| वीर         | सेवा मन्दिर   |
|-------------|---------------|
|             | <b>दिल्ली</b> |
|             |               |
|             | <b>.</b>      |
|             | *             |
|             | 1675<br>1675  |
| क्रम संख्या | 180.4 NE      |
| काल न०      |               |
| वण्ड -      |               |

# THE SUBHÂSHITÂVALI

OF

## VALLABHADEVA.

#### EDITED

BY

PETER PETERSON, B.A., OF BALLIOL COLLEGE;

SOMETIME HORDY PARKETT SCHOLAR IN THE UNIVERSITY OF OMERGE MA, D &C OF THE UNIVERSITY OF EDINDURGH; FILLOW AND REGISTRIE OF THE UNIVERSITY OF BONDAY,

ELPHINSTONE PROFESSOR OF SANSKRIT.

AND

PANDIT DURGAPRASADA, SON OF PANDIT VRAJALALA,
OHE OF THE FAMILY ANTAGEND TO THE COURT OF THE MARKUA OF SETPORE

(Registered under Act XXV of 1867.)

#### Bombap:

PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S PRESS, BYCULLA.

1896.

### BOMBAY.

PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S PRESS, BYCULFA.

श्री:

# **सुभाषितावलिः**

# श्रीमदृलभंदेवसंगृहीता

एल्फिन्स्तनविद्यालयम्थसंस्कृताध्यापकवरेण युनिह्यसिटी-रेजिस्ट्रारपदाधिरूढेन

डाक्टर पीटर् पीटर्सनाख्येन

जयपुरमहारा जाश्रिनेन पण्डितन्नजलालस्नुना

# पण्डितदुर्गाप्रसादेन च

मंशोधिता

उपादानटिप्पण्यनुक्रमणिकादिमिर्भूषिना च

सा च

मुम्बापुरवर्तिराजकीयग्रन्थशालाधिकारिणा 'एन्युकेशन सीसायटी'यन्त्रालये मुर्हायन्वा प्रकाशिता

दाक्ताब्दाः १८०७, किस्ताब्दाः १८८६

# DEDICATED

10

TH AUFRECHT

दााखाणां पारवृश्वा विमलतमयशा वेदनिष्णातबुदिः श्रीमानीफेक्टनामा जयति बुधवरो देवदत्तापराख्यः । यत्स्चीपच्च एव प्रतिदिनममले शाखसारांशयुक्ते कुर्वनभ्यासलीलां भवति मतिमतामपणीर्बालिशोपि ॥ १॥

तस्मै श्रीनिजगुरवे पुस्तकमेतत्समर्पयति । अतिविनयेन समेतः पीटर् पीटर्सनाभिख्यः ॥ २ ॥

विद्वहराय तस्मे तदीयगुणगणत्रशीकृतस्थानतः । वितरति पुस्तकमेतद्धर्षादुर्गाप्रसादोपि ॥ ३ ॥ Studien published several extracts from them, ascribing the book at the same time to the real author. These manuscripts, called here C and D were, through Aufrecht's kindness, in our hands before we went to press. Our text was, however, already formed and written out: and, on a review of our book, we are disposed to think that this circumstance has perhaps led us unconsciously to give even greater weight to A as compared with the others, and with C in particular, than it, in our judgment, decidedly deserves. Of the four MSS. used, A and C are by far the best; but C has been corrected overmuch. A reference to the notes will show that, in several places where A, B and D agree in showing a gap, C has the gap filled up, but in a manner inconsistent with what we must believe, on the evidence of the other three MSS., to have been the original text.

In the Notes we have not consciously shirked any of the difficulties in our book. But we cannot hope always to have succeeded in our interpretation; and much remains in our own judgment obscure. In this connection we may point out that we have furnished a list of difficult verses or parts of verses, which will be found at the end of the book, and on which we would fain draw the critic's fire.

An attempt has been made in the Introduction to put together all that is known of each poet and, so far as we could, all that has been with any plausibility conjectured about him. This has been the hardest part of our task; and we ask indulgence for the manner in which it has been executed. No one who has not made a similar attempt can know how difficult, in the present state of our knowledge, it is. We judged it better to make the attempt at the risk, or rather with the certainty of failure, the extent of which it must be for others to judge. But, should the book run to a second edition, we undertake that this part of it shall show that the editors have neglected no suggestion of improvement which may have reached them.

One word as to the book itself. It comes to us as a Sanskrit Anthology, purporting to bring much that is admirable, and nothing that is not admirable, in Sanskrit verse. That it faithfully reflects the taste and manners of the times need not be doubted. What judgment must pass on the Hindu Muse? Is Sarasvati justified of these her children?

Writing of Subandhu, FitzEdward Hall has said that to real tenderness, or sensibility, or to any but mere animal attachment, he is no less completely an alien than if he belonged to another species than that of man. "In short," he adds, "it is nothing beyond the voucher of the severest verity to rank him, with his fellow Asiatics, be it in their highest estate, as no better, at the very best, than a specious savage."

Subandhu and his fellow Asiatics are here to speak for themselves. On such an issue we need not inquire how far the indelicacy of Hindu verse, to which Hall is referring, is merely "not in accordance with modern manners," and how far it is bad in itself. It is enough to ask the reader if he finds it difficult to recognise, in the verses that follow, the "touch of nature."

#### No. 1043.

This thought is as a death, that cannot choose But weep to have that which it fears to lose.

"When you are away I long for you; when you are with me I fear to lose you; I have no joy either in your presence or your absence."

#### No. 1044.

Where beauty moves and wit delights,
And signs of kindness bind me;
There, oh there, where'er I go
I leave my heart behind me.

"Remember me, love. Ah, that I cannot do: the heart remembers, and you have stolen mine."

Studien published several extracts from them, ascribing the book at the same time to the real author. These manuscripts, called here C and D were, through Aufrecht's kindness, in our hands before we went to press. Our text was, however, already formed and written out: and, on a review of our book, we are disposed to think that this circumstance has perhaps led us unconsciously to give even greater weight to A as compared with the others, and with C in particular, than it, in our judgment, decidedly deserves. Of the foar MSS, used, A and C are by far the best; but C has been corrected overmuch. A reference to the notes will show that, in several places where A, B and D agree in showing a gap, C has the gap filled up, but in a manner inconsistent with what we must believe, on the evidence of the other three MSS, to have been the original text.

In the Notes we have not consciously shirked any of the difficulties in our book. But we cannot hope always to have succeeded in our interpretation; and much remains in our own judgment obscure. In this connection we may point out that we have furnished a list of difficult verses or parts of verses, which will be found at the end of the book, and on which we would fain draw the critic's fire.

An attempt has been made in the Introduction to put together all that is known of each poet and, so far as we could, all that has been with any plausibility conjectured about him. This has been the hardest part of our task; and we ask indulgence for the manner in which it has been executed. No one who has not made a similar attempt can know how difficult, in the present state of our knowledge, it is. We judged it better to make the attempt at the risk, or rather with the certainty of failure, the extent of which it must be for others to judge. But, should the book run to a second edition, we undertake that this part of it shall show that the editors have neglected no suggestion of improvement which may have reached them.

One word as to the book itself. It comes to us as a Sanskrit Anthology, purporting to bring much that is admirable, and nothing that is not admirable, in Sanskrit verse. That it faithfully reflects the taste and manners of the times need not be doubted. What judgment must pass on the Hindu Muse? Is Sarasvatl justified of these her children?

Writing of Subandhu, FitzEdward Hall has said that to real tenderness, or sensibility, or to any but mere animal attachment, he is no less completely an alien than if he belonged to another species than that of man. "In short," he adds, "it is nothing beyond the voucher of the severest verity to rank him, with his fellow Asiatics, be it in their highest estate, as no better, at the very best, than a specious savage."

Subandhu and his fellow Asiatics are here to speak for themselves. On such an issue we need not inquire how far the indelicacy of Hindu verse, to which Hall is referring, is merely "not in accordance with modern manners," and how far it is bad in itself. It is enough to ask the reader if he finds it difficult to recognise, in the verses that follow, the "touch of nature."

#### No. 1043.

This thought is as a death, that cannot choose But weep to have that which it fears to lose.

"When you are away I long for you; when you are with me I fear to lose you; I have no joy either in your presence or your absence."

#### No. 1044.

Where beauty moves and wit delights,
And signs of kindness bind me;
There, oh there, where'er I go
I leave my heart behind me.

"Remember me, love. Ah, that I cannot do: the heart remembers, and you have stolen mine."

#### No. 1049.

Teach me, only teach, Love
As I ought
I will speak thy speech, Love,
Think thy thought.

"'Do not go' is unlucky; 'go' is a cold word; 'stay' is lording it; 'do as you please,' again, is indifference; 'without you I die' had best be left unsaid; then teach me, my lord, what I should say when you rise to go."

#### No. 1059.

For we must needs die, and are as water spilt on the ground, which cannot be gathered up again.

"If you must go, you shall go; but why so soon? Turn and stand while I gaze on your face. Our life in the world is like the water that flows from the mouth of the runnel; and who knows if you and I shall ever meet again?"

#### No. 1064.

Roso a nurse of ninety years,
Laid his child upon hor knee Like summer tempests came her tears,
Sweet, my child, I live for thee.

treasure she lays away in her heart. 'Be careful in the house always.' This too she hears. 'Darling, do not grieve.' When her lord says that, she sighs as she looks up in his face, then lets fall a long glance on the child at her breast.''

#### No. 1072.

"She notes each day, but cannot count the marks; so fast the tears fall on her pale cheeks, as she says in her heart, 'the time of his return is not yet.'"

#### PREFACE.

No. 1090.

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Buhost du auch.

"When the sun is set, when the trees are covered with crowds of birds, and when the moon is slowly climbing heaven in the gathering red of evening, the maiden's wistful eyes tell of a two-fold pain: she has lost her lover, and it was herself that bade him go. How fares it with her? Even death were a feast to her.

#### No. 1190.

O' a' the airts the wind can blaw I dearly like the west, For there the bouny lassic lives The lassic I love best.

"Blow wind from where my love is: you touched her, touch me too: this is much to the longing lover, he can live with this."

#### No. 1355.

She is coming, my own, my sweet;

Were it ever so any a tread,

My heart would hear her and beat,

Were it earth in an earthy bed;

My dust would hear her and beat,

Had I lain for a century dead;

Would start and tremble under her feet,

And blossom in purple and red.

"Let my body be resolved, O Lord, into that it came from, and let the elements resume their parts: with bended head,

this one thing, O my Maker, I ask of thee: may I be water in his tanks, light on his mirror, earth in his path, and the wind of his fan."

The foregoing examples are taken from that part of the Subhashitavali where an advocatus diaboli would probably grope for material for his accusation. The present writer would willingly lay down the book with the verses in his ear which first attracted him to it.

#### No. 3486.

Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? . . . He hath shewed thee O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, sad to love mercy, and to walk humbly with thy God?

"In God all blessings lie: what are alms, pilgrimages, penances, sacrifices, to him who has God in his heart?"

#### No. 3491.

"Would wretched men but bear for righteousness' sake the toils they lay upon themselves in hope of gain, the life they now lead in the flesh might be their last."

#### No. 3513.

"If but my faith in thee stand firm—a faith that looks for no reward—I gladly turn my back on heaven, and care little how often I be clothed upon with flesh."

#### No. 3514,

Then they oried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

"O God, I have not thought on thee, I have not glorified thee: I have not praised thee, nor magnified thy name: I have not worshipped thee with so much as a blade of grass: yet have pity on me when I come to thee for shelter."

#### PREFACE.

#### No. 3520.

"Lord, we are one in essence: but I am thine, not thou mine: the wave is the sea's, not the sea the wave's."

#### No. 3524.

They that be whole need not a physician, but they that are sick.

"I am a sinner, but do not thou, therefor forsake me. What need have the righteous, who stand in no jeopardy, of thy protection? Because I am vile, and of low estate, and an evildoer, wilt thou not surely pity me more than these?"

#### No. 3499.

— Could see the Mother with the child Whose tender winning arts Huve to his little arms beguiled So many wounded hearts!

"I never forget the God-child as he lies in his cradle of figtree wood, thrusting with his lily hand his lily foot into his lily mouth."

#### No. 3501.

And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.

"I may not enter there; I but stand without, and weep bitterly: Lord, in mercy, let my cry for pity come up into thine ear."

#### No. 3487.

But when ye pray use not vain repetitions. . . After this manner pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be Thy Name.

"'I worship God'—there is none other prayer than this, and this whosoever will may say. Full great is the folly of him that sees hell.

#### No. 3490.

For a day in thy courts is better than a thousand.

"Better is a day spent in washing in the Ganges, listening to the Bharata, and worshipping the feet of Him who cannot be shaken, than a hundred ages."

#### No. 3505.

"If I were not a great sinner: if I were not distraught with fears: if I were not clogged with sense: what needs a refuge to me?"

#### No. 3509.

Lord remember me when thou comest into thy kingdom. And he said unto him, Vorily I say unto thee, to-day shalt thou be with me in Paradise.

He that drinketh of the water that I shall give him shall never thirst.

"Thou wilt not, Lord, refuse to save me because I have not served thee long. Is not he who drinks nectar, even in the drinking of it, delivered from old age and death?

#### No. 3494.

God is our refuge and strength. a very present help in trouble.

"In sickness the Lord is our sovereign medicine; in darkness a light; and in rough places a path; in danger a protection; and, when trouble comes, a brother: he is the ship that bears me over life's soundless sea."

#### No. 3502.

I am the way, the truth and the life.

"Krishna, Krishna, thou art merciful: be a way to the lost: be gracious, O Chief of men, to us who are sinking in the wayes of time."

No. 3503.

"Miscreimus"

I am the most miscrable, Thou the most merciful: with such a tio between me and thee, O Lord, thou must surely save me.

PETER PETERSON.

ELPHINSTONE COLLEGE, March 1886.

--

### INTRODUCTION.

Ad bh u ta plaulla.—dyûte dayite manorathasatair nîte kathamehid dine 2076. pusyantî nijam eva patyur adhare dantakshatem dûyate 1588.

The verse hyfite dayite manorathasatur is in the Saragadhara-paddhati and Süktimuktivali ascribed to a writer called Adahata-panya, who is doubtless to be identified with our Adbhutaphulla. Compare Note on No. 2075. The form given to the name in the later anthologies may have been due to the desire to make a better Sanskrit word of it. The verse hyate dayite marusthalabhuvam, our No. 2075, which is in the Sarasvatikanahabharana and in the Dasarupavaloka (Aufrecht).

Aparûjita (Bhattâparâjita).—kshutkshâmena katham kathamchid anisam gâtra u krisam bibhratâ 1024,

Author of a Mrigaūkalekhākathā. A contemporary of Rāja-śekhara's. See under that author.

A maruka.-achchlinnan nayanambu bandhushu kritan 1407. anyonyagrathıtârunlüguli 1009 asadviitto nâyam 1607. & drishtiprasarāt priyasya padavim udvikskya 1056. Alokavati payodharam 1743. åslishti rabhasåd viliyata iva 2241. kanto talpam upagate 2147. kalapraptam maharatnam 892. kim bûle mugdhateyam 1330. kritakamadhurâchûre tyakivê rashâ 1047. kva prasthitási karabhoru 1946. gachchhetyunnatavá bhruvaiva gaditam 2079. chatulanayane sûnyâ drishtih 1097. chapaluhridaye kim svåtantryåt 1176. chalatu taralà dhrishtå drishtih khalâ sakhi mekhalâ 1575. tais tais châtubhir âjnayû kila tayá vritte rativyatyaye 1367. drishtvaikásanasamathite 2069. patalague patyau namayati mukham 2056. pattram na śruvano sti bishpagurunor no notrayoh kajjalam 1185. pasvásloshavisírpachandana 2133. bhrúbhedo gunitas chiram murdhe mugdhatayaiva netum akhilah 1161. yadi 1578.

vinihitä sünyä drishtih 1625. yad iätiau rahasi vyapetavisayan 2212. yätäh kim na milanti sundari 1842. yäte gotraviparyaye srutipatham 2108. sati prodipe satyagnau 1235. sakhyas täni vachänsi yäni 2145. sä yauvanamadonmattä 1212. surataviratau vridävesa 2106.

Author of the Amaruśataka. Ânaudavardhana quotes him, and refers to him by name. The Śataka has suffered from interpolations: and it should be noted that of the verses found in most copies two are in this book ascribed to Argata Nos 1774 and 1947, one to Vâsudeva No. 1048, one to Pulina No. 1583, one to Bhadanta Dharmakirti No. 1617, one to Vijjâkâ No. 1141, one to Durvahaka No. 1323, one to Ratnâkara No 2023, one to Śilâbhatṭarikâ No. 1633, one to Adbhutaphulla No. 2076, and one to "a certain poet from the south country" No. 2215. On the other hand, of the verses ascribed in our book to Amaru only five, Nos. 1056, 1176, 1161, 1342 and 1946 are in the Amaruśataka.

Anarê is probably the correct form. "The form Amare owes its origin to the desire to make a good Sanskrit word of the name: the form Amare is more easily handled. Only the verses written in the Śârdâlavikrâdta metre appear to have formed the original collection. Some of the verses attributed to Amarê [in the Śârāgadharapaddhati] are not in the present very measurest editions. On the other hand we find other verses which in the Indian editions are ascribed to this poet, in our manuscripts of the Śârāgadharapaddhati either given anonymously, or ascribed to a different author." Z. D. M. G. XXVII 7.

In a commentary on the Amarusataka the author is referred to as विश्वप्रख्यातनाडिंधमकुलतिलको विश्वकमी द्वितीय:, from which it would appear that the poet was a goldsmith by easte.

In his paper on the Sarhgadharapaddhati Z. D. M. G. XXVII. 7 Aufrecht quotes under Amarûka as follows: 1 achehhinnam nayanâmbu 107, 13. "Not in edd.: and given anonymously in DR. p. 158." 2 alasavalitah premârdrair 103, 3. Our No. 1098. (Kasyâpi). 3 idam krishnam 113, 4. "Not in edd." Our No. 1138 (Kasyâpi). 4 ekatrâsanasamsthiti 112, 2. Aufrecht however notes that this verse is given anonymously. It is our

No. 1583 (Palinasya). 5 ekasmin chhayane 127, 6. Our No. 2112 (Kasyapi). 6 katham ani sakhi 113, 6. Our No. 1143 (Kasyapi). 7 karakisalayam dhûtvû dhûtva 126, 4. "Not in edd." Our No. 2105 (Kasyapi). 8 kantamukham suratakeli 106, 22. in edd." Our No. 1289 (anonymous). 9 kante talpam upagate 130, 9. "Not in edd." "Not in edd. DR. p. 80, Sarasvatik." 5,42. Our No. 2147 (Amarukasya). 10 gate premâbandhe 113,5. Our No. 1141 (Vijjàkâyâḥ). 11 gâdhâlinganayamanî 124, 5 ()ur No. 2114 (Kasyapi). 12 chiravirahinor 124, 4. Our No. 2063 (Kasyan'). 13 tadvaktråbhimukham 112, 3. Our No. 1581 (Kasvápi). 14 tanvangyá gurusa unidhau 102, 11. nature in Sp. is Kasyapi, as it is also in our book No 1091. 15 dampatyor niśi jalpator 130, 6 "Kasyapi." Our No. 2214 (Kasyapi). 16 drishtah kâtaranetraya 100. 6. 17 drishtvarkâsanasamsthite Our No. 2069 (Amarukasya). 18 deśair autaritâ 106, 1. "Kasyapi." Our No. 1763 (Narasinbasya). 19 na jàne sammukhâvâte 110, 9. "Author not named either here in Sp. or in DR. 2, 17" Our No. 2038 (Kusyâpi). 20 patâlagno patyan 123.5. No. 2056 (Amarukasya). 21 prasthânam valayaih 104,1. No. 1151 (Kasyapi). 22 mandam mudrstapansavah 135, 10. yadâbhûd (edd. purâbhud) a-mûka n 114, 5. 24 yad ratrau rahasi vyapeta 130, 3. "Not in edd." Our No. 2212 (Amarukasya). yatah kim na milanti 106, 21. Our No. 1342 (Amarukasya). rátrau váribharálasá 135, 30. "Kasyápi O. B. D. Amarûkasya C." Our No. 1774 (Argatasva). 27 râmânâm ramanîva 129, 4, "Kasyapi." 28 lalitam urasî tarantî 134, 24. "Not in old." 29 låkshålakshma 130, 2. Our No. 2215 (Dåkshinåtyasya Kasyåpı). 30 likhann åste bhûmim 113, 11. 31 lelair lechanavåribbih 101. 5. Our No. 1060 (Kasyapi). 32 varam asau divaso 104, 3. "Kasyapi." Our No. 1114 (Kasyapi). 33 vyalolam alakavalim 34 samdashtádharapallavá 122, 15. 35 sutanu jahilni 125. 9 "Kasyâpi" Our No. 116, 2. 1600 (Kasyani). 36 surataviratau vridå 126, 5. "Not in edd." Our No. 2106 (Amarukasya).

Amritadatta (Bhâgavatâmritadatta).—atyantaáltalatayâ subhagasvabhâva 807. apûrveyam dhan idya 2455. amarair amritar na pîtam 429. amî pâ bhâh 2456. âhate tava nilsane 2454. udvritta ched vidhinâ krito 'syupakritau 949. kavînam mahatam sûktair 148. kim evam avisankitah sisukuranga 609. kun pantha nirmathanasiddhyupayogivastu 940. kirtis te játajádyeva 2457. krishnah kriditaván gobbir 2291. ko 'yanı birantiprakarastava parana 1032. jîvita ivakantrailokynpakritiprasaktamanaso 1030. thagate sakte 156. dunoti tvâm aghavatah 2458. devî kva durgatiharâ bhaginî bhayanî 989. na palayati maryadam 853. phalakusumakibhaktiprahvavilokana 43. salavojivala 796. adamayad uragam 31. mridusubhagaparikararucho 966. vushmukam ambaramaneh 73. saktipanan dvishan senam 2477. samudgirasi vâchah ki:n 718. sarasvatî sthitâ vaktre 2453 ? saabhâgyasya samarpanena timirâtankachchhidâ tejasâ 2574.

The verse kim evam avišankitah No. 609 was, we are told in the preceding verse, Shahabuddin's challenge to an intending invador of Kashmir. Amrittadatta would therefore appear to have been one of his court poets. Shahabuddin's date is given by Cunningham as 1352 A.D.

Amritavar dhana.—abhijatajanayathavaha 1702. ansukam iva satabhayad 1851. aropitah prithunitambatate tarunya 994. kun kanthe krivatam utanimishaya drishtya chirun vakshyatan 1684. digdahaikarate vanantakara te jvala na mo rochate 1023. dipah sthitan vastu 258. no garjatyamburasis trijagadadhipatiprarthitarthapradam 852. sthano varshati naiva garjati viitha 851.

This verse ansukumiva sîtabhayât No. 1851 is in the Sârngadharapaddhati also ascribed to this writer (Aufrecht).

A m b a k a.—manmathaśarayâtitayâ yâte tayâ 1391. Nil.

Arka (Bha! ṭārka).—kva gato mṛigo na jîvatyanudinam 957. bahavalı pangavo 'pilm 2255.

Nil.

Argața (Răjaputra).—atitejasvyapi râjâ 2869? asato 'pi bhavati guṇavân 2866? urasi nihitas târo hârah kritâ jaghane ghane 1947, guṇinah samîpavartî pûjyo 247. dânaparo 'tyunnatimân 2868? namrîbhûya paroshâm sakrid api 2867? pâtâlam âvîśasi 3447. pitrâsyedan kritam iti 2871? prithur aham ayam kražijān 2865 ? yasmin karmaņi šaktir 2872, yasyārthino na vimukhāh 2864 ? rathasyaikam chakrambularavodvignena jātāšruņā 1774. riktāh karmaņi patavas 2870 ? lakshmīparipūrņo ham 2873. vapur anupamam nābher ürdhvam vidhāya mrigidijšo 1563. vipulahridayābhiyogye 153. samnaiva yatra siddhir 2674.

The verse vapur anupaman is quoted by Namisadhu in his commentary on Rudrata's Kdvyalankara XI. 7,\* which was written either in Samvat 1125 or in Samvat 1176.

Architadova (Bhagavatarchitadova).—alabdhantahpravesasya 3501. apapattibhir amlana 142. keshamchid vachi sukavat 143.

Nil.

The correct form of the name is uncertain, as the manuscripts write both Architadeva and Achintadeva.

Arjunadeva .-- nîto 'smi yona mahatîn salilena vriddhim 1822.

Jalhana's Sûktimuktâvali contains a verse, ascribed there to Arjunadeva, in which the poetry of Amaruka is called a drum that renders inaudible all other efforts of the amatory muse.

# भमरुककवित्वडमरुकनादेन विनिह्नुता न संचरित । भृद्गारभणितिरन्या धन्यानां अवणविवरेषु ॥

This makes it probable that the Arjunadeva of the Süktimuktävali and Subhäshitävali is the same as the Arjunavarmadeva, son of Subhatavarmanarendra, who wrote a commentary on the Amarukašataka. The second verse of that work is

> सिप्राशुभः सुभटवर्मभरेन्द्रस्नु-र्वीरत्रती जगति भोजकुलप्रदीपः । प्रज्ञानवानमरुकस्य कवेः प्रसारः श्लोकाञ्चतं विवृणुतेर्जुनवर्मदेवः ॥

<sup>\*</sup> I take opportunity to correct a mistake made in a previous reference to Namisådhu (Preface to my paper on Kshemendra's Auchityålankara, p. 18 note). The reading of the Palm-leaf MS. (Kielhora, No. 58, Report, p. 84 fl.) of Nami's Commentary on Budrata, in the verse that gives the date of the composition of the work is, as Kielhorn gave it, REMINIATE.—P. P.

The date and lineage of Arjuna, of the House of Bhoja, son of Subhatavarman, are given in an Inscription pertaining to the Paramara kings of Malava, published by Fitz-Edward Hall in the Journal of the American Oriental Society, VII. p. 24 ff, from which we make the following extract:—

अं नमः पुरुषार्थचुडामणये धर्माय । श्रतिबिम्बनिभाद्भमेः कृत्वा साक्षात्प्रतिमहम् । जगदाहुादयन्दिइयाह्रिजेन्द्रो मङ्गलानि वः ॥ ९ ॥ जीयात्परशुरामोसी क्षत्रैः क्षुण्णं रणाहतैः । संध्याकि विम्बमेवोर्वी हातुर्यस्येति वास्रताम् ॥ २ ॥ येन मन्दोदरीबाष्पवारिभिः दामितो मुधे । प्राणेश्वरीवियोगाग्निः स रामः श्रेयसेस्तु वः ॥ ३ ॥ भीनेनापि धृता मूर्धि यत्पादाः स युधिष्ठिरः । वंज्ञाचेनेन्दुना जीयात्स्वतुल्य इव निर्मितः ॥ ४ ॥ परमारकुलें चंतः कंसजिन्महिमा नृपः । श्रीभोजदेव इत्यासीचासीराक्रान्तभूततः ॥५ ॥ यदाश्वन्द्रकोहचोते दिगुत्सङ्गतरङ्गिते । दिषद्यपयशःपुञ्चपुण्डरीकैर्निमीलितम् ॥ ६ ॥ ततोमृदुदयादित्यो नित्योत्साहैककीतुकी । असाधारणवीरश्रीरश्रीहेतुर्विरोधिनाम् ॥ ७ ॥ महाकलहकल्पान्ते यस्योहामभिराश्चीः । कति नोनमूलितास्तुद्भा मूभृतः कटकोल्बणाः ॥ ८ ॥ तस्माच्छिन्नडिषन्ममी नरवर्मा नराधिपः । धर्माभ्युद्धरणे धीमानभूत्सीमा महीभुजाम् ॥ ९ ॥ प्रतिप्रभातं विप्रेभ्यो दत्तिर्पामपदै: स्वयम् । भनेकपदतां निन्ये धर्मी येनैकपादिष ॥ १० ॥

तस्याजनि यशोवमी पुत्रः शविवशेखरः । तस्यादज्जवर्मामुङ्गवन्नीविश्रुतः द्वतः ॥ ११ ॥ तत्सुनुर्वीरमुर्धन्यो धन्योत्पित्रजायत । गुर्जरोच्छेदनिर्वन्धी विन्ध्ववर्मा महाभूजः ॥ १२ ॥ धारबोद्धतया सार्ध दधाति स्म त्रिधारताम् । सांयुगीनस्य यस्यासिखातुं लोकत्रयीमित्र ॥ १३ ॥ तस्यामुष्यायणः पुत्रः सुत्रामश्रीरथाशिषत् । मुपः सुमटवर्मेति धर्मे तिष्ठन्महीतलम् ॥ १४ ॥ यस्य ज्वलति दिग्जेतुः पतापस्तपनश्तिः | हावाप्रिच्छद्मनाद्यापि गर्जन्युर्जरपत्तने ॥ १५ ॥ देवभृयं गते तस्मिचन्दनीर्जुनभूपतिः । दोष्णा धत्ते धुना धात्रीवलयं वलयं यथा ॥ १६ ॥ बाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पलायिते । दिक्पालहासव्याजेन यशो दिक्षु विज्ञान्भतम् ॥ १७ ॥

The inscription has reference to a grant made in the Samvat year 1272 = A.D. 1216.

Art hava'r man.—mûmkyo 'yam mahârghah 910. yâm âlingy bakâ rațanti 714.

Nil.

Ar bh a ka.—ekan dantachchhadasya 70. så gotraskhalanam nisamya sahasa tatpurvam utkampini 2073. sphutatu hridayam kaman kamah karotu tanum tanum 1574. Nil.

A va dhûta.—yâ sâ jagatparibhavasya nimittabhûta 3257. sarvâpadân nilayam adhruvam asvatantram 3515. Nil. Avantivarman (Śrîmadavantivarman).—avijfiltaviścishasya 1889. asâro nirguņo vakras 1802. dubsahasamtāpabhayāt samprati 1699.

Maharaja of Kashmir, 855-884 A.D.

Avalokita (Bhattavalokita).—sarvātmanā prabhavatāpi manoblavona 1088.

Nil.

A ś v a gh o s h a (Bh a d a n t a ś v a gh o s h a).—kadarthitasyêpi hi dhairyavritter 528. jayanti jitamatsarâh 198. jâtaś cha nâma na vinañkshyati 529. naivâkritih phalati naiva kulam na śîla.n 3100. vyâyasyann api kaśchid arthitaphalaprâpter abhâgî bhavet 3142.

The epithet bhadanta indicates a Buddhist mendicant. Compare अद्दर्शातीना खलु अवितर्ध भवन्तिनेत्यवतीर्थ p. 488, and भगुबन्धहन्त p. 497 of Kashmir Ed. of Harshacharita, where the reference is to the Buddhist mendicant Divâkaramitra. Compare also Mudrârâkshasa Act IV. Ed. Tel. p. 175, and Telang's note on the word.

Onr poet is therefore the well-known Buddhist writer Aśvaghosha, who is mentioned among others by I-tsing (673 A.D.) as an old teacher. Max Muller's Iudia, What can it teach us, p. 312. The lives of the three teachers Nâgârguna, Deva, and Aśvaghosha are, Max Müller notes, stated to have been translated by Kumârajîva about 405 A.D.

The verses kadarthitasyâpi hi dhavryavritter, No. 528, and naivâkritih phalati No. 3100 are in Bhartrihari's Nîtisataka.

A ś v a d e v a.—phalabhilashopahatautaratma 3020.

Nil.

A sth i bh a n g a .-- parishvaktas tavad gurujanabhayad dati na maya 1139.

Nil.

Âdityaka (Bhaṭṭâdityaka).—yadyapi chandanaviṭapi vidhina 793.

Nil.

Âdity adatta (Bhadan tâdity adatta).—iyatyapyetusmin niravadhimahatyadhvani gupâs 530.

Nil.

Ånanda (Thoityuchyamānānanda.)—jalatarutriqasūnyah śrâmyatām adhvagānā p 948.

Ånanda (Randânanda).—madanaparipândugandâ 2345.

Ånandaka (Bhaṭṭānandaka).—dadhati na janās tannairāsyād adrishtavibhútayo 3190.

Ånandaka (Råjånakånandaka).—nirmale salilakundasunile 1985.

It is not possible to say with certainty to how many posts the names Tho-Ananda, Raṇda-Ananda, Bhatṭa-Anandaka, and Rajanaka-Anandaka refer. The is an upanama, and may be used here to distinguish one Ananda from another. Raṇḍinanḍa gets that name from the verse cited. As one verse only is cited under each name we are probably to understand that they are different poets. The name Anandaka does not necessarily differ from that of Ananda: but Bhattanandaka is probably to be distinguished from Rajanakanandaka. Thaṭṭa is said to mean one versed in four shastras: and Rajanaka is a title that was given "as a personal distinction" by monarchs of Kashmir. Compare समाग्रहाव निर्माह स्वयं प्रमान्त्रमञ्ज्ञा Rajatarangini VI., 260.

A a a d a v a r dh a n a.—aviratambuja 28. âkrandâh stanitair vilochanajalânyaérântadhârâmbubhis 1776. udyantyamûnî subahûnî mahâmahâùsi 558. ekastha n jîvitese tvayi 60. kelim kurushva paribhuākshva saroruhâṇi 623. jaya krishṇa mahâbâho 3519. tvnyi janârdana bhaktir achañchalâ 3513. drishtam añkuritam arjunasrıshṭau 2484. drishṭasya yasya harinâ 49. nâsyochchhrâyavatî tanur 615. pratiyamânan punar anyad ova 157. bhakte dvosho jade prîtir 3226. manoratha-satair vrito 904. yaḥ pratahsati naro naram anyan 525. yâ sâdhûn iva sâdhuvâdamukharân 165. ye śraman hartum fhante 343. lokânandâd viramati na yaḥ 559.

The author of the Dhvanyaloka. Flourished under the reign of Avantivarman 855--884 A.D. Kajatarangini V. 34. European Scholars owe most of their knowledge of Anandavardham to Bühler, who procured three copies of his work in Kashmir, and who writes with regard to him as follows:—

"Anandavardhana is mentioned by Kalhana as one of the ornaments of Avantivarman's court. His great work is the Dhyanyâ-

loka, Kāvyāloka, or Sahridayāloka, a commentary in four chapters on certain verses treating of Dhvani, 'implied meaning,' which is considered the soul of poetry.

"From Abhinavagupta's Tikâ it appears that these verses are the composition of some older writer, whose name is not given. But it is remarkable that they contain no mangalâcharana. Ânandavardhana quotes the following poets and writers on Alamkâra:—Kâlidâsa, Puṇḍarîka, Bâṇa, Bhatṭodbhaṭa, Bhâmaha, Sarvaśena, and Sâtavâhana . . . . Ânandavardhana says nothing about his own parentage or circumstances. The first three chapters of his work have been commented on by Abhinavagupta . . . according to whom Ânandavardhana wrote a viv;iti of the Dharmottamâviniśchayaṭîkâ." Bühler's Kashmir Report, p. 65 ff.

In his article Beiträge zur Kenntniss indischer Dichter, Z. D. M. G. XXVI., p. 364, Aufrecht has a note on Anandavardhana which we translate.

"According to the Rajatarangini V. 34, Muktakana (of whom no more is known), Sivasvamin, the poet Anandavardhana and Ratnakara became famous under the reign of Avantivarman, who, according to Cunningham, p. 19, reigned from 855-884. Bühler, Report, p. 65, has given some information about the Dhvanyaloka of this writer. An examination of good manuscripts of the work may be trusted to yield much more of importance, as I saw long ago, after using the very poor MS. I. O. 1008, in which the text, the commentary of Abhinavagupta, and an anonymous commentary on this last are hopelossly mixed up together. The circumstance that Anandavardhana in this book makes frequent quotations from a Prakrit poem of his own called the Vishamabapalila has not been noticed. The author of the Sarasvatakanthabharana, Mammata and Visvanatha quote both these books."

Anandavardhana's Vishamabâṇalîlâ is quoted in the Sârasamuchchaya. See Peterson's Second Report, p. 17 ff. Other works of his own, to which Anandavardhana refers in his Kâvyâloka are (2) the Arjunacharita, a mahâkâvya, (3) the Harivijaya, another Prâkrit poem, and (4) the Mataparîkshâ. In the third uddyota of the book he draws an illustration from a poem called the Madhumathanavijaya तथ्या मञ्जावादक पाद्यक्योंक्य. The following reference to this poet is from Jalhana's Süktimuktävali in a verse ascribed there to Rājašekhara.

## ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतस्वनिवेशिना | आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः ||

Ånandas våmin (Råjånakånandas våmin).—viprah sapaksho hyupavîtadhârî 2389.

Nil.

Åraråjånaka.--atyadbhutam imam manye 514.

Ârâdh ya karpûra.—tulyê sukhasthitir amushya mameti râjîi 578.

Nil.

Årogya (Bhagavattarårogya Bhadantårogya).—
bhrûbhede rachite 'pi drishtir adhikam sotkantham udvikshate
1580. yad vanchanahitamatir bahu chatugarbham 271.
Nil.

Åryadeva.—malimasatvåd abhibhûya mitram 1750.

The name is that of a scholar of Någårjuna. Max Müller's India: What can it teach us? p. 304.

Âr ya bha t ta.—ekatra nûsya ratir ityavadhûyamânah 1657. The well-known astronomer. Born A.D. 476.

'Åhlådaka (Råjånakåhlådaka).—manahánka nivartasva 1257.

Nil.

I ch ch ha t s.—chhandorahitâ gàthâh 2337.
Nil.

In du bhatta.—chandachantradordanda 33. sarväääparipüri humkritamado (bhattendurāja) 918.

Abhinavagupta refers to Bhaṭṭendurâja as his teacher in the beginning of his commentary on Ânandavardhana's Dhvanyâloka. A Pratihârendurâja wrote a commentary on Udbhaṭa's beok on Alamkâra.

At the end of his Bhagavadgîtaţîkâ Abhinavagupta tells us that Indurâja was the son of Śribhûtirâja, and grandson of Sauchuka, of the Kâtyâyana gotra. Bühler's Kashmir Report, pp. 65 and 80.

Aufrecht quotes under Bhatta Indurâja from the Śârāgadharapaddhati as follows:—I udasyochchuiḥ 71, 52:

> उदस्योधैः पुष्णं शिरसि निहितं जीर्णजिटितं यहच्छाव्यापद्महिपपिशितलेशाः कविताः । गुहागर्ते भूत्ये द्वचिरमुषितं जम्बुक सखे किमेतस्मिन्कुमों यहसि न गतः सिंहसमताम् ॥

2 parârthe yah 59,66. Our No 947 (Yaśasah). This verse is in Abhinavagupta's tikâ. 3 sâ yâvanti padâny alîka 116, 6. "Printed in the Amaruśataka." Our No. 2070 (Kasyâpi).

Indulokhâ.—eke vâranidhau pravešam apare lokântarâlokanam 1902.

Nil.

Indradatta.—karņikāralatāh phulla 1655.

This, according to the story in the Kathâsaritsâgara, is the name of one of the pupils of Upavarshopâdhyâya, Pâṇini's teacher in grammar. Indradatatta, according to the same account, was the author of the Aindravyâkaraṇa.

Indrasinha (Bhadantatathágatondrasinha).—
parushavachanam kopätämre drisau valitam mukham 1601.
ravimanir api nischeshtah 2273. hridayâni satâm eva 212.

The verse ravimanir api nischeshtah is in the Saragadharapaddhati also ascribed to Indrasinha. Aufrecht gives and translates it, and adds that it "might pass, were it not to be regarded as a shameless imitation of an older verse."

Îśân a de va.—chakshur drakshyati rûpam antikagatam vakshah parishvakshyate 1352.

Nil. Mention is made of an Îśâna in the Râjatarangirî II. 48.

Îśvarak rish na.—chiram sîtajalâvâsa 1656.

The author of the Samkhyakarikas. His lower date depends on that of Sankaracharys, insamuch as Gaudapada, who was the

teacher of Govindapâda, that is, Sankarâchârya, is the author of a commentary on the Sâṃkhyakârikâs. Îśvarakrishṇa's book was translated into Chinese between 557-589 A.D. The account found of it in the Chinese version is said to be that it is a selection of 70 gâthâs made by a Brâhman named Iśvarakrishṇa, out of an original total of 60,000 gâthâs composed by Panchaśikha (Kâpileya), the pupil of Âsuri, the pupil of Kapila. See Max Müller's India: What can it teach us? p. 361, and Hall's edition of the Sâṃkhyasâra.

Îsvaravarman (Suvarņakārešvaravarman). esho 'gnihobrîti bibharti gâs tâ 2353? śailūḥ surān rukmamayān nirîkshya 2354.

Nil.

U ñ chh a v r i t t i.—bhrashtair meghasukaghata 1722. sphurantah piūgalabhaso 1721?

Nil.

Udaya (Upadhyayodaya).—pratyagraih parnanichayais 784.

Nil.

U d bha ta (Bha t to d bha ta).—ayam bandhuh paro veti 498. kim iha bahubhir uktair yuktisunyaih pralapair 3453. kim kaumudih susikalah sakala vichurya 1463.

One of the carliest writers on Alamkâra whose works remain or have been found. His Alamkâraśâstra, with the commentary of Pratîhâra Indurâja, was got by Bühler in Kâshmir. "Of this Bhatodbhatta," Bühler writes, "Kalhaṇa (Râjat. IV. 494) says that he was Jayâpîda's (779-813 A.D.) sabhâpati, or chief pandit, and that he was paid daily a lakh of dînâras. It is to be regretted that the recipient of such magnificent pay did not write a more extensive book, and did not give us extracts from contemporaneous poets. He has only composed a short treatise on the alamkâras, or 'ornaments' to be used in poetry, and most egotistically takes his examples from his own work, a Kumârasambhava." Kashmir Report, p. 65.

Udbhata was the author also of a commentary on Bhamahas book on rhetoric. See Aufrecht in Indische Studien, XVI. 207.

U p a m a n y u.—sâmdhyârâgarudhirâruṇam ârân 1892.

Nil. The verse is given by Aufrecht from the Śârfigadharapaddhati.

Ürjita.—asitātmā samutpannah 1490.

Nil,

Ürvîdhara (Bhaṭṭorvîdhara).— a saptater yasya vivâhapañktir 2350.

Nil.

Aurva.—bhrasyaddhanandhakare 'tha 1799? rikta vipanduratmano 1800.

Nil.

Ka ii ka na.—kanthagrahe sithilatan gamite kathanchid 1085.

The following verse is given in Ratnakantha's compilation of commontaries on the Kâvyaprakâśa the Sârasamuchchaya (Peterson's Second Report, p. 15 ff.) as by Kavi Kankana.

लीलापङ्कलमादधाति रुचिरे गम्भीरनाभ्यन्तरे कस्तूरीद्रवर्चाचतं वपुरिष व्यासी करोत्यादरात् । ताटङ्कं च करे करोति कुतुकाचक्रानुकारं तदा लक्ष्मीः क्रीडिति पीतवस्त्रकलिता स्मित्त्वा सखीनां पुरः॥ व्यासीकरोति in β should perhaps be इयामीकरोति.

He may be the Kankanavarsha from whom the city Kankana took its name.

## भर्तुः कङ्क्कणवर्षस्य पुण्योत्कर्षाभिवृद्धये । चकार कङ्कणपुरं रमणी स्वर्णवर्षिणी ।।

Râjat. VI. 301.

Kapardin (Bhattakapardin).—ambâ tushyati na mayâ na snushayâ 3185.

Nil. The verse is ascribed to him also in the Sáragadharapaddhati and Aufrecht notes that it is in Bhartrihari.

Kapilaru draka.—sahakârakusumakesara 1666. Nil. Kapilas vāmin.—kusumānīva phalānām 2887. Nil.

Kamalakara (Rajanakakamalakara).—andhasya me hritavivekamahadhanasya 3516.

The name is that of the author of a commentary on the Kavyaprakâśa.

Kamalâyudha (Śrikamalâyudha).—bhrâtair kashtam aho gatah sa nripatih sâmantachakram cha tat 3328. Isghuni trinakuire kshetrakone yavanam 1840.

Nil. The verse laghune trinakutīrs is ascribed to him also in the Sârngadharapaddhati, and Aufrecht notes that it is quoted in the Daśarūpāvaloka, D. R. IV. 20.

Kambalaka. (Bhadantakambalaka).—martavyapakshanihkshiptå 1246.

Nil.

Kayyata.—antalathasuratûrambhâ 2044. ratnâkaro 'pi na cha jâtu bhavân samudro 2499. śûro 'si nûnam uditah purato yad ârân 2040. satyam âchakshva kim nâtha 2039?

Author of the Bhashyapradipa.

"My search for copies of Kaiyata's Pradipa were attended with still scantier results than the inquiry regarding the Mahabhashva. No. 306 contains a very small portion of the commentary on the Naváhniki. The MS. dates, I think, from the same time as the The Kasmirians tell an anecdote regarding pieces of the Bhashya. Kaiyata, which is perhaps worth mentioning. Kaiyata was, they say, an inhabitant of one of the smaller towns of the Valley, according to some of Pâmpur, according to others of Yechgâm. He lived in great poverty, and entirely gave himself up to the study of the Mahabhashya and of grammar. In this sastra he acquired so great proficiency that at last he could explain the whole Bhashya to his pupils without looking at a MS., and he understood even those passages which Vararuchi (?) had marked by kundalas (O) as unintelligible. Once a foreign Pandit from Southern India, named according to one authority Krishnambhatta, came into Kaśmir and went to see Kaiyata at his home. He found him sitting before his house, engaged in manual labour, and explaining at the same time to his pupils the most difficult portions of the Bhashya from memory.

Amazed at the Pandit's great learning and his abject condition, the foreigner hastened to the king of Kasmir and obtained from him a sasana granting to Kaivata a village and an allowance of grain. But when he brought the doed to the Paudit the latter steadfastly refused to accept the gift, because he considered it unlawful as coming from a king. Later Kaiyata left Kasmîr and wandered to Benares. There he vanquished the Pandits at a sabha by his great learning, and composed the Pradipa at the request of the Sabhâpati. According to this story the Pradipa was not written in Kasmir, and, if the statement that Kaiyata lived at Pâmpar is true, it cunnot be older than the 9th century. For that town was built by Padma in the reign of Ajitâpîda, 844-849 A.D. Dr. Kielhorn has lately stated in his pamphlet on the Mahabhashya that he does not think Kaiyata an old writer. I agree with him on this point, and do not believe that he is older than the 13th century A.D. The earliest Indian grammarian who quotes him is, as far as I know, Sayana-Madhava. I have heard it asserted by Indian Pandits that Kaiyata was a brother of Mammata."-Bühler's Kashmir Report, p. 71ff.

A chittrakâvya by Kayyata called Devîsataka is said to exist in Kashmîr. This may be the book of that name entered anonymously in Bühler's Report No. 137.

Karnûţaka. (Bhaṭṭakarṇâṭaka).—alasayati gâtram adhikaṇ 1262. avasyaṇ kopâgnis tava sutanu nirvâsyati chirât 1606.

Nil.

Kalaśa. (Kalaśaka).—âdıtyâlı kim dasaite 53. kallolair vikiratvasan girivarân 880. kim sundarair idam ato 'tha babûni tâni 1465. kva tat tejas 562. dattam yena sudhâmdhànam asama n 881. dayitâbâhupâśasya 1529. daityâsthipañjara 52. nidrârdhamîlitadriśo madamantharâyâ 1280. prasâdaparatantrayor madhumadojjhitavrîḍayoś 1322. mukham api parišishtam yasya tejaliprasûtim 996. re meghâlı svaśarîradânaguru kim bauddham yaso na srutam 850.

Mahârâja of Kashmir 1080-1088 A.D. Son of Anantarâja and father of Harsha. That Mahârâja Kalaśa was a poot, as well as a patron of learning, is evident from Bilhana's allusion to him in the Vikramâñkadovacharita XVIII. 56.

The last pada is quoted in the Mahabhashya on Pan. I. 3, 48: Nothing is known of Kumaradasa's date: but Jalhana's Süktimuktavali contains a verse attributed to Rajasekhara, which shows that he was the author of the Janakaharana, and that he did not flourish before Kalidasa.

## जानकीहरणं कर्तु रघुवंशे स्थिते सति । कविः कुमारदासथ-रावणध यदि क्षमः ।।

The following quotation from the Janakiharana occurs also in Ujjvaladatta's note on III. 78 (Aufrecht's preface p. xviii.) in illustration of the meaning of the word ATT:

#### धूसर ईषत्पाण्डुरः । महिषधूसरितः सरितस्तट इति जानकीहरणे यमकम् ।

From the fact noted below with regard to the verse bale nathavimulicher it would seem that Kumaradasa is the same as Kumara-(Bnatakumara).

From the Sanigadharapaddhati Aufrecht quotes under Kumå-radasa as follows, 1 pasyan hato 98. 71:

परयन्हतो मनमथबाणपातैः शक्ति विधातुं न निमील्य चक्षुः । ऊरू विधात्रा हि कृती कथं ता-वित्यास तस्यां समतेर्वितकीः ॥

2 bale natha vimuncha 114, 1. "Is ascribed to Amaru. Böhtlingk calls the poet Kusumadasa," This verse is in our book No. 1614 ascribed to Bhaṭṭa Kumara and iu Jalhaṇa's Saktimuktavali to Srikumara. 3 vayaḥprakarshād 98, 59:

वयःप्रकर्षादुपचीयमान-स्तनद्वयस्योद्गहनभनेण । अत्यन्तकाद्यं बनजायताक्या मध्यो जगामेति ममैष तर्कः ।।

From our Cambay MS. 4 sisirasikara. Our No. 1757 ahove.

Kusumade va.—adhamam badhate bhuyo 300. apyapatsamayah sadhoh 297. uttamam suchiram naiva 303. uttamah kleśavikshobham 291. kshamakshayimi sapaye 299. gunavan suchirasthayî 301. gunanam autaram prayas 293. jade prabhavati prayo 292. drishtadurjanadaurātmyah 298. dhanam api paradattam 307. na kadachit satam chetah 305. narah samskararha jagati 306. prayah santyupadesarha 289. manasvihimlayam dhatte 290. samtushyatyuttamah stutya 304. sampattan komalam chitam 295. sajjana eva sadhanam 287. svabhavam na jahatyantah 296. sarvatra gunavan deśc 302. svabhavam naiva munchanti 294. sadhur eva pravinah syat 288.

Author of the Drishtantasataka.

Krishnaka. (Panditakrishnaka).—sâ khyâtâsti jagattraye suranadî sâ śambhuchûdâmanan 2556. Nil.

Krishņam išra.— gaūgātīratarangašītalašilāvinyastabhāsvadbriši 3078. jāto' haiņ junako mamaisha jananī kshetram kalatram kulam 3321. māsmākam jananī tathojjvalukulā sachehhrotriyāņām kulād 2400. vešyāvešmasu šidhugandhi 3077.

Wrote the Prabodhachandrodaya, according to Goldstücker, in the end of the twelfth century. See Weber's Indian Literature, p. 207, note 218.

Kshemavriddhi (Bhadantakshemavriddhi).—bhriśam śuśubhire śubhrair 1730.

Nil.

K s h e m e n d r a.—añke vriddhim upågatam 756. andhah sa eva śrutivarjito yah 3031. apraståvastutibhir aniśam karnaśúlam karoti 3202. arthapriyatayâtmänam 3370. aho trishnäveśyâ sakalajanatämohanakari 3263. aho bata khalah 334? åśäpå-śavimuktiniśchalasukhā sväyattachittasthitih 3479. käntäya vikasadvilàsahasitasvachchhänśavaś châmaram 2249. kim jîvâvadhibandhanair gunaganair årådhitair bandhubhir 3043. ko nu vośyājanāt tasmāt 3371. khachitram api māyāvī 338. khalah syjanapaišunyo 335? khalana dhanamattena 339. geham durgatabandhubhir 309? grīshme hāratushātachan-

danachayas chinansukam chandrika 3323. chyutopyudgachchhati punah 223. jûne kopatarangitângalatikâ tenâham álingitá 2151. jáne 'nyásahitam vilokya kutilam tam kûtavesham tvaya 1422. jihvadushitasatpatrah 333? jivanagrahanenamra 331? jivantyarthakshaye nicha 3182. tadvaktrabjajitah prasahya bhajate kshainyam kshapavallabhas 1358. dåtå balir yachanako murarir 3106. dvare ruddham upekshate katham api prâptam puro nekshate 3238. dîptim oshadhile seshu 1888. dharmali sarma paratra cheha 3030. nakhadaśanonipátajarjarāūgî 2126. na lajjate sajjanavarjanīyayā 359. na fantantastrishna 491. nasaditani vanavasadridhavratena nyâyalı khaladı parihritas 317. peribhumasi kim mudhā kvachana chitta viśramyatâm 3153. pātram pavitravati 324. putrad apyadhikam cha vindatı viblin bhrityam hi bhâgyodaye 3155. pranam parirakshanya 3033. bhavajaladhigatanam dvandvavatahatanam 3498. bhavati bhishagupâyailı pathyabhuñ nityarogî 3148. mâyamayalı prakrityaiva 337. mudyam janma 3029. márchháchháditam ikshate na nayanam tape tanuh pachyate 2152. dânaphalâ 3034. lâbhapranayino nîchâ 230. vittena vetti vesya 2369 videseshu dhanam vidya 3053. vyomnah syamavrate vivadam 318. samayati yasah 363, virabinas 2156. sáscharyam yudhi sauryam 362. sílam sílayatám kulam kalayatâm sadbhâvam abhyasyatâm 3035. satyam vâchi 3032? satsûdhuvîde murkhasja 336 ? sadâ khandanayogyâya 332 ? sábhimánam asambhavyam 310. svámye pcsalatá 266.

The well-known Kashmirian poet. See Bühler's Kashmir Report p 45 ff., Peterson's First Report p. 4 ff., Schoenberg's paper on Kshemendra's Kavikanthabharana (Wien, 1884), and the Paper on the Auchityâlannkâra of this poet already referred to. Kshemendra finished his Samayâmâtrikâ, during the reign of king Auanta, 1050 A.D. His literary activity, as Bühler says, falls in the second and third quarters of the eleventh century.

The following is a list of Kshemendra's works so far as they or their titles have been hitherto recovered. Those with an asterisk prefixed are only known by name: (1) \* Amritataran gakâvya. (2) \* Avasarasâra. (3) Auchityavichâracharchâ. (4) \* Kanakajânakî. (5) Kalâvilâsa. (6) Kavikanthâbharana. (7) Chaturvargasangraha. (8) Chârucharyâ. (8) \* Chitrabhâratanâṭaka.

(10) \* Desopodesa. (11) Niti-(9) Daśūvatāracharitanāţaka. (12) \* Padyakádambari (13) \* Pavanapañchásiká. kalpataru. Bodhisattvávadánakalpalatá. Brihatkathûmañjarî. (15) (16) Bhâratamaī jarî. (17) \* Muktâvalî. (18) \* Râjâvalî. (19) Rámáyanamañjarî. (20) \* Lávanyavati. (21) Lokaprakûśakośa. (22) \* Vátsyáyanasútrasára. (23) Vyásáshtaka. (24) \* Saśi-(25) Samayaman ika. (26) Suvrittatilaka. vansamahakayya. The Hastijanaprakâsa in the Bhau (27) Sevyasevakopadeśu. Daji collection is by a Kshemendra who calls himself son of Yadusarman.

From the Śârāgadharapaddhati, under Kshemendra. Aufrecht quotes as follows.—I and 2 aŭgulibhaāgavikalpans, muņdo jaţilo nagnah 143, 4, 5. Kalâvilàsa 1. 52 and 62. 3 aŭge 'naāgajvarahutavahaś 107, 2. Quoted by Kshemendra from his Padyakâdambarî. 4 atisâhasam 28, 2. Kalâvilasa II. 46. 5 atjunnatapadârûdhah. 1n the Chârucharyâ. 6 atha pathika 120, 3. Kalâvilâsa I. 30. 7 anaūgena 91, 4:

## अनङ्गेनाबलासङ्गाज्जिता येन जगन्नयी । स चित्रचरितः कामः सर्वकामप्रदोस्तु वः ॥

8 artho nama. In the Kalavilasa. 9 akhyayika 143, 11. Kulavilasa II. 6. 10 adhmatoddhatadavavahni 134, 30:

भाध्मातोद्धतदावविद्वसद्दः कीर्णोप्णरेणृत्कराः संतप्ताध्वगमुक्तखेदविषमभासोप्मसंवादिनः । तृष्णार्ताजगरायतास्यकुहरक्षिप्रपवेद्योत्कटा भूभद्गैरिय तर्जयन्ति पयना दग्धस्थलीकज्ञतेः ॥

11 âmantraṇajaya śabdaili 143, 26. In the Kalâvilâsa. 12 upayuktakhadirabitaka 143, 26. This verse is in Dâmodaragupta's Sambhatîmata. The ascription to Kshemendra in Aufrecht's MSS. of the Śârūgadharapaddhati is a mistako which occurs also in the Cambay MS. 143, 26 is a verse by Kshemendra, tasmân mahîpatînâm (in the Kalâvilâsa), which Aufrecht does not give. It has in our MS. the signature Kshemendrasya. There follow three verses upayuktakhadira 143, 27, purvam chetî tato vetî 143, 28, varṇana-

dayetah 143, 29 (in the Kalâvilasa: not given by Aufrecht) with the signature etc Kshemendrasya. The last only however is by Kshemendra: the first being, as we have seen, by Dâmodaragupta, while the second is by a very modern poet. 13 eke 'dya 148, 27:

#### एकेच पातरपरे पश्चादन्ये पुनः परे | सर्वे निःसीक्षि संसारे यान्ति कः केन झीच्यते ||

14 aurvā ivāti 28, 4 In the Kalāvilāsa. (Read in β धनलवणवारिcompare Bohtlingk Z. D. M. G. XXVII. p. 629). 15 kalamāgra 143, 16. In the Kalāvilāsa. 16 kavibhir 9, 8:

## कविभिर्नृपसेवासु वित्तालंकारहारिणी । वाणी वेहयेव लोभेन परोपकरणीकृता ॥

Aufrecht notes that the verse in the Hitopadeśa ed. Schl II. 23 abadhair archalábhlya is an imitation of this verse. 17 kuryáu nichajanabhgastáin 76.91. In the Characharyá. 18 ke 'pi svabhávalubdhás 28, 3. In the Kalávilása (eva n svabl.iva lubdhás, at end of a story: the alteration is Sárāgudhara's). 19 krayavikrayakútatalá 143 10. In the Kalávilása. 20 kshipedvakyaśarán 76, 89. In the Châryucharya. 21. grívástambhabhjitah paronnati 11, 3:

मीवास्तम्भभृतः परोच्चतिकथामात्रे शिरःश्रुलिनः सोद्देगभ्रमणप्रलापविपुलक्षोभाभिभृतस्थितेः । अन्तर्देषविषप्रवेशविषमक्षोधोष्णनिःश्वासिनः कष्टा नूनमपण्डितस्य विकृतिर्भीमज्वरारम्भभूः ॥

From the Cambay MS. of the Śaingadharapaddhati. The verse precedes ye samsatsu, which will be given below, and the two together form one quotation. Anfrecht filustrates the śūlākulu "seized with a headache" of the latter verse by a reference to the phrase paronnatikathâmâtre śiraḥsūlunaḥ here. 22 tīvre tapasi linānām 76, 93. In the Chārucharyā. 23 dambhārambhoddhuram 76, 88. In the Chārucharyā. 24 dânam sattvāśritan dadyān 76, 86. In the Charucharyā. 25 driśā dagdham 91. 6, "Given by Böhtlingk: In the Kāvyaprakāśa." This verse is in Rājašekhara's Introduction to his Viddhašalabhaūjikā. The

ascription to Kshemendra is in our Sp. MS. also. But the verse that precedes 91, 5, kulugurur abalânâm, which is in the same introduction, has the signature Kasyâpi, while 91, 4, anaūgenābalā has rightly the signature Kshemendrasya. This is probably the source of the error. 26 drisyate pânagoshthîshu 121, 1:

#### दृरयते पानगोष्ठीषु कान्ताववत्रगतं मधु । स्मरं सहायमासाद्य प्रस्तो राहृरिवेन्दुना ।।

From the Cambay MS. of the Śūrāgadharapaddhati. 27 na kuryât paradârechchhâm 76, 84 "Given by Böhtlingk." The verse is in the Chârucharyâ. 28 na krodhayátudhânasya 76, 95. In the Chârucharyâ. 29 nadînâm cha nakhînâm cha: "only in C efter 76, 102. Is quoted in the Saravatikanthâbharana." Böhtlingk 3214 for other references for this verse which is in the Chânakyaśataka. The ascription to Kshemendra is in our MS. also. The verse occurs in the middle of a long quotation from Kshemendra's Chârucharyâ and may be an interpolation 30 na putràyattam aiśvaryam 76, 101. In the Charucharya. 31 na madyavyasanaih kshîvah 76, 85. In the Charncharyâ. 32 nayanavikârair 132, 5. In the Kalavilasa. Aufrecht calls the verse a coarse rendering of Bhartrihari's jalpanti sârdham. 33 na lokûyatavâdens (Auf. lokâyatta) 76, 98. In the Charucharyâ. 34 nijâm 134, 9:

> निजां कायच्छायां अयित महिषः कर्दमिथया च्युतं गुड्झापुड्झं रुधिरिमिति काकः कलयित । समुत्सर्पन्सर्पः द्विषिरिववरं तापिववदाः सचीत्काराधृतं प्रविदाति करं कुड्झरपतेः ।।

35 nottarasyâm pratichyâ p cha 76, 82. In the Charucharyâ, Peterson's First Report, p. 5. 36 pareshâ p kleśada p kuryân 76, 90 In the Chârucharyâ. 37 pîthî 143, 3:

> पीडीपक्षालनेन क्षितिपतिकथया सञ्जनानां प्रवादैः पातनीत्वार्थयामं कुदाकुसुमसमारम्भणव्यपहस्ताः । पथादेते निमज्जस्पुरयुवतिकुचाभीगदत्तेक्षणार्थाः प्राणायामापदेशादिह सरिति सदा वासराणि क्षिपन्ति ॥

38 pårvam chett tato bett 143, 27. See remarks on No. 12 in this list. If is a Hindustani word. 39 prabhuprasåde visvåsam 76, 97. In the Chârucharyâ. 40 brâhmanîn nâvamanyeta 76, 87. "Given by Böhtlingk." The verse is in the Chârucharyâ. 41 bhaktam raktam 76, 94. "Given by Böhtlingk." In the Chârucharyâ. 42 meruh, 143, 24-25. In the Kalâvilâsa. The verse is of the same tenor as our Nos. 2364 and 2365 which are from the same passage of the Kalâvilâsa. For the repreach in which the Göldsmith stood in old times Aufrecht refers to Manu IX. 292 and VS. 30, 17. 43 maunî pâdaprahare 'pi 17, 5:

मीनी पादपहारेपि न क्षमी नीच एव सः । आकृष्टशास्त्री मित्रेपि न तेजस्वी खलो हि सः ।।

(akrishtasastro mitre 'pi. "He who draws his sword on a friend too" i.e. as well as on more legitimate objects of his prowess). 44 and 45 yat karoty; yad argyate 23, 1, 2:

यत्करोत्यरितं क्रेशं नृष्णां मोहं प्रजागरम् ।
न तद्धनं कदर्याणां इदयन्याधिरेव सः ॥
यदर्ज्यते परिक्रेशैर्राजितं यस भुज्यते ॥
विभज्यते यदन्तेन्यैः कस्य विनमास्त् तद्धनम् ॥

Böhtlingk 5034 and 5183 as given by Aufrecht Z. D. M. G. XXV. 238. 46 ye samsatsu 11, 2:

ये संसत्छ विवादिनः परयशःशल्येन श्रृताकुताः कुर्वन्ति स्वगुणस्तवेन गुणिनां यलाहुणाच्छादनम् । तेषां रोषकपायितोदरदृशां कोपोष्णनिःश्वासिनां दीप्ता रत्नशिखेव कृष्णफणिनां विद्या जनोहेजिनी ।।

See note on No. 21 of this list. 47 lakshmano laghasamdhani 140, 27:

लक्ष्मणी लघुसंधानी दूरपाती च राघवः । कर्णी वृद्धमहारी च पार्थस्येते त्रयो गुणाः ।

From the Cambay MS. of the Śârfigadharapaddhati. 48 lobhah sadâ vichintyo 28, 1. In the Kalâvilasa. 49 vakraih krûratarair

76, 92. In the Charucharyâ. 50 varjayed indriyajayair 76, 96. In the Chârucharyâ. 51 vâmâskandnanishaumasârāga 36, 22. This verse is quoted by Kshemendra in the Kavikanthâbharana from his own work Kanakajânakî. 52 vyâkulo 'pi vipatpâtailı 76, 104. In the Chârucharyâ. 53 śrutismiityuktara ácharâm 76, 102. In the Chârucharyâ. 54 Satyapraśamatobhih 28, 5. In the Kalâvilâsa. 55 hitopadeśa n śrinuyât 76,100. In the Chârucharyâ. 56 hetupramânayuktam 21, 4:

## हेतुप्रमाणयुक्तं वाक्यं न श्रूयते दरिद्रस्य । अप्यतिपरुषमसत्यं पूज्यं वाक्यं समृदस्य ।।

From Cambay MS. So also in Bohtlingk 7413 as given by Aufrecht Z. D. M. G. XX. 5, 241.

Gaūgâdatta.—abhidhâvati mâm mjityur 3504. Nil.

Ga ū g â dh a r a -vikâsipadmistarane nirastam 1073.

In his second paper Z. D. M. G. XXXVI. 511 Aufrecht gives the following verses under Gungadhara from the Saduktikarnamerita, and notes that the name reminds us of the court poet of Karna, king of Dahala (Vikramankadevacharita XVII. 95), whom Bilbana boasts of having overthrown in a poetical contest. 1 paneheshor Skm. 1, 372:

पन्त्रेषोरिषुकोटिशासनशिलात्रक्तं त्रकोराङ्गनाः नक्षुष्यधतुरिधताण्डवगुरुश्रीरः कृशाङ्गीरुपाम् । सोयं सान्द्रतमिस्नसिन्धुरघटाकण्ठीरवः कैरव-श्रीजीवातुरमर्त्यमण्डलद्धधासन्त्री दिवि द्योतते ॥

2 padopânte Skm. II. 198:

पदोपान्ते कान्ते लुडित तमनादृत्य भवना-हुतं निष्क्रामन्त्या किमिप न मयालोचितमभूत् । अये भोणीभारस्तनभर युवां निर्भरगुरू भवद्गामप्यत्र क्षणमपि विलम्बो न विहितः ॥ वस्वीवारां परिकलयतः शक्यशास्त्रपतिष्टां हे प्रेवस्यी जगति विदिते श्रीश्र वाग्देवता च | एका भेजे भुजमभिनवाम्भीजलीलातपत्रा श्वेतच्छन्नायितसितयशश्रन्त्रिकान्या मुखेन्दुम् ||

Ed. in y भुजनिनवाम्नोदनीलातपचा

Kshemendra in his Suvrittatilaka quotes the following verse from Kalaśa.

## अञ्जली जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरशारितम् । आत्तमात्तमपि कान्तमुक्षितुं कातरा शफरशङ्किनी जही ॥

Kalyāņadatta. (Śrîkalyāṇadatta).—udgrīvam khalu vīkshitam vapur idam lajjālasam yat tadā 1349.

Doubtiess the same as the Kalyâṇa, pupil of Alakadatta, who is mentioned by the author of the Srîkaṇthacharita as one of his own contemporaries.

श्रीमानलकदत्तीयमनल्पं काव्यशिल्पिषु ।
स्वपरिश्रमसर्वस्वन्याससभ्यममन्यतः ॥
तथोपचस्करे वेन निजवाङ्गयदर्पणः ।
बिहुणगैढिसंक्रान्ती यथा योग्यत्वममहीत् ॥
तत्तद्दुकथाकेलिपरिश्रमनिरङ्कशम् ।
तं प्रश्रयप्रयत्नेन कल्याणं सममीमनत् ॥

Śrikanth. XXV. 78-80.

Mankha wrote this book between 1135 and 1145 A.D. See Bühler's Kashmir Report, p. 50 and Appx. II. p. cxii.

Kallata. (Bhattakallata: Śrikallatakavi).—
itarad eva bahir mukham 431. kim tena kävyamadhuna 136.
kva piáunasya gatih 432. tivrátámrarucho raveh katham
iyam svapne 'pi sambhávaná 2565. dinmukháni parichumbati
pyithvím 2483.

Author of the Spandasarvasva, a commentary on the Spandakârikâs of his teacher Vasugupta. According to Kalhaus he was a contemporary of Avantivarman, who reigned about 854 A.D.

#### अनुप्रहाय लोकानां भट्टाः श्रीकल्लटारयः । सवन्तिवर्मणः काले सिद्धाः भुवमवातरन्।।

Rajat. V. 51.

Bühler's Kashmir Report, p. 78 ff. and Appx. II. p. CLXVI. ff.

Kalhana.—antaryo satatam luthantyaganitâs 889. avakâsah suvrittânâm 2795. karne tat kathayanti 462. kah svabhâvagabhîrânâm 3159. gobhujâm vallabhâ lakshmîr 3364. parâmrishati saspriham 905. pâkas chen na subhasya 361. bhandas tândavamandape 463. bhâsvadbinbâdharâ krishna 1461. bhujataruvanachchhâyâm yeshâm 187. mâtsaryena jahad grahân 579. yah pâtârtham 3132. ye 'pyâsam ibhakumbhasâyitapadâ 188. yo yam janâpakarunâya srijatyupâyam 3133. vritim svâm bahu manyate 360. satkshetrapratipâditah 3028.

Author of the Râjataranginî. He was a contemporary of Jayasiiha Mahârâja of Kashmir 1129-1150 A.D., and according to Kashmir tradition he is the author of the Jayasiihâbhyudaya, a verse of which is preserved to us in Ratnakaṇṭha's Sârasamuchchaya.

मूमृत्पदं पर्वतशेषमासीसस्यौ विभावेव च राजशब्दः ।
न वाहिनीनायकया समुद्रादन्यत्र तस्मिच्चपतौ बभूव ॥

Kaviputrau.—bhrûchâturyam kuñchitântâh katâkshâh 2227.

The designation under which two poets who were partners in authorship became famous. Compare the similar case of Râmila and Somila, joint authors of the Śūdrakathâ. The Kaviputrau are referred to under that name by Kâlidâsa at the beginning of his Mâlavikâguimitra—गासकाविसीमिलकविश्वादीनां प्रयन्धानिकव्य.

Kâlidâsa.—angulîbhir iva kesasamchayam 1963. anaghratam pushpam 1332. anyonyam utpidayad utpalâkshyah 1542. asyah sargavidhan 1467. âdîptavahnisad;isair apayatapattraih 1678. å mûlato vidrumarâgatâmrâh 1674. upârjitânâm vittânâm 3037. kauthasya tasyâh stanabandhurasya 1528. kvâkâryam śaśalakshmanah 1343. tvâm âlikhya pranayakupitâm 1337. dineshu gachchhatsu madhûkapânduram 1543. nâgendrahastâs tvachi karkaśatvâd 1566. pâdanyâsam kshitidharaguror mûrdhni 561. pravâtanîlotpalanirvišesham 1499. bâlenduvakranyavikâsabhâvâd 1643. muhur añgulisamvritâdharaushtham 1273. vrittânupûrve cha na châtidîrghe 1567. śalâkâñjananirmiteva 1491. śuddham âvilam avasthitam chalam 1901. śyâmâsvañgam chakitaharinaprekshite drishţipâtam 1336.

The earliest known reference to Kâlidâsa is in an inscription dated 637 A.D., which will be referred to under Bhâravi. Bâṇa's reference to him in the beginning of the Harshacharita dates from about the same time. How long before 637 A.D. Kâlidâsa flourished is not known. In his commentary on Meghadûta 14 Mallinâtha tells that Diūnâgâchârya and Nichula were contemporaries of Kâlidâsa. Diūnâga is believed to have lived in the middle of the 6th century. See Max Muller's India: What can it teach us? p. 305 ff.

The tradition according to which there were not one Kâlidâsa, but three, is as old at least as the younger Râjaśekhara, whose verse

#### एकोपि जीयते इन्त कालिदासो न केनचित् । भृङ्गारे ललितोहारे कालिदासत्रयी किमु ॥

is found both in the Süktimuktavali and the Hârâvali.

Most of the verses Aufrecht quotes under Kâlidâsa from the Śārāgadharapaddhati are referred by him to wellknown books. Those he marks as unknown are as follows:—1 akrisam 99, 9:

### भक्तरां नितम्बभागे क्षामं मध्ये समुत्ततं कुचयोः । भत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदावाति ॥

2 etani nihsahatanor 102, 13:

एतानि निःसहतनोरसमञ्ज्ञसानि श्रून्यं मनः पिशुनयन्ति गतागतानि । एते च तीरतरवः प्रथयन्ति ताप-मासम्बितोज्ज्ञितपरिग्लपितैः प्रवालैः ।। 3 târatâratarair etair 34, 11:

तारतारतरैरेतैरुत्तरोत्तरतो वतैः ।

4 payodharâkâradharo 137, 4:

पयोधराकारधरो हि कन्दुकः करेण रोषादिव ताद्यते मुद्दः । इतीव नेत्राकृति भीतमुत्पलं तस्याः प्रसादाय पपात पादयोः ॥

Given here from Jalhana's Sûktimuktûvali.

5 lakshmîkrîdâtadâgam 120, 25 "In C D only." Our No 2005 (Kasyâpi).

6 vanitâkara after 137, 11. "Ouly in D."

वनिताकरतामरसाभिहतः

पतितः पतितः पुनरुत्पतिसः । ध्रुवमस्ति हि कन्दुकः ते हृदयं दिवताधरसंगमलुज्धमिव ॥

From Jalhana's Sûktimuktâvali under Dandin.

7 venî vidambayati 99, 11 :

वेणी विखम्बयित मत्तमधुत्रताली-मङ्गीकरोति गुणमैन्दवमास्यमस्याः । बाह् मृणाललिकाश्रियमाश्रयेते पुङ्कानुपुङ्खयित कामदारान्कटाक्षः ॥

8 hemâmbhornhapattane C D after 129, 4:

हेमाम्भोत्हपत्तने परिमलस्तेयी वसन्तानिल-स्तत्रत्येरिव यामिकैर्मधुकरैरारच्धकोलाहलः । निर्वातस्त्वरया व्रजन्निपतितः श्रीखण्डपङ्कृत्रवे-र्लिने केरलकामिनीकुचतटे खञ्जः शनैर्गच्छति ॥ Aufrecht has recently, Z. D. M. G. XXXIX. 306 ff., put together all the verses which are ascribed in the Subhâshitas available to him and in other writings to Kâlidâsa, but which do not occur in any of his known works. This paper yields the following additional verses:—9 avachanam vachanam, ascribed in Sp. 139, 9 and Sbhv. 2054 to Vâmanasvamin: in the Saduktikarņâmīta to Kâlidâsa. Our No. 2052. 10 iha nivasati:

इह निवसित मेरुः द्येखरः क्ष्माधराणा-मिह विनिहितमाराः सागराः सप्त चान्ये | इदमहिपतिभागस्तम्भविभाजमानं धरणितलमिहैव स्थानमस्मिहिधानाम् ||

Given by Aufrecht from Peterson's paper on the Auchityâ-lan kâra of Kshemendra, p. 3, with a reference added to Bhojapra-bandha v. 98. 11 upûrjitânâm vittânâm. Böhtlingk 1307, according to the Subhâshitûvali 3036 by Kâlidâsa. Our No. 3037. 12 kaśchid vâcho, Skm. 3. 14:

किश्वाची रचिवतुमलं वोडुमेवापरस्ताः सा कल्याणी मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । न त्वेकस्मिचतिद्यायवतां संनिवेद्यो गुणानाः मेकः स्तते कनकमनलस्तत्परीक्षाक्षमोन्यः ॥

13 kritopakâram. "Böhtlingk 1877, according to Sp. 117, 7 by Bhojanarendra, in Subhâshitavali 1901 ascribed to Kâlidâsa." Our No. 1900. 14 kvâkâryam śaśalakshmanah. "This oft-quoted verse (see Kâvyaprakâśa, p. 64) is according to Skm. 2, 524, and Sbhv. 1341, by Kâlidâsa. The statement seems very improbable, since, according to the Kuvalayânanda the verse refers to the relations between Yayâti and Devayânî." Our No. 1343 above. 15 divâpi, Skm. 2, 313:

दिवापि जलदोदयादुपचितान्धकारच्छटा-जटालिततटीमिमां विद्यति विस्मरन्ती भयम् । तमालतहमण्डितां वटनिरस्तमानुषुतिं ंधृताभिसरणवृता शवरसुन्दरी कन्दरीम् ॥ 16 na vakti premärdram Skm. 2, 29:

न बक्ति पेमाई न खलु परिस्मं रचयित स्थिती तस्यां तस्यां करकमललीलां न सहते । स्मितज्योत्साकान्तं मुखमभिमुखं नैव कुरुते तथाप्यन्तःभीति वपुषि पुलकोस्याः कथयित ।।

17 priyâyâm Skm. 4, 223:

प्रियायां स्वैरायामितकितनगभीलसतया

किराते चाकर्णीकृतधनुषि धावत्यनुपदम् |

प्रियाप्रेमप्राणः प्रतिभयवद्माकृतिवकलो

मृगः पश्चादालोकयित च मुहुर्यति च मुहुः |

18 mattânâin kusumarasena. Daśarûpaka 3, 14 from the Vikramorvaśi:

मत्तानां कुछमरसेन षट्यदानां शब्दोयं परभृतनाद एष धीरः । कैलासे खरगणसेविते समन्ता-स्किनर्यः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥

19 yat trailokyamanorathasya, Skm. 2, 336:

यक्षैतोक्यमनोरयस्य परमं पात्रं मनोजन्मना यद्याखं हरनिर्जितेन जगतीं जेतुं चिरादर्जितम् । यन्मे श्रोत्ररसायनं कथमहो प्राप्तं तदेतन्मया रूपं तोचनपीयमानविगलक्षावण्यपूरं पुरः ॥

20 vavur eva Skm. 2, 22:

वबुरेव मलयमक्ती जगुरेच पिकाः परारि [च] परुश्व | उत्कण्डाभरतरलं सिंख मानसमैषमः किमिदम् || "A verse in derision of the old-fashioned words in Pânini v. 3, 22." 21 svapna prasida Skm. 2, 473:

स्वम प्रसीद भगवन्युनरेकवारं संदर्भय प्रियतमां क्षणमात्रमेव | दृष्टा सती निविद्धवाह [युगे वि] लमं तत्रैव मां नयति सा यदि वा न याति ||

"The second half is corrupt and unintelligible."

22 "In his Second Report, p. 62, Peterson gives the following verse as ascribed in the Hârâvali to Kâlidâsa.

अहो मे सैीमाग्यं मम च मवमूतेश्व मणितिं तुलायामारोप्य प्रतिफलिति तस्यां लिबमिनि । गिरां देवी साक्षाच्छ्रतिकालितकहुरिकलिका-मधूलीमाधुर्य क्षिपति परिपूर्व्ये भगवती ।।

"According to this verse Kâlidâsa is represented as a contemporary of Bhavabhûti's. I have myself no doubt that the verse is borrowed from the Bhojaprabandha (v. 254). In the place referred to Bâna, Bânaputra, and Bhavabhûti are brought together at the court of Bhoja of Dhârâ."

It has been seen above that Râjaśekhara knew of three Kâlidâsas: and it is no longer so improbable as it has been thought to be that a Kâlidâsa of great repute lived at the same time as Bhavabhûti. Compare the story given by Bhandarkar, Preface to Mâlatîmâdhava p. vi. fl. It is at least curious to note in this connection that all five of Aufrecht's MSS. of the Śârāgadharapaddhati, as also our Cambay MS., attribute to Kâlidâsa a verse which occurs in Bhavabhûti's Uttararâmacharita, vitarati guruh prâjōo.

Kâ li dâs a mâgh au.—madhu tishthati vachi yoshitam 3380.

This signature would go to show that a Kâlidâsa and Mâgha wrote at least one joint poem. Compare the remarks under Kaviputra. Statistics is known for certain of Mâgha's date. Aufrecht says it is the says to the middle school of Indian artificial poetry, and research a younger contemporary of Bhavabhûti.

Kiśoraka. (Divirakiśoraka).—alokatrastanarkritasabhayamahanadadhavajjanaagha 2421. bhrajishnavo nabhasi bhurihritandhakara 780. śunyarthair vachanair maya narapate karnan tavapuritan 3234.

Nil. The prefix to the name shows that he was a Kâyastha. The verse âlokatrasta, No. 2241, is given by Aufrecht from the Śârā-gadharapaddhati.

Kumāra. (Bhāṭṭakumāra).—abhinavam galitāņšukadaršitam 2161. kim bhūshanena rachitena hiranmayena 2165. bāle nātha vimuncha mānini rusham 1614. svāmin prabho prīya grihāņa parishvajasva 2096.

See under Kumäradåsa.

Ku mår ad atta.—divi nivesitatāmvavilochanā 1753. navavibodhamanoharaketaki 1754. bhuvanadrishtinirodhakaram kritam 1752. mamprabheshu pratibimbašobhayā 1812 vimalam ambu mpiya nadišatach 1751. vishamavrishtihate pi davānale 1755.

Nil.

Kumāradāsa.—bhrāntvā vivasvān atha daksbināšām 1654. šiširašīkaravāhini mārute 1757.

Poterson\* has pointed out that Kumaradasa is quoted by Kshomendra in his Auchityavicharacharcha, and that the verse given is one indicated by Aufrecht, in his edition of Ujjvaladatta's commentary on the Unadi Sutras, as apparently the source of a quotation in the Mahabhashya. The whole verse is as follows.

भाय विजहीहि दृढोपगूहनं त्यज नवसंगमभी ह षक्षभे । अरुणकरोह्नम एष वर्तते सरतनु संगवदन्ति कुहुटाः ॥

<sup>\*</sup> In a paper On the Auchity Slamkåra of Kshomendra contributed, with a Note on the date of l'atanjali, to the Journal B. B. R. A. S. XVI. p. 170 ff. Published also separately with a Preface in reply to Professor R. G. Bhandarkar, will be found in the Journal B. B. R. A. S. XVI. p. 199 ff. His Second Reply was published only as a pamphlet.

Ganapati.—bhramyanmahagirinigharshanalabdhaprishtha 61.

Jalhaņa's Sāktimuktāvali contains a verse, attributed to Rājašekhara, in which reference is made to a poet Gaņapati, and apparently a work of his called Mahâmoda.

## अयो गणपति बन्दे महामोदविधाविनम् । विद्याधरगणैर्वस्य पूज्यते कण्टगर्जितम् ॥

Gandagopála.—kásáh kshíranikásá 1797.

The verse is in the Śârngadharapaddhati also ascribed to Gandagopâla. "So singt der bukolische Dichter." Aufrecht's note.

G o påd i tya.—adya dyûtajitâdharagrahavidhâv iso'si tatkhandanâd 2110. âslishtâpı karoti sâ mama tanuvn kanthagrahotkanthitâm 1368.

May be the king of Kashmir of that name, Râjat. I. 344. The verse adya dyûtajitâdhara- is in the Śârngadharapaddhati also ascribed to Gopâditya.

Govindarāja (Bhaṭṭagovindarāja).—âḥ kimartham idam chetaḥ 213. kiraṇanikarair âśâchakram 906. kshubdhadaivânıloddhûte 3107. chitram yad eva guṇavṛindavimardadaksham 1520. daurjanyam âtmani param prathitam vidhâtrâ 803. nijakulochitacheshtitam âtmano 760. niḥspandalochanavilokitakântadūtyâm 1419. netre tvanmārgalole 1410. bhoḥ bhoḥ karîndra divasâni kiyanti tâvad 627. yadi vayam aparādhinas tadânim 1599. yāmaḥ svasti tavāsta rohaṇagire 911. varam iha ravitāpaiḥ kim na śîrṇâsi gulme 998. samprāpya kokilakulaiḥ kamanīyakāntiḥ 767. suvihitām abhidhānam vedhasā sādhu yatnān 1522.

Aufrecht quotes a verse from the Śârūgadharapaddhati attributed to one Devesvara, in which reference is made to the poet Govindarâja

इन्दुमभारसिवदं विहगं विहाय कीरानने स्फुरिस भारित का रितस्ते । भाषां यदि श्रयसि जल्पतु कौमुदीनां गोविन्दराजवचसां च विशेषमेषः ॥

ĸ

Aufrecht sees in this verse a reference to some work of Govindaråja, or of one of his court poets, called Kaumudî. But that seems doubtful. Speech resides with the foolish parrot. If she were to pass over to the bird that loves the moon's rays, he, now mute, could tell us how slight the difference is between that which he loves and Govindaråja's sweet sayings. A Govindaråja, Aufrecht adds, was the patron of Lakshmidhara, the author of the Yuktikalpataru.

From the Saragadharapaddhati under Govindaraja Aufrecht, quotes as follows. 1 ito vidyut 106, 13.

हतो विद्युत्पुच्चस्फुरितमसङ्गद्भापयतुमा
मितःकेकानेका हरतु हृदयं निर्दयमिदम् ।

हतः कामो वामः पहरतु मुहुः पुङ्खितदारो 

गतासि त्वं दूरे चपलनयने प्रेयसि यतः ॥

2 dantâgra 4, 1:

दन्ताप्रनिभिन्नहिमात्रलोर्वी-रन्धोत्थिताहीन्द्रमाणप्रभीवे | नागाननः स्तम्भिथा कपोली धर्षन्पितृभ्यां हसितः पुनातु ||

3 danrjanyam 59, 45. Our No. 803 above. 4 bho bhoh 54, 8. Our No. 627 above. 5 mârjârî himabâlukû 98, 117. "From a work on medicine." 6 sthitvû 36, 3.

स्थित्वा स्थैर्यादुपाम्भः समजडरिशराधक्रमूर्तिमुहूर्ने
धूर्तः संत्यक्ततीरः कतिचिदपि पदान्युचकैः कुन्तिताङ्किः ।
पथाद्रीवां प्रसार्य त्वरितगतिरपां मध्यमाविदय चञ्चा
चन्त्वन्तीमूर्ध्वकण्डः कथमपि शक्ररीं स्कारिताक्षो बकोक्ति ॥

Govindasvāmin (Bhaṭṭagovindasvāmin).—karpūrachandanarajo dhavalam vahantīm 1084. kalāvati kshatatamasi prabhāvati 1945. khyātā narādhipatayah 160. niyatam yadi nāsmāka n 1240. mhsangam angair madanānalottham 1459. The verse kva prasthitāsi which is in our book No. 1946 ascribed to Amaruka, is given in the Śārūgadharapaddhati as the joint composition of Govindasvāmin and Vikatanitambā.

Ghantaka.—dhanur mala maurvi kvanadalikulam lakshyam abala 82.

The verse is given by Aufrecht Z. D M. G. XXXVI, 553 from the Saduktikarnimrita 4, 70, where there is no author's name.

Chanduka.—ekenâkshņā pariņatarushā pātalenāstasa ņstham 1916. esha hi me raņagatasya dridhā pratijāā 2275. ehyutām indor lekhā p 66 prasāde vartasva prakataya mudam samtyajya rusham 1629 mātar jīva kim etad 69. sa pātu vo yasya hatāvašeshās 32.

The MSS, vary between Chandaka and Chandraka, and the two are doubtless the same. Chandraka may be a good Sanskrit form for an original Chandaka. Compare Aufrecht's remarks quoted under Amaruka Kalhana mentions this poer Rajat. II. 16.

## नाटचं सर्वजनप्रेक्ष्यं यश्चक्रे स महाकातिः । हैपायनमुनेरं दास्तत्काले चन्द्रकीभवत् ॥

Kshemendra in his Auchityavicharacharcha quotes four verses by Chandaka, of which two—krishnenamba gatena and krisah kanali—are given in our book anonymously, Nos. 40 and 3390, while a third is the verse above csha hi me ranagatasya No. 2275, in the order γ δ α β. No. 3390 now stands in Bhartrihari. The fourth verse Kshemendra quotes is as follows.

## खगोत्किप्तरन्त्रेस्तरुशिरसि होलेव रिवता शिवा तृप्ताहारा स्विपित रितिखिचेव विनता । तृपार्तो गोमायुः सरुधिरमसि लेढि बहुशो बिलान्वेषी सपी हतगजकरामं प्रविशति ।।

Aufrecht has noted that the verse ekenâkshyà, which is one of two verses given in the Śârngadharapaddhati under Chandraka, occurs in the Daśarûpâvaloka DR. p. 163, and that the other prasåde vartasva is in the Kâvyaprakâśa 7, 14.

Chandragopin.—kâmam visham cha vishayâs cha 3326. kechid bhayena hi bhajanti vinîtabhâvam 3449. durgandhipûtivikritair aravindam indum 3448. nirîkshyamânâh 3384. vishaya vishayânâm cha 3368.

May be the Chandragomin to whom the Chandra grammar is ascribed. Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 512 has a poet Chandrayogin, who is perhaps also the same.

Chandrodaya.—prasida gatir ujjhyatam vrajatu rajahansi sukham 2035.

The name looks like one given to the poet from some much-admired verse. See under Magha.

Charpatînâtha.—châtaka tâta kiyad bhavatâ 684 jalakanavitaranarahitah 685 râhur abâhur gaganatak 3117.

Charpati as the name of an author occurs in the Hathapradîpikâ Auf. Ox. Cat. 233 b. Compare Goraksha and Gorakshanâtha.

- Châța.—jâtyujjvale madhurakomalavâgvilâsau 739. Nil.
- Chîâka. (Śrîchîâka).—nishpragraheshu karipotaśateshu mohâd 597. patanti naiva mâtañga 584. mattebhakumbhanirbheda 583. malinahutabhugdhùmaśyâmair diśo malinâ ghanair 1760. meghair vyoma navâmbubhir vasumatî vidyullatâbhir diśo 1777.
  - Nil. The name is Âka. Chî is au upanâma like Dyâ and Tho.
- Chûlitaka (Bhattachûlitaka).—ânandena yaśodayâ 39. yatnât saṃgamam ichchhatoh pratidinain dûtîkrîtâśvâsayor 2066.
- Nil. Aufrecht, who gives the verse yatnât samgamam ichchhatoh from the Saduktikarņâmrita 2,691, writes the name Bhaṭṭa Chuṇitaka.
- Ch hât ra.—chatulachâtakachañchu 939. na mlânitânyakhiladhâmavatâṃ mukhâni 983. Nil.
- Jagaddhara (Panditajagaddhara).—ajñas tâvad aham na mandadhishanah kartum manohârinîs 3523. ajñânândham abandhavam kavalitam rakshobhir akshabhidhaih

3522. amandânandânâm galadalaghusamtâpavipadâm 3418. asthâne gamitâ layam 185. idam aham karunâmrita sagaram 3521? udárair mandárai rachitaéikharam chandrasikharam 3417. om namah paramarthaika 12. karnikadishviva 14. kulašailadalam 13. guhāśrito dharmaratir girlśa 3408. te 'nantavâunayamahâmavadrishtapârah 182. trâtâ bhîtibhritâm 96. trailokyabhushanamanir 183. tvam bhogi yadi kundali yadi bhavâns 1003. dhanyâh suchîni 181. namah sivâya nihácsha 16. namo válimanasátíta 15. nityam nirávriti 89. påpalı khalo 'yam iti narhasi mâm vihâtum 3524. pidhatte dvåhpattaih sitakaram athottansakusumair 2117. muktir hi nâma parama 94. yah kandukair iva 93. lokatrayasthiti 91. vijeimbhamane tamasi pragalbhe 3407? vyomniva niradabharah 90. sabdarthamâtram api ye na vidanti 184. śrikanthasya sakrittikartabbarani 95. sarvah kilayam avasah 92. såndrånandastimitakaranah 3415. surasrotasvatyås tatavitapipushpanghasurabhan 3416. spharena saurabhabharena 189.

A Kashmirian writer, author of a Sivastotra called Stutikusmāŭjali. Date unknown.

Janårdana (Bhaṭṭajanârdana).—dvitrâṇi skhalatâ padàni dadhatâ dhâtrîkarâlambinâ 2414.

Nil.

Jayagupta.—dvayam idam atyantasamam 1813. śaradi raviraśmitaptâ 1814.

Nil. The verse dvayam idam No. 1813 is in the Sârāgadharapaddhati also ascribed to Jayagupta.

Jayadeva (Śrîjayadeva).—pâṇau mâ kuru chyûtasâyakam 1313. bhrûchâpe nihitah katâkshavišikho nirmatu marmavyathâ n 1357. snigdhe yat parushâsi yat praṇamati stabdhâsi yad râgiṇi 1613. hṛidi bisalatâhâro nâyam 1314.

The author of the Gîtagovinda from which all these verses are taken. He was the son of Bhojadeva and Râmâ- or Vâmâdevî. His wife's name was Padmâvatî. He was an inhabitant of the village Kinduvilva (Kendulî), on the banks of the river Ajaya in the Vîrabhûmi district of Bengal. Tradition has preserved a verse, said to be part of an inscription, according to which he was, with

Govardhana, Śaraņa, Umāpati and Kavirāja, attached to the court of one Lakshmanasona.

#### गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापितः । कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥

Bühler, who saw in Kashmir a manuscript of the Gitagovinda with a note at the end, according to which Sri Jayadeva lived in the time of a king called Lakshmanasena, has already identified the poet's patron with the Vaidya king of Bengal whose inscription at Gayâ is dated Vikrama Sanvat 1173 or A.D. 1116. Bühler's Kashmir Report, p. 64, and Prinsep's Essays, Vol. II p 272.

In the beginning of his Gîtagovinda Jayadeva makes mention of these contemporaries of his.

वाचः पक्षवयत्युमापितधरः संदर्भगुद्धिं गिरां नि जानीते जयदेव एव दारणः श्राच्यो दुरूहदुते । शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवधन-स्पर्धी कोपि न विश्रुतः श्रुतधरो धोयी कविक्षमापितः ॥

Umapatidhara, according to the commentator, was Lakshmann-sena's minister. The Acharya Govardhama was the author of the Govardhamasaptasati. It is true that the commentator on this last book says that by the Schakulatilakabhupatih of whom Govardhana speaks in the verse

# सकलकलाः कल्पयितुं प्रमुः प्रवन्धस्य कुमुद्वन्धोश्च । सिनकुलतिलकभूपनिरेको राकाप्रदेषश्च ।।

we are to understand Pravarasena, that is, as he probably means, the anthor of the Sctubandha But this is a manifest absurdity. The Scna family referred to is the Bengal family of that name who were Kâyasthas, while Pravarasena, the contemporary of Mâtrigupta and Vikramâditya, was a Kshatriya of the House of Gonarda. If Govardhanâchârya were attached to the court of Laksmanasena of Bengal, he cannot be referring here to the king of Kâshmir of several centuries before.

Aufrecht Z. D. M. G. XXVII. 30, identifies our Jayadeva with the author of the Prasannaraghava of the same name, but this (sit veniu verbo) does not appear to be right. The author of the Prasannarâghava was an inhabitant of Vidarbha of the Kuṇḍina gotra, son of Mahâdeva. The only clue to this Jayadeva's date is in the verse from the Prasannarâghava which Aufrecht has already quoted (Oxford Catalogue, p. 142).

यस्याश्चारश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।
हर्षो हर्षो हदयवसितः पञ्चबाणस्तु बाणः
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कैतिकाय ॥

By the Chora of this passage we are probably to understand Bilhana. This second Jayadeva was apparently the author also of the Chandráloka, the work on rhetoric to which the Kuvalayânanda refers (Oxford Catalogae, p. 213 a), a kâvya called Sîtâvihâra, and the Pakshadharî and other books on Nyâya. In his Chandrâloka he intimates that he was also known as Pîyûshavarsha, and in his works on nyâya he refers to another name by which he went, Pakshadhara. It is possible that the writer on nyâya is another and a third Jayadeva. But compare what the author of the Prasannarâghava himself says of his skill in logic. Oxford Catalogue, loc. cit.

From the Śârfigadharapaddhati Aufrecht cites 24 verses of the Gitagovinda and 2 of the Prasanuaraghava.

Jaya må dhava.—atråsmin suratalatågrihe 'sti ramya:n 1866. atha manasijadigjayåbhisaist 1758. ardhapitamadirå manipäri 2017. ansuman api vipäkapisailga n 1894. uchchitya prathamam avasthitam mrigäkshi 1865. ürumulagatanotrayugasya 2125. kim tena kila kävyena 133. guruh prakrityaiva nitambabhärah 1550. te vandyås te mahatmänas 146? näbhihrade yad vidhina nyudhäyi 1555. projjhya mitram apavarjitadosham 1895. mitram ujjhitavatätiniräsam 1896. mürtimantam iva rägarasaugham 2016. vellitälakasamriddhi lalätam 1435.

Nil. Aufrecht quotes the verses 1 uchchhitya 133, 19, our No. 1865 above, 2 kim tena 6, 7, our No. 133 above, and mûrtimantam 121, 7, our No. 2016 above: also two verses unmrishta-

pattråh 134, 26 'figarågas 14, 26 which in our book are ascribed to Jayavardhana.

Jayavardhana (Bhâgavataśṛijayavardhana).—akshadevanapaṇikṛite 'dhare 2048. amî vyarthârambhâ duradhigamabhûbhritparisare 1705. aho kim api te śuddham 2479. uchchair uchcharatu chiram chîrî 912. unmṛishṭapattrā lulitālakāntāh 1870. esha tūdḍamaravīchiḍambarah 1966. kṛishnam vapur vahatu 766. kekāh kalā vanabhuvas tilakāyamano 678. chakāśire kantakibhiḥ palāśair 1871. tân unnatān kshitibhṛito nanu rūpayāmah 976. tvadyaśojaladhau rūjan 2478 ? dhīraḥ śrotrasukhāvaho 'pi sadṛišaḥ satyam 915. na kokilānām iva maūjukūjitam 761. na paūkādudbhūtir na jaḍasahavāsavyasanitā 932. yad bhūbhṛito laghuguṇair api baddhamālam 844. lāvaṇyakāntiparipūritadiāmukhe 'smin 2031. varam aśrikataivāstu 919. samarpītāḥ kasya na tena doshā 425. hṛito 'ngarāgas tilakam vimṛishtam 1872.

Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 512 quotes the verse akshadevanapanikrite No. 2048 from the Saduktikarnamrita 2,594 under Jayavardhana, and notes that the poet is there called a Kashmirian. The verse jarjaratrinagra which Aufrecht quotes from the Sarngadharapaddhati 52, 1 under Jayavardhana, is given in our book anonymously No. 779.

Jayâditya.—avasyam yâtâras chirataram ushitvâpi vishayâ 86. priyâ nyâyyâ vrittir 280.

Joint author with Vâmana of the Kâśikâ Vritti. "Bâlâśastrin has assigned the first, second, fifth, and sixth books to Jayâditya the rest to Vâmana, while in an ancient MS. of the Kâśikâ, discovered by Dr. Bühler in Kashmir (Report, p. 72), the first four adhyâyas are ascribed to Jayâditya, the last four to Vâmana. See also Professor Kielborn, "Kâtyâyana and Patañjali," p. 12, note. Max Müller; "India: What can it teach us?" p. 341, note. According to another account the third, fourth, seventh, and eighth adhyâyas comprise Jayâditya's share of the work. Compare also Peterson's Second Report, p. 28ff.

Jayapîda (Śrijayapida).—puro reva pare girir 661.

The well-known king of Kashmir (779-813) at whose court were Kshira, Bhattodhhata, Dâmodaragupta, Manoratha, Śafikhadatta, Chataka, Samdhimat, Vâmana, and others. His own

excellence as a man of letters is vouched for in the Råjatarangini IV. 486.

क्षीराभिभाच्छब्दविद्योपाध्यायात्संभृतश्रुतः । बुधैः सह ययौ वृद्धिं स जयापीडपण्डितः ॥

Tradition has it that our verse is one of the tristia composed by this king in his misfortune, which, according to Kalhana, were remembered by the learned of his own day.

> अवस्थावेदकास्तत्र मधिता पृथिवीभुजा । आर्द्वान्तःकरणैः श्लोकाः स्मर्यन्तेदापि सुरिभिः ॥

> > Râjat. IV 548.

Jalhana.—âsyan nirasya rasitaih suchira,n vihasya 839. daivîr girah ke 'pi kritârthayanti 194 parisramajñan janan antarena 195. parjanyan prati garjatah 620. vyâlâs cha râhus cha sudhâprasîdâj 196. svaprajřaya kunchikayeva 193 be gandhakunjara mahâgirikunjanajim 641.

Mentioned by Mañkha (Bühler, pp. 50 and CXII) as minister of Râjapurî (Râjaverî: Râjaurî), a town in Kashmir.

पथा चरित वक्रेण वाग्यस्य चतुरैः पदैः ।
सरस्वत्यै विनिर्मातुमुद्यतेव प्रदक्षिणम् ।।
पक्रमैई ठविक्रमणो मुरारिमनुधावतः ।
श्रीराजदोखरिगरा नीवी यस्योक्तिसंपदाम् ॥
श्रीमद्राजपुरीसंधिविषदस्य नियोगिनम् ।
अथानवे वन्नोभिस्तं जल्हणं विनयान्चितैः ॥

Śrikanthacharita XXV. 73-75.

#### Compare

संपामपाले नृपतौ तस्मिच्चवसरे मृते । तत्स्रनुः सोमपालाख्यः पितृराज्यं समादधे ॥ राज्याईमपजं बुद्धा सोभ्यषिच्यत चाक्रिकैः । इति कोपाचरेन्द्रोभूत्कुध्यत्राजपुरीं प्रति ॥

Râjat. VIII. 290-1.

Jalhaņa wrote, doubtless inter alia, a kāvya called Somapālavilāsa, on which there was a commentary Alamkārānusāriņā by Rājānaka Ruchaka (Ruyyaka: Ruppaka). A verse of the Somapālavilāsa is preserved to us in the Kāvyaprakāśaṭīkāsārasamuchchaya.

मार्ग निसर्गादवलम्ब्य वर्क द्वधारसीचं मधुरं वमन्ती | चान्द्री च मूर्तिः कवितुश्च सक्ति-र्न धार्यते मूर्धन नेश्वरेण ||

Ji ta ma nyu —airâvane suravadhûparigîyamâna 2493. Nil.

Jîvaka.—kâlindîpulinodareshu 38. merûrnkesara 54. Nil.

Jîvanûga.—aham nasyâmi mânena 1110. rasati tarunîkeśaśyâmo payobhriti nirbharam 1761. vikachakumudaih phullâmbhojaih 665.

Nil. The verses rasati tarunîkesasyame and vikachakumudaih phullimbhojaih are given by Aufrecht from the Śarngadhara-paddhati under Jîvanâyaka Aufrecht, however, notes that two of his manuscripts give the name as Jîvanâga, and that is probably the correct form.

Jenduka.-etan narendravrishabha kebapaya vrajantya 2166.

The poet of this name (Jinduka) is referred to by Mankha in the Srikanthacharita XXV. 71-2 as a Kashmirian poet contemporary with Kalhana.

व्यज्यते येन निर्मृष्टनिःशेषकित्पांद्वना । भद्दपमाकरनयद्वयस्रोतोनदीष्णता ॥ स्रवृत्तं क्रमलब्धोर्ध्वपदं परिचितं दशोः । तं च वागीश्वरीकेलिकन्दुकं जिन्दुकं व्यधात् ।

In my Paper on the Subhashitavali of Vallabhadeva (Transactions, Leiden Congress, Vol. II) I have confounded this Jahana with the compiler of a collection of varies called Süktimuktävali. I have since found that Vallabhavdeva himse'f is quoted in that book which must therefore be later.—P. P.

Jonaka (Panditajonaka).—asyāh kuśeśayadriśah 1503? dűre kshîrakathâ tathâ hi kataro rājñām viśesho 'paro 2403. muktāphalam śaśisamasya mukhasya tasyā 1504. svedah kasmāt tava pathi manastāpasa ntāpadoshād 1442. Nil.

Jonarâja (Śrîrâjânakajonarâja).—anarthitarpanam vittam 3038. visvasya sthitaye dhanurdharatayâ 604. humkâraih stanitânukârachaturair 621.

Author of the Rajavali or continuation of the Rajatarangini, and of commentaries on the Kirâtârjuulja and other poetical works. He flourished in the reign of Jamolabadîn and was the guru of Śrivarapaṇḍita. A native of Kashmir.

Jū anavarman (Bhadantajū anavarman).—yaj jāto 'si chatushpathe ghanalasachchhayo 'si kun chhayaya 813.

Nil. The verse is given by Aufrecht from the Sarngadhara-paddhati.

Takshaka.—kâkaili saha vivriddhasya 719. sa dhûrjatijatâjûto 62.

Nil. Bharata is said to have had a son of that name. (Böhtlingk: W. B. i. k. f. sub voce.)

Trivikrama (Bhaṭṭatrivikrama).—apragalbhapadanyâsâ 135. kim kaves tasya kâvyena 134. kailâsâyitam adribhir vitapibhih śvetâtapatrâyitam 2002. prasannâh kântihârinyo 147. saudbaskandhatalâni dîpapatalaih kampena pândudhvajâ 2001.

Author of the Nalachampû or Damayantîkathâ. He belonged to the Śâṇḍilya gotra, and was the son of Nemâditya, or Devâditya, as some MSS. have it, and grandson of Śrīdhara. The earliest writer who is known to quote him is the author or compiler of the Sarasvatîkanthâbharaṇa. A verse of the Nalâchampû also occurs in Namisâdhu's commentary on Rudraţa.

A short gloss or tippanam on the Nalachampû was written by Chandapâla. There is also a more extended commentary to the poem by Vinayagani.

Trivikrama (Bhâgavatatrivikrama).—anyonyasya layam bhayâd iva 1029. ratnânyamûni makarâlaya mâvamaństhâh 866.

the facilities of

- Thoak a.—chhâyâsyaiva ghana augandhir ayam 817.
  - Nil. The name is Aks. Compare Chiaka.
- Pah orak a.—samahatam yasya karair visarpibhis 1906, Nil.
- På mara (Śridû mara).—ânandodgatabâshpapûrapihitan chakshuh kshaman nekshitun 2005. kim va bâhulatâkavâtaphalakair naivârgalâ kalpitâ 1408. dantâgragrahanan karoti śanakair naivâdhare khandanan 2111.

Nil.

Dohara—prûleyaleśaśiśirânilasamprayogalı 1839. Nil.

Dag dhamarana.—yadı priyâviyoge 'pi 1255.

So called from the verse. Aufrecht gives the verse from the Sarngadharapaddhati.

Darvata.—bhràtal pântha vrajasi yadı he tâm disan punyabhâjo 1144.

Nil. The "Doorkeeper." Compare names like Mentha (Hastipaka) and Takshaka.

- Daráanîya (Dorlatıkâdaráanîya).—akâladhutamânasavyatikarotsavaih sârasair 2504. kasmâd dorlatike nidhâya na chiram 1172. yad api nirâyudhâ yad api sarvajanair viyutâ 2505. sakhi vivrinute samtâpas te tanus tanutâm gatâ 1171
- Nil. He gets the name Dorlatikâdarsanîya from his verse kasmâd dorlatike No. 1172, or Prakûsavarshasunudarsanîya is so called to distinguish him from Dorlatikâdarsanîya. Aufrecht gives that verse under Dorlatikâbhîma.
- Dâmodara (Kapiladâmodara).—śrisanynidhânavilasadruchir abjaśankha 2528.

Nil.

\_ X

Dâm o daragupta.—atatâ prithvîm akhilâm 2531. apasâraya ghanasâram 1071. avidagdhah êramakathino 2339. ârogyam vidvattâ 234. idam aparam adbhutatamam 2532. ûpayuktakhadiravîtaka 2336. ekîbhâva n gatayor 420. esha višeshali spashto 2529. kumudâmodî pavanah 1388. jîvann eva mrito 'sau 2271. chakritâ cha mritâchârya n 2331. dadato vânchhitam artham 2530. dainyam ida n yach chhlâghâ kriyate 2534. nirvinne nirvinna 1263. paryankah svâstaranah 2342. prakritilaghor yena kritâ 2533. yad dhîmatâtivegena 2330? yâvadvânchhitasuratavyâyâmasahâ 1264. śrinu sakhi kautukam cka n 2338. sa katha n na sprihaniyo 1560.

Flourished at the Court of Mahârâja Jayâpîda of Kashmir (779-13). Author of the Sambhalî—or Kuttinîmata. An account of this poem was given in Peterson's Report of the Search for Sanskrit MSS, in the Bombay Circle 1883-4, p. 23 ft.

Dâmodaragupta in the Kuttinîmata gives at great length the story of the Ratnâvali and quotes a verse from the drama.

Diñ n â g a.-tarko 'pratishthah śrutayo vibhinnà 3437.

The verse is in the Mahâbhâruta (Bohtlingk 2505 from MBH. 3.17402); and it is impossible to contend that its attribution here to the well-known Buddhist writer contemporary with Kâlidâsa may not be a copyist's error. Attention, however, is drawn to the way in which this signature breaks the line of a great number of verses given explicitly as anonymous. If a copyist has erred it must have been by the omission of the verse which Vallabhadova really intended to ascribe to Diānāga which is not a very likely thing to have happened.

Diñnâga is known to have been a contemporary of Kâlidasa. See Max Muller's India: What can it teach us? pp. 306-9.

Dîpaka.—ekaiva sangame bûlâ 1250. yadı smarâmi tanvañgî n 1251.

Nil. Aufrecht cites two verses and gives and translates a third as follows. 1 kva yåsi khalu chorike 3, 18:

क वासि खलु चौरिके प्रमुषितं स्फुटं दृश्यते द्वितीयमिह मामकं बहिस कन्दुकं कच्चुके । त्यजेति नवगोपिकाकुचयुगं प्रमध्नन्बला-क्रसत्पुलकपद्धारो जयति गोकुले केश्ववः ॥ From the Cambay MS. of the Saragadharapaddhati. 2 satkonam lolanetram 143, 14. Corrupt in our MS. 3 snanambho 131, 2:

स्तानाम्भोबहुसाधिता रसवती देवामिकार्योचितः संभारो रचितो विद्युद्धवसने कालोचिते योजिते । स्तानं नाथ विधीयतामतिथयः सीदन्ति नान्या त्वरा धन्यं बोधयते दानैरिति पतिं मध्याह्मसुप्तं सती ।।

Durgasena.—śrutvá bálamrigîvilanayaná šabdam ghanânām pura 1772.

Nil. The verse śrutva balamrigivilolanayana is given also under Durgasena in the Sarngadharapaddhati.

Durvahaka.—tataś châbhijîiâya sphuradaruṇagaṇḍasthalaruchâ 1324. puras tanvyâ gotraskhalanachakito hain natamukhah 1323.

Nil.

Devagupta.—udbhâvyamâno nalinîpalâśaili 1077. vivriddhatâpopaśamârtham aŭge 1076 ? Nil.

Deva ţa.—nrityachchandrakini kvananmadhulihi śyâmâyamânau kshitau 1773.

Nil.

Devåditya (Diviradevåditya).—khalvåto divaseśvarasya kiranaih samtâpito mastake 3141. Nil.

Dyutidhara.—âśâḥ prakâśayati yas timirâṇi bhañktvâ 574. Nil.

Dhanavarman (Upâdhyâyadhanavarman).—preñkhanmayûkhanakhapâtaśikhânikhâta 602. śrîmanmânasavâsi vâ haraśiraḥśriūgāgrasaṃsaūgi vâ 1524.

Nil.

. %

Dharmakirti (Bhadantadharmakirti).—bhavatu vidita p vyarthâlâpair alam priya gamyatâm 1617. bhrûbhedo na kritah kathâ na śamitâ nopekshitah sambhramo 1587. làvanyadravinavyayo na ganitah 1472. sammârge tâvad âste prabhavatí purushas tâvad evendriyânâm 2246. sotkah

paribhramasi kim vyavapätidhairyah 737. svachchhandam harinena ya viharata 657. hasati hasati svaminyuchchai rudatyapi roditi 3232.

"Dharmakîrti is one of the older writers on Alamkâra. His work Bauddhasa ngati is mentioned by Subandhu in the Vâsavadattâ (p. 235, Ed. Hall). In all probability he is identical with the Buddhist philosopher of the same name, who according to Wasaljew wrote a commentary to Dinnâga's Pramânasamuebehaya, as also the works Pramânavarttika, Pramânavinischaya, and Prusannapâda. A half verse by the philosophical writer is mentioned in the Bauddha chapter of the Sarvadarsanasan graha, p. 15.

"Verses by Dharmakîrti are cited by Anandavardhana in the Dhvanyâloka (c. g. I. O. 1008 fol. 28b. 129b), the Śârāgadhara-paddhati contains one, the Saduktikaradmrita eight." Aufrecht in Weber's Indische Studien XVI. 204.

The verse which Aufrecht goes on to give from the Śârngadhara-paddhati under Dharmakîrti is svachchhandam hannena yâ No. 657 above. Of the eight Aufrecht gives or cites from the Saduktikarņâ-mṛita our book has only two the verse already referred to lâvaṇyadravṇavyayo No. 1472, which is here also ascribed to this writer, and śikhariṇ kva nu nâma No. 2030, which is given anonymously Two of the others—ainîshâm prâṇânâm and asanto nābhyarthyāli—"belong" Aufrecht points out "to Bhartṛihari: and he explains the fact that they are in the Saduktikarṇâmṛita ascribed to Dharmakirti by the supposition that the compiler of that anthology took them as he found them quoted in Dharmakirti's book on Alaṃkâra without troubling himself as to the real author.

On this last point compare the remarks which will be found in this Introduction under Bhartrihari. The remaining four verses ascribed in the Saduktikaruanrita to Dharmakirti are the verse sa rgamavirahavikulpe which is quoted in the Sahityadarpana, and three verses which are given hero from Aufrecht's paper.

4 vaktrendor na Skm. 2, 141:

वक्रेन्दोर्न हरन्ति बाष्पपयसां धारा मनोक्षां श्रियं निःश्वासा न कद्ययन्ति मधुरां विम्बाधरस्य शुतिम् । तन्त्र्यास्त्वहिरहे विपक्रलवलीलावण्यसंवादिनी श्राया कापि कपोलयोरनुदिनं तस्याः परं शुष्यति ।। 5 sasenam asūta Skm. 1, 406:

द्याश्चिनमस्त प्राची नृत्यित मदनो हसन्ति ककुभोपि । कुमुदरजःपटवासं विकिरति गगनाङ्गने पवनः ॥

6 śailair bandhayati Skm. 5, 373 :

शैलैर्बन्धयित सम वानरहतैर्वालमीकिरम्मोनिधिं व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धार्त्यते । वागर्थी च तुलाधृताविव तथाप्यस्मत्अवन्धानयं लोको दृषयितुं प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः ॥

In the third uddyota of his book Anandavardhana refers to our verse lavanyadravinavyayo as belonging by popular repute to Dharmakirti. He goes on to say that it may well be so in view of another verse by Dharmakirti which he gives.

7 anadhyavaseta:

अनध्यवसितावगाहनमनलपधीशक्तिनाप्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमधिकाभियोगैरिति ।
मतं मम जगत्यलब्धसदृशप्रतिमाहकं
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ॥

The verse låvanyadravinavyayo is quoted under Dharmakîrti by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ.

Dhar madatta (Divradhar madatta).—gachchha trape virama dhairya dhiyah kim atra 3068. dravyanam adharottarvyatikaro 1028. paripurnagunabhoga 505. santo'pi santah kva kirantu tejah 527.

Nil.

Dh a r m ad e va.—padmâdayo bahugunî api yan nisâsu 925. 1âkshmim viseshaya kusesaya krusalâtikâtu 926.

Nil.

Dhârâkadam ba.—bâle mâleyam uchchair na bhavati gaganavyâpinî nîradânân 1716.

Nil. The verse is the only one quoted in the Saragadharapaddhati. Aufrecht notes that it occurs in the Sarasvatikanthabharana.

Dhârâdh ar s.—kshîṇaś chandro viśati taraņer manḍalaṃ māsi māsi 560.

Nil.

Dhíran âga (Bhadan tadhiran âga).—trishâ śushyatyâsye pibati salitam śitasurabhi 3387? mayâ baddhâ venî
nivasitam aśuklam cha vasanan 1142 yâsyâmîti girah śrutâ
avadhir apyâropitaś chetasi 1004 samūšlishyatyuchchaih
piśitaghanapindam stanadhiyâ 3388; sudhautam kauśeyam
surabhi kusumam kauūkumam api 3389.

Nil.

Dhairyamittra.-divyachakshur aham jâtah 1208.

Nil. The verse is the only one quoted in the Śârngadhara-paddhati.

N a g n a j i t.—sågasi priyatame kritakopå 2014

Nil. The name occurs as that of an authority on statuary in Varâhamihira's Brihatsamhita. The stanza is given by Aufrecht from the Śârāgadharapaddhati 121, 4 with the following rendering into verse.

Kein Fussfall konnte sie versöhren, Er hatte sie zu schwer verletzt; Doch bei der Gläser frohen Tönen Zerstob der leichtberauschten Schönen Errinrung, Zorn und Stolz zuletzt

N a g n â ch â r y a.—ratnotkatottamangî syâmâ 2121. Nil.

Naduväha.—pakshäv utkshipya dhunvan sakalatanuruhäbhogavisphäritängah 2418.

Nil.

٤

Nadbhuvaka.—chhidyantam vanarajayah kusumita nirvasyatam sarpabhun 1770.

Nil.

Narazinha.—kim asi vimatih kim vonmadi 946. desair antarita sravais cha saritam urvidharaih kananair 1768. smararasanadipurenodhah punar gurusetubhir 2057.

Nil. The verse smararasanadîparenodhâh No. 2057 occurs in Abhinavagupta's commentary on the Dhvanyâloka. Aufrecht gives the verse kim asi vimatih No. 946 from the Śârūgadharapaddhati, 69, 5.

Narendra.—asau hi samketasamutsukâbhir 1897. he bâlachampakataro tarunikapola 801.

Nil.

Nâyaka (Bhaṭṭanâyaka).—airâvaṇânanamadâmbukaṇâvapâta 736.

Author of a work on Alamkâra which is referred to in the Kâvyaprakâsa. He is mentioned by name in Abbinavagupta's commentary on the Dhvanyâloka. From the following reference to him in the Râjataranginî it appears that he flourished at the court of Śamkaravarman, son of Avantivarman.

#### हिजस्तयोर्नायकाख्यो गौरीशसुरसद्मनोः । चातुर्विद्यः कृतस्तेन वाग्देवीकुलमन्दिरम् ॥

Râjat. V. 163.

From the Śâriigadharapaddhati 59, 34 Aufrecht quotes the following verse under Bhatta Nâyaka.

एतस्मिन्यनमार्गभूपरिसरे सीन्दर्यमुद्राङ्कितः मोचाद्रिः फलपुष्पपत्रनिचयैश्च्यतः स एकः परम् । यं वीक्ष्य स्मितवक्रमुद्रतमहासंतोषमुङ्गासित-स्कारोत्कण्डमकुण्डितक्रमममी धावन्ति पान्यवजाः ।।

Nârâyana (Bhatṭṭanàrâyana).—îrshyâprasphuritâdharaushtharuchakam vaktram na me daráitam 1591. uttishthantyâ ratânte 79. karân prasârya ravinâ 550. kim anena na paryâptam 549. kva dosho 'tra mayâ labhya 141. yâsyati sajjanahastam 149. raver evodayah álâghyah 548. vartate yena pâtângih 551.

This is the name of the author of the Venisamhara, but, of the verses given above, that beginning uttishthantya ratante No. 79

alone is from that drama. The date of the Venisamhara is prior to that of Anandavardhana who quotes several verses from it in his book on Dhyani.

The verses cited by Aufrecht from the Sarngadharapaddhati under Narayanabhatta are all, as Aufrecht notes, in the Vennamhara.

Nåråy a na s våm i n.—hatamitrabalå visuddhayo 1749.

Nil. The name is that of the author of certain commentaries on the sacrificial sutras.

N i d r û da r i d r a.-jâne kopaparâŭmukhî priyatamâ 1362.

Nil. The verse is the only one quoted in the Śârīīgadharapad-dhati. Aufrecht notes that it occurs in the Kâvyaprakâŝa.

Pad in agupta.—namo namah kâvyarasâya tasmai 168.

This writer is quoted by name in the Daśarūpâvaloka, p. 96

#### यथा पद्मगुप्तस्य

## चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्वावेदीन चेतसि । त्रीडार्धविततं चक्रे मुखेन्दुमवदीव सा ॥

We have found the statement that Padmagupta bore another name Parimala at the end of several sargas of an incomplete copy of a Mahâkâvya called the Navasâhasânkacharita.

#### इति श्रीपरिमलापरनाम्ना पद्मगुप्तेन विरचिते नवसाहसाङ्कच-रिते महाकाव्ये---

Compare Burnell's Classified Index to the Sanskrit MSS. in the Palace at Tanjore, p. 163, where the name of the author of the Sâhasâñkacharita, of which there are two copies in that library, is given as Parimala Kâlidâsa. (Was Parimala one of the "three Kâlidâsas?) The verse chitravartinyapi nripe, which Dhanamjaya, as we have seen, quotes as by Padmagupta, is in our fragment of the Navasâhasâñkacharita.

The poet Parimala is quoted by Kshemendra, from whose Auchityavicharacharcha Peterson has already given the following verses.

2 áháram na karoti :

भाहारं न करोति नाम्बु पिवति स्त्रैणं न संसेवते शेते बत्सिकताद्ध मुक्तविषयशण्डातपं सेवते । स्वत्पादाञ्जरजः प्रसादकणिकालाभोन्मुखस्तन्मरौ मन्ये मालवसिंह गूर्जरपतिस्तीत्रं तपस्तप्यते ॥

3 tatra sthitam sthitimata -

तत्र स्थितं स्थितिमता वरदेव दैवाद्वृत्येन ते चिकतिचित्तमियन्त्यहानि ।
उत्किम्पिनि स्तनटे हरिणेक्षणानां
हारान् प्रमर्त्तयित यत्र भवस्प्रतापः ॥

4 magnâni dvishatâm kulâni :

ममानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खद्भधाराकुले नायास्मिचिति बन्दिवाचि बहुशो देव श्रुतायां पुरा। मुग्धा गूर्जरभूमिपालमहिषी मत्वाशया पायसः कान्तारे चिकता विमुद्धित मुद्धः पत्युः कृपाणे दृशी।

5 hå śringårataramginikulagrihe

हा शृक्षारतरंगिणीकुलगिरे हा राजचूडामणे हा सीजन्यस्रधानिधान हह हा वैदग्ध्यदुग्धोद्धे । हा देवोज्जयिनीभुजंगयुवतिप्रत्यक्षकन्दर्प हा हा सद्धांधव हा कलामृतकर कासि प्रतीक्षस्त्र नः ।।

A sixth verse is given by Aufrecht from the Sârāgadharapaddhati, 40, 11 under Parimala.

6 yatpádáh:

यत्पादाः शिरसा न केन विधृताः पृथ्वीभृतां मध्यत-स्तिस्मिन्भास्विति राहुणा कविति लोकत्रयीचक्षुषि । खद्योतैः स्फुरितं तमोभिक्षितं ताराभिक्ञ्चृम्भितं धूकैक्षितमाः किमत्र करवै किं केन नो चेष्टितम् ॥

In his second paper, Z D. M. G. XXXVI. 517, Aufrecht gives a seventh verse as he finds it, or part of it, quoted in the Skm. 3, 219, Sp. 74, 1, Mahân. 9, 113, Ujivalad. 1, 11.

7 adbákshít no lankám .

अधाक्षीको लङ्कामयमयमुदन्यन्तमतर-दिशाल्यां सौमित्रेरयमुपनिनायौषधिवराम् । इति स्मारं स्मारं त्वदरिनगरीभिक्तिखितं हनूमन्तं दन्तैर्दशति कुपितो राक्षसगणः ॥

In the Cambay MS. of the Sp. the signature to this verse is Kasyâpi.

Lastly in his Suvrittatilaka Kshemendra preserves the following verse by this writer.

8 achchhasu hansa iva :

١

अच्छाद्ध इंस इव बालमृणालिकाद्ध भृद्गो नवास्विव मधुद्रुममञ्ज्ञरीषु । कोवन्तिभर्तुरपरो रसनिर्भराद्ध पृथ्वीपतिः द्धकविद्यक्तिषु बद्धभावः ॥

In his Navasâhasâñkacharita Parimala or Padmagupta refers to Kâlidâsa, somewhere between whom and Kabemendra he is therefore to be put. His kâvya is in praise of a king of Avanti.

Paribhûta (Bhaṭṭaparibhûta).—yad dûramuktavinayam yad anushthitechchham 2095. Nil. Parpați (Răjapu traparpați).—kamehit kshanam nanu sahasya vimuncha vaso 2053.

Nil.

På ja ka (Pan ditapå jaka).—indum tandulakhandamandalaruchim nityoditam jätu chid-1856. katham sa dantarahitah 553. gurvantike hriyå pürvam 2046. chandrah sudhänsur ayam atrisuto dvijesah 663. nämnäm samäso yuktärthah 3019. nirnäsyämbarasimni süryasasabhrittäräh padapräptaye 1779. påjäpadmaparamparäpulakitau pärshnyoh param pelavau 3500. bhrätah suvarnamayarüpakatärachiträ 972. rägän na kshatrayogäch cha 2475. svajanavasater nihsityärächchbalena balena vä 3421.

Nil.

På ni ni.—athäsasådåstam anindyatejä 1898. upodharågena vilolatärakam 1969. aindram dhanuh pändupayodharena 1815. kehapäh kshämikritya prasabham 1765. nirikshya vidyunnayanaih payodo 1943. prakäsya lokan bhagavan svatejasa 1904. vilokya samgame rågam 1887. suddhasvabhävanyapi samhatäni 1968. saroruhäkshini nimilayantya 1899.

The verses upodharâgena vilolatârakam No. 1969 and kshapâh kshâmîkritya prasabham No. 1765 are in the Śârāgadharapaddhati also ascribed to Pâṇini. In the Skm. 2, 812 the verse kshapâh kshâmikritya prasabham is, according to Aufrecht, Z. D. M. G. XXXVI. 366, ascribed to a poet Omkantha. There is perhaps a mistake here. Eight verses are in the Saduktikarnâmrita ascribed expressly to Pâṇini. One is the verse upodharâgena: the others are given here from Aufrecht's paper referred to.

1 asau gireh. Skm. 5, 21:

भसौ गिरेः शीतलकम्दरस्यः पारावतो मन्मयन्नाटुदक्षः । वर्मालसाङ्गीं म<sup>धु</sup>राणि कूज-न्संवीजते पक्षपुटेन कान्ताम् ॥ 2 udbaddhebhyah sudüram. Skm. 5, 363:

उद्वुद्भेशः द्वदूरं वनजनिततमःपूरितेषु दुमेषु प्रोद्धीयं पदय पादइयनिमतभुवः श्रेणयः फेरवाणाम् । उल्कालोकैः स्फुरद्धिनिजवदनदरीसिपिमिवीक्षितेभ्य-श्योतत्सान्द्रं वसाम्भः कुथितदाववपुर्मण्डलेभ्यः पिवन्ति ।।

3 chanchatpakshâbhighátam. Skm. 5, 364:

षञ्चलक्षाभिषातं ज्वितिनद्वतवहभौद्धधाम्मश्चितायाः क्रोडाद्याकृष्टमूर्तेरहमहमिकया वण्डचञ्चपहेण । सद्यस्तप्तं शवस्य ज्वलदिव पिशितं भूरि जग्ध्वार्धदग्धं पश्यान्तः प्रुष्यमाणः प्रविश्वति सलिलं सत्वरं गृधवृदः ॥

4 kalılârasparsagarbhaih. Skm. 1, 411:

कहुरस्पर्शगर्भैः शिशिरपरिचयात्कान्तिमङ्गः कराप्तै-धन्द्रेणालिङ्गितायास्तिमिरनिवसंने श्रंसमाने रजन्याः । अन्योन्यालोकिनीभिः परिचयजनितप्रेमनिःस्यन्दिनीभि-र्दूरास्टे प्रमोदे इसितमिव परिस्पष्टमाशासखीभिः ॥

Aufrecht compares the verse upodharigena.

5 pâṇau padmadhiyâ. Skm. 2, 606:

Our No. 2037 where the first and second lines are transposed (Kasyâpi). In the Śârūgadharapaddhati this verse is given under Achala.

6 panau sonatale. Skm. 2, 240:

पाणी शोणतले तनूबिर दरकामा कपोलस्थली
बिन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलैः किं म्लानिमानीयते ।
मुग्धे चुम्बतु नाम चञ्जलतया मृद्गः क्रवित्कन्दलीमुन्मीलचवमालतीपरिमलः किं तेन विस्मार्यते ॥

7 mukhâni chârûni. Skm. 2, 88:

मुखानि चारूणि घनाः पयोधरा नितम्बपृथ्य्यो जघनोत्तमश्रियः । तनूनि मध्यानि च यस्य सोभ्यगा-स्कयं नृपाणां द्रविडीजनो हदः ।।

Namisadhu in his commentary on Rudrata's Kavyalaupkara, after citing "from Paṇini's mahakavya the Patalavijaya" the fragment सञ्ज्ञा करेण in illustration of the remark that even great poets permit themselves the use of ungrammatical forms, gives as another example the following verse "of the same poet."

8 gate 'rdharâtre -

गतेर्थरात्रे परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत्प्रावृषि कालमेषाः | अपदयती वस्समिवेन्दुबिम्बं तच्छवरी गौरिव दुंकरोति ||

corpses. Ten Aufrecht understands of "meteors" and Böhtlingk of "fire-brands." But compare Tening in Målatimådhava 78, 4, which does not mean, as Böhtlingk WB. i. k. f. sub vocc takes it, "a kind of spirit," and the following verse from Govardhana's Saptasati.

### तमसि घने विषमे पथि जन्जुकमुल्कामुखं पपनाः स्मः। किं कुर्मः सोपि सस्ते स्थिती मुखं मुद्रावित्वैव ॥

In the second verse we take with Aufrecht জীৱাব to refer to the pyre, not as Behtlingk, correcting জাই would have it, to the bird: and বায়: to go with বাংশা rather than with বাং. It is because he makes haste to swallow that he is "im Eingeweide von Glut versehrt."

Another name for a poem by Pâṇini, the Jâmbuvatîvijaya, had already been recovered by Aufrecht from a quotation made from it by Rayamukuṭa in his commentary on Amarakosha 1, 2, 3, 6, where the half verse

पयःपृषन्तिभिः स्पृष्टा वान्ति वाताः शनैः शनैः ।

is given.

١

When Aufrecht first drew attention to the existence of a post Phinii he remarked that we did not as yet know of more than one writer of that name: and the question as to whether there may not have been two has not in the interval advanced much beyond that stage. Great stress deserves to be laid on the fact that the learned tradition of India, so far as we have yet been able to trace that back, knows of no distinction between Phinii the poet and Phinii the grammarian. Aufrecht, who apparently still leans to the opinion that in these verses we may "listen to what the sage, bent double over grammar, and who had foresworn all worldly joys, has to say and to sing" has referred to a verse in the Saduktikarnamita, the "Dâkshîputra" mentioned in which is clearly our l'ânini, poet and grammarian.

द्धवन्धी भक्तिनः क इह रघुकारे न रमते धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोपि इदयम् । विशुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारविणिर-स्तथाप्यन्तर्मीदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ।।

In a verse attributed in the Hârdvali and Sûktimuktâvali to Rêjasekhara there is an explicit statement of the fact, and confirmation of the name under which Rayamukuṭa quotes from a poem by Pâṇini.

स्वस्ति पाणिनये तस्मै यस्य रुद्रप्रसादतः । भादौ व्याकरणं काव्यमनु जाम्बुवतीजयम् ॥

The earliest known reference to the poet Panini is that made, according to Pischel, Z. D. M. G. XXXIX. 316 by Anandavardhans,

who cites the verse upodharâgena vilolatârakam, without giving any author's name. Kshemendra in his Suvrittatilaka, refers to him by name, and tells us that he excelled in the use of the upajâti measure. See Peterson's First Report, p. 5.

The Pâtâlavijaya and the Jâmbuvatîvijaya may be two names for the same poem. The story of how Srî Krishna descended into hell and won his bride Jâmbuvatî is in the Mahâbhârata. Burnell mentions a drama by Krishnarâja called the Jâmbuvatîkalyâna which doubtless deals with the same story.

Reference should be made to two papers in which Pischel has put together and added to the available information with regard to the poet Pâṇini, Z. D. M. G. XXXIX. 95 and 313. Pischel believes in his identity with the grammarian: but his conclusion that Pâṇini is not older than the sixth or at latest the fifth century before Christ goes further than the facts warrant.\* Bhandarkar, on the other hand, holds that the style in which these verses are written is sufficient to prove that they cannot be by the grammarian, J. B. B. R. A. S. Vol. XVI. p. 344.

Pu n d rak a.—chara ya patanam santvalapa manoharachat wah 1137. prakrusaralam pasyat yeva n tathapi na saspriham 1136. Nil.

Punya.—astyeva bhûbhritâm mûrdhni 832. jitendubhâso nayatâm manîn adhas 862. namas tribhuvanotpatti 5. nisânganâ pasyato me 2154. vikachakachapatâkah kin chid âkunchîto 'yam 1484. lîlâdalitadhrishtebha 586. satyam gunâ gunavatâm 270.

<sup>&</sup>quot;What appears to me on a review of the whole case to be probable is that Pânini was one of several grammarians who, late in the study of the subject, applied themselves to consolidate and porfect the system of Sanskrii grammar, that the archaisms on which stress is laid are due to the fact that he was dealing with older documents, great part of which he incorporated, that the superior excellence of his grammar was carly apparent, and has never since been effectually challenged, but that he was also a poet, and a great poet, writing as a poet in the postical language of his day. What that day was—how far Pânini will eventually have to be brought down from the date now accepted for him, or how far it may be, on the contrary, advisable to push into remoter antiquity the 'lyne' poetry of Northern India—is a question which we have no adequate means now of determining. Let us then wait."—I'reface to Paper on Kahemendra's Auchnyálamkára,—P. P.

Pulina.—ekatrāsanasa ņathitili parihritā pratyudgamād dūratas. 1583.

Nil.

Prith vîdhara (Bhaṭṭaprith vîdhara).—kâ khalena saha spardhû 371? nirmâya khalajihvâgram 376. mukhenarkena vidhyanti 375. yathâ paropakâreshu 377.

Nil. Aufrecht cites a verse så toranantikam upetya diso from the Sp. 1(2, 8.

Prakáśadatta.—tat távad eva Sasinah sphuritam 555. yena vvadhlyata karálak ripánapatta 2497

Nil.

Prakášavarsha.—alpenaiva gunena hi 3119. Adáya vári yata eva jahâti bhûyas 981. nchchhrinkhalena nirapekshatayonmadena 624. upakritir eva khalinam 417. etad atra pathikaikajîvita a 834. evam eva nahi jîvyate 428. kalpadrumân vigatavánebhájane sumerau 3135. kripanasami iddhínám api bhoktárah 484. kshárataiva hi gunas tathásti to 860. kárvajūch preshtavyo 2876. gum van asmi videšali 2877. jagatsisrıkshà 4. durlabhalabho 'pyaddhà 3118 P dûrîkritasv arthalava janasya 797. dhanabâhulyam ahetuh 522. na tad anukritam առովա որը 959 na param phalati 418. svárthanirapeksha eva hi 419. namah khalebhyah 326. paraparivadena guno 23J5.puńsâm asamarthánâm 2879, marakatasya varam malinâtmata 899. lakshmî-amparkarûpo 'yam 920. lajjâmahe vayam also bhrisam apyaneke 867. yachnapadam maranaduhkham 274. vandyán nindati 459. suddhali sa eva kulajas cha sa eva 273 ? sahasiddham ida n mahatam 248. stabdhaprakritir loke 2878.

The Vallabhadova who wrote a commentary on the Sisupalavadha refers at the end of his note on a verse in the fourth canto of that work to Prakasavarsha as a contemporary of his own, from whom he had received instruction in the meaning of the poem.

शुत्वा प्रकादावर्षातु व्याख्यातं तावदीदृद्धम् । विदोषतस्तु नैवास्ति बोधोत्रानुभवादृते ।। The verses etad aira No. 834 above, and kripanasamriddhinam No. 484 above, are in the Sarngadharapaddhati also ascribed to Prakasavarsha.

Prajásánti (Bhadantaprajásánti).—yad dhúlidhúsaraširoruhasásrukanthah 3026. hemojjvaladviradavájirathádhirúdhah 3025.

Nil.

Pradyumna (Bhattapradyumna).—dâridryânalesamtâpali 504.

The following reference to Pradyumna as a writer of plays is attributed to Râjuśckhara in the Sûktimuktâvalı.

### प्रशुक्ताचापरस्येह नाटके पटवा गिरः । प्रशुक्ताचापरस्येह पीष्पा अपि दाराः खराः ॥

Prabhâkara (Bhattaprabhâkara).—kim chitram yadi tanvañgyāh 1537. tanvyāh samattuñgakuchâgralagnā 1540. sadvahšajah sādhuguṇah suvrittah 897.

The following verse by Bhatta Prabhâkara is quoted by Kshemendra in his Auchttyavichâracharchâ.

# दिङ्गातङ्गघटामिषिक्तचतुराघाटा मही साध्यते सिद्धा सापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पदयत । विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमो यस्मादाविरभूत्केथाद्धतमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ।।

Aufrecht gives from the Śârūgadharapaddhati under Prabhâkaradeva the verse sâ drishţâ which is our No. 1254 (Sakradevasya).

Prabh â karanan da.—sâdhvîva bhâratî bhâti 145.

Nil.

Pravarasena.—samketadhamni prathamam priyena 1944.

Author of the Setubandha. He is generally identified with the Maharaja of Kashmir whose date, according to Cunningham, is 432

A.D. Bana refers to Pravarasena's Setubandha in the beginning of the Harshacharita, and the book is mentioned by Dandin.

Prasastaka (Panditaprasastaka).—sammukhyam vas tujatam nayati 1013.

Nil.

Priyamukh ya.—chhâyâm ambhasi viprayogakripanah avâm manyamânah priyâm 1995.

Nil.

Priyâvira ha.—dîram rauti nirîkshya tatra savitur bimbam samutko muhus 1920? pakshâv utkshipati kshitan nipatat krodam nakhan ullikhati 1921.

Nil.

Phalguhastin î.—trmayanajatâvallîpushpam manobhavakârmukam 1993. srijati tâvad aseshagunîkaram 3126.

Nil. The verse trinayanajatavallipushpam No. 1993 above is given by Aufrecht from the Sarngadharapaddhati.

Baka (Paṇditaśrîbaka).—ajiânavalito bâiye 3302. atyantakiishnah sa viuirmalas tvaṃ 2538. adharmam anyatra mahîtale 'smin 2543. anyonyalâvanyavilokanântam 1505. arodi madhupair bhriśaṃ kamalamâlayâ mîlitaṃ 2006. asyâ mukhaṃ himaruchir nanu yad vidhâtrâ 1506. aho saṃsritiveśyeyaṃ 3301. âkârāhînakântir nidhanavirahito yogadollâsabhâgî 2599. âsîd adabhraśaradabhramishad yaśas te 2634. idaṃ vyomasaromadhye 1997. indro yach chhatamanyur astidahano yat pâvako 'pyantakah 2551. uchebaḥ satphalado yathâyam 577. kasmâd bhagnâḥ sumukhi valayâ mārgapātân niśâyâ ṇ 1443. kuchasparáad dharsham harati tad imaṃ muñcha galato 2118. kṛishṇo 'yaṇ mathanârtikrit pratidinaṃ

<sup>\*</sup> Klvyfdarså J. 34. Dandin there says that the Maharishtra bhishå is recognised as the highest form of Pikkrit and gives the Setubandba as an example of a book written in it (yanmayam). Max Müller's remark, India: What can it teach us? p 316, that Dandin praises the Setubandha as an ocean of beautiful sentences, though written in Prakrit, seems to rest on a misconstruction. It has been shown elsewhere that there is no authority in Bára's raference to the Setubandha for connecting Kähdi sa with that work. See Introduction to Peterson's edition of Kådambari, p. 77 ff.

supto 'sya kim sevayâ 2632. diśyât sukham naraharir 85. yah satpadastham iha kâvyamadhu 191. yah syât kevalala-kshyalakshanarato 192. śrijainollâbhadînārtham 2633. śrimad-bhūramanendra tāvakayaśahniyûshaposhoddhato 2635. svapne 'pi nātha sukhadam mukhadaráanam te 1413. harati kim apām bhasmāsāram sarad bhasitatmanam 1835.

Flourished in the reign of Jainollabhadîn, Mahârâja of Kashmir, whose date is given by Cunningham as 1417 A.D. See the verse krishno 'yam No. 2632, with the verse that follows it There is perhaps a reference to this poet in Śrivara's Râjataranginî I. 565 in a passage which is corrupt in the printed copies of that book.

Bandhu—kim târunyataror iyam rasabharodbhinnâ navâ mañjarî 1471. maryâdâmyamo dvayor api dhritâ dvâbhyâm apîyam mahî 2579.

Nıl.

Bâna. (Bhattabâna).—anganavîthî vasudhâ 2270. ckaikâtisayâlavah 492? karıkalabha vimuñcha lolatâm 622. gataprâyâ râtrih krišatanu šašî sîdata iva 1612, gambhîrasyâpî satah samprati 1837. gríshmoshmaploshasushyatpayasi bakabhayodbhrantapathinabhaji 1715. ghratva śronim ajaya vitatam abhimukha n nasasa nkochabhangam 2423. taralayasi drisam kun utsukâm 695. dulikhadaśân praviśantyâs 1390. dûnâd eva krito 'njalir na tu punah pânîyapânârthinâ 1709. dvâram grihasya pihitan sayanasya parsve 1853. dhritadhanashi báhuśálini 2269. namas tunga 8. navo'rtho jatir 137. nîlotpalavane rejuh 1810. patatu tavorasi satatam 2120. paschâd afighrim prasârya trikanativitatam drâghayitvâfigam nchchair 2420. prîtin na prakațikaroti suhridi 493. babhûya gådhasamtåpå 1791. mukhamåtrena 138. lavanåmbunidher vaktrāmbhojam sarasvatyadhivasati 2592. ambhalı 1809? varam iyam añkuśakshatir alakshitam âpatitâ 632. viyoginî chandanapañkapândur 1075. sarvâśârudhi dagdhavîrudhi sadâ sárangabaddhakrudhi 1708. stanayugam aśrusnátan 2482. svedímbhahkanikáchitena vapushá šítánilasparšanam 1710. he hemanta smarishyami 1836.

The well-known author of the Harshacharita, Kâdambarî, and the Chandikâsataka. A fourth work, the Pârvatîparinayanâtaka,

professes to be written by Bâṇa. Guṇavinayagaṇi the commentator on the Nalachampā quotes the following verse as occurring in Bâṇa's Mukuṭatāḍitaka.

भाशाः मोज्झितदिग्गजा इव गुहाः मध्वस्तसिंहा इव द्रोण्यः कृत्तमहादुमा इव भुवः मोत्खातशैला इव । विभ्राणाः क्षयकालिरक्तसकलत्रैलोक्यकष्टां दशां जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य शून्याः सभाः ।।

See Peterson's Introduction to his edition of Bana's Kadambari,

Bâṇa's date is fixed by that of his patron Harsha. He flourished in the first half of the seventh century.

In his Auchityavichâracharchâ Kshemendra quotes under Bâņa the verse hâre jalàrdravasanam No. 1087 above, and tells us further that it is part of a description of the state to which Kâdambarî was reduced by the absence of Chandrâpîda. It would seem from this that Bâṇa wrote the story of Kâdambarî in verse as well as in prose. The following verses quoted under Bâṇa by Kshemendra in his Kavikaṇṭhâbharaṇa are perhaps to be referred to this lost book.

1 aŭge 'naŭgajvara- Kk. 3, 5:

अङ्गेनङ्गज्वरद्वतवहश्रक्षि ध्यानमुद्रा कण्डे जीवः करिकसलये दीर्घशायी कपीलः । असे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मीनं तस्याः सर्व स्थितमिति न तु स्वां विना कापि चेतः ।।

2 nityárchá Kk. 3, 7:

नित्याची द्दयस्थितस्य भवतः पद्मोत्पत्तैश्चन्दनै-स्त्वद्रक्तिस्त्वदनुस्मृतिश्च मनसि त्वन्नाममन्त्रे जपः। सर्वत्रैव धनानुबन्धकतना त्वद्रावना ——— तस्या जीवविमुक्तिरेव दिवसैर्देव त्वदाराधनात् ।। 3 kimehitkuñehita- Kk. 3, 10:

किचित्कु चितकामका मुकलता मैत्री विचित्रा भुवी-र्नमी किः स्मितकान्तिभिः कुद्धमिता प्रागल्भ्यगर्भा गिरः । रागोत्सङ्गनिषद्गिभिः सरसता संवादिभिर्विभ्रमे-रायुष्यं परमं तथा रतिपतेः प्राप्तं मृगाक्या वयः ।।

4 tatkålopanate Kk. 4, 2:

तत्कालीपनते वयस्यनिधने इत्पुण्डरीके वित-न्मोहव्यञ्जनमरममञ्जनमलं जीवस्य संतर्जनम् । कुञ्जव्यापि कपिञ्जलेन करुणं निष्पन्दमाक्रन्दितं येनाशापि च ते स्मृतेन हरिणैः शृष्पं परित्यज्यते ।

5 athodyayau Kk. 4, 4:

भयोद्ययौ वालखहत्स्मरस्य इयामाधवः इयामललक्ष्मभङ्गन्या । तारावधूलोचनचुम्बनेन लीलाविलीनाञ्चनविन्दुरिन्दुः ॥

6 yat prápyam na manorathair Kk. 5, 2:

यत्पाप्यं न मनोरथैने वचसा स्वप्नेपि दृश्यं न य
त्तनापि स्मरविपलब्धमनसां लामाभिमानग्रहः |

मोहोत्पेक्षितशुक्तिकारजतवत्प्रायेण यूनां मदं

दन्ते तैमिरिकद्विचन्द्रसद्शं खे नूनमाशाकृषि: ||

7 svåmi pramådena Kk. 5, 5:

स्त्रामी प्रमादेन मदेन मन्त्री कोपेन राष्ट्रं व्यसनेन कोषः | क्रिडेण दुर्गे विषमेण सैन्यं लोभेन मिस्रं क्षयमेति राश्वाम् || 8 angam chandanapankapankaja- Kk. 5, 13:

अङ्गः चन्दनपङ्कपङ्कजिबसच्छेदावलीनं मुह-

स्तापः शाप हवैष शोषणपटः कम्पः सखीकम्पनः ।

थासाः संभृततारहाररुचयः संभिन्नचीनांशुका

जातः प्रागतिदानवन्दनमहारम्भः स तस्या ज्वरः ॥

In his paper on the Sârngadharapaddhati Aufrecht quotes or cites the following verses as quoted in that work under Bâna. 9 anganavedî vasudhâ 13, 7. Our No. 2270 (Bânasya). 10 anyonyâhatî 137, 16:

अन्योन्याहितदन्तनादमुखरं प्रक्षं मुखं कुर्वता नेत्रे साश्रुकणे निमील्य पुलकव्यासिक्कः कण्डूयता । हा हा हेनि द्धनिष्ठुरं विवहता बाह्र प्रसार्य क्षणं पुण्यामिः पथिकेन पीयत इव क्वालाहतदमशुणा ।।

11 udyadbarhishi 101, 7:

उद्यद्वर्हिषि दर्दुरारवपुषि प्रक्षीणपान्धायुषि 
क्योतिहमुषि चन्द्ररुङ्गुषि सखे हंसिहिषि प्रावृषि ।

मा मुक्तोचकुचान्तसंततगलहाष्पाकुलां बालिकां
कालेकालकरालनीलजलद्दव्यालुप्रभास्वस्विषि ।।

Aufrecht notes that this verse is mentioned in the Sarasvati-kaṇṭhâbharaṇa. 12 kâraũjîḥ kuūjayanto 134, 28. Corrupt in our MS. 13 grìshmoshmaploshasushyatpayasi 134, 32. Our No. 1715 (Bâṇasya). 14 dâmodarakarâghâta 32, 5:

# दामोदरकराघातविद्वलीकृतचेतसा । दृष्टं चाणूरमक्षेन दातचन्द्रं नभस्तलम् ।।

A samasyâ on the theme satachandram nabhasthalam. Aufrecht notes that it is quoted as such by Kshirasvâmin in his commentary, on Amara. 15 dûrâd eva 134, 36. Our No. 1709 4\_

(Bāṇasya). 16 dhritadhanushi 140, 5. Our No. 2269 (Bāṇasya). 17 namas tunga 3, 4. Our No. 8 (Bāṇasya). 18 navoktir jātir. Onr No. 137 (Bāṇasya). 19 patatu tavorasi satatam 215, 2. Our No. 2120 (Bāṇasya). 20 puṇyāgnau 138, 13. Our No. 1857 (anonymous). 21 mukhamātreņa 7, 6. Our No. 138 (Bāṇasya). 22 mṛityuh 23, 3. Our No. 2309 (anonymous). 23 vātākīrņa 134, 33. Our No. 1713 (anonymous). 24 vikachakacha 98, 3. Our No. 1484 (Puṇyasya). 25 vidrāņe 4, 26:

विद्राणे रहवृन्दे सवितरि तरले विश्वणि ध्वस्तवश्वे जाताशङ्के शशाङ्के विरमित मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे । धैकुण्डे कुण्डितास्त्रे महिषमितरुषं पौरुषोपप्रतिग्नं निर्विग्नं निष्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥

Anfrecht in y अहरूपं.

Chandikásataka v. 66. 26 santi svána 7, 3:

सन्ति श्वान इवासंख्या जातिभाजो गृहे गृहे | उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव ||

27 sanmârge tâvad âste 98, 15. Our No. 2246 (Dharmakîrteh). 28 sarvâśârudhi 134, 31. Our No. 1708 (Bâṇasya). 29 harakaņihagrahânanda- 3, 12:

## हरकण्डयहानन्दमीलिताक्षीं नमाम्युमाम् । कालकुटविषम्पदीजातमृजीगमामिव ॥

Bilhana (Bhaṭṭaśrîbilhaṇa).—adyâpi tat prachala 1291.
adyâpi tan manasi 1378. alabhanta nabhahkshetre 1828.
ahaṇ sadâ prâṇasamaṇ mahîbhujâṇ 2560. kiṃ apyavajñātasaroruhebhyah 1885. tvadâptachâmîkarachârubbûshaṇa 2561. putram ambujamukhî śavabhangyâ 1952. bhânumân aparadigvanitâyás 1929. madvairiṇah kathorâńśor 1830. labdhaṇ sarobhih phalam ambujânâṇ 1884. śaratkâlátapaklânta 1827.
sâśankeneva kaṃdarpa 1829. samaksham api sûryasya 1831.
svechchhâbhangurabhûgyameghataditah 166. he râjânas tyajata 167.

Author of the Vikramälikadevacharita, a book written according to Bühler, to whom we are indebted for its recovery, about

1085 A.D. See Bühler's Introduction to his edition. Bilhana is the author also of the Paüchâsikâ or Chaurapañchâsikâ (from which latter form of the title he perhaps got the name Chaurakavi) with the Introduction to that composition, called the Bilhanacharita.

From the Śârngadharapaddhati Aufrecht quotes or cites under Bilhaus as follows. 1 anganam tad idam 35, 17:

भङ्गणं तिदरमुन्मदिष्टप-भेणिशोणितिवहारिणो हरेः । उद्यसत्तरुणकेलिपह्नवां सहकों त्यजित किं मतङ्गजः ।।

From our MSS.

2 angulishu 98, 49. Vikramânk. VIII. 60. 3 atâḍayat 133, 18. Vikramânk. X. 42. 4 adyâpi tatprachala-106, 23. In the Chaurapanchâśikâ. 5 adyâpi tan manasi 106, 26. In the Chaurapanchâśikâ. 6 adyâpi tân kanaka-106, 25. In the Chaurapanchâśikâ. 7 adyâpi nojjhati 14, 16. In the Chaurapanchâśikâ. 8 apâjitaivâstu 105, 1:

अपूजितैवास्तु गिरीन्द्रकन्या किं पक्षपानेन मनोभवस्य । यद्यस्ति दूती सरसोक्तिदक्षा दासः पतिः पाइतले वधूनाम् ।।

9 amûlyasya mama 98, 75. Vikramâük. VIII. 8. 10 aye helâvelâ 42, 11 :

> भये हेलावेलातुलितकुलशैले जलिनधी कुतो वारामोधं यत जलद मोधं विवरिध । समन्तादुत्तालज्वलदनलकीलाकवलन-इमोपेतावेतानुपचर पयोमिर्विटपिनः ॥

11 aratir 104, 4:

भरतिरियमुपैति मां न निद्रा
गणयित तस्य गुणान्मनो न दोषान् |
विगलति रजनी न संगमेच्छा
व्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः ||

Der Geliebte ist abwesend.

"Sehnsucht füllet das Herz, kein Schlummer die lechzenden Augen; Tugenden find' ich allein, keinerlei Mängel in ihm; Langsam schwindet die Nacht, nicht wiederzuschn ihn die Hoffnung;

Mindert sich stundlich der Leib, mehret die Liebe sich stets."

12 alam atichapalatvât 35, 16:

अलमितचपलत्वास्वममायोपमत्वास्परिणतिविरसत्वात्संगमेनाङ्गनायाः ।
इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयामस्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥

This verse is in the Bilhanacharita. Aufrecht notes that it is quoted in the Kâvyaprakâśa, and that Böhtlingk has it (637 from the Sântiśataka). 13 asanıkhyapushpo 'pi 133, 17. Vikramâūk. X. 39. 14 âḥ kashṭam vanavâsasâmya 55, 10:

भाः कष्टं वनवाससाम्यकृतया सिदाश्रमश्रदया पत्तीं बाठकुरङ्गः संप्रति कुतः प्राप्तोसि मृत्योर्मुखम् । यत्रोनेककुरङ्गकोटिकदनक्रीखोक्षसक्तेहित-स्रोतोभिः परिपूरयन्ति परिखामुद्दामराः पामराः ॥

From our MSS., where the verse is given anonymously.

15 unnamya důram 135, 18. Vikramáňk. VII. 23. 16 karnámyítam 5, 6. Vikramáňk. I. 29. 17 kákutsthena šíráňsi 142, 3:

> काकुस्थेन शिरांसि यानि शतशिष्टकानि मायानिषेः पौलस्त्यस्य विमानसीमनि तथा भान्तानि नाकौकसाम् । तान्येवास्य धनुःश्रमपशमनं कुर्वन्ति सीतापतेः क्रीडाचामरङम्बरानुकृतिभिदोलायमानैः कचैः ।।

From our MSS.

18 grihîtanı tâmbûlanı 107, 3:

गृहीतं ताम्बूलं परिजनवचेभिः कथमपि
स्मरत्यन्तः भून्या स्नभग विरतायामपि निश्चि ।
तथैवास्ते हस्तः कलितफणिवहीकिसलयस्तथैवास्यं तस्याः क्रमुकफलफालीविरचितम् ॥

From our MSS.

19 grāmāņām 53, 14:

पामाणामुपशाल्यसीमिन मदोद्रेकस्फुरत्सीष्ठवाः फेरकारध्वनिमुद्रिरन्ति बहवः संभूय गोमायवः । सोन्यः कोपि घनाघनध्वनिषनः पारीन्द्रगुद्धारवः शुष्यद्गण्डमलोलशुण्डमचलस्कर्णे गजैर्यः श्रुतः ॥

20 jâgratah 98, 76. Vikramânk. VIII. 10. 21 tannitambasya 98, 67. Vikramânk. VIII. 21. 22 tasyâh pâdanakhaśreni 98, 77. Vikramânk. VIII. 6. 23 tâdidalam 98, 22:

ताडीदलं काञ्चनकर्णपाशे
पसारयन्ती खतनुः कराभ्याम् ।
रराज कर्णान्तनिषण्णदृष्टिः
शाणे दभानेय कटाक्षबाणान् ॥

From our MSS.

24 dolfsykm jaghanasthale 97, 9. Vikramātīk. VIII. 85. 25 drāghlyasā 9, 3:

द्राचीयता धार्ष्यगुणेन युक्ताः कै: कैरपूर्वे: परकाव्यखण्डे: ! आडम्बरं ये बनसां वहन्ति ते केपि कन्याकवयो जयन्ति !!

26 dhik tvâm 9, 4:

धिकां रे कितकाल याहि विलयं केयं विपर्यस्तता हा कष्टं श्रुतिशालिनां व्यवहितर्भेच्छोचिता दृश्यते । एकैवाङ्गयदेवता भगवती विक्रेतुमानीयते निःशङ्केरपरैः परीक्षणविधी सर्वाङ्ग-मुद्याद्यते ॥

Aufrecht in े निश्वकैः

**27 ná**bhúvan 54, 7:

नाभूवन्भुवि यस्य कुत्रविदिष स्पर्धाकराः कुञ्जराः सिंहेनापि न लिङ्कता किमपरं यस्योद्धता पद्धतिः । कष्टं सोपि कदर्थते करिवरः स्फारारवैः फेरवै-रापातालगमीरपङ्कपटलीममोख ममोखमः ॥

28 nidrārdhamīlita- 106, 24. Our No. 1280 (Kalašakasya). 29 nīrarthakam janma 35, 18, 41, 15. In the Bilhaņacharita. Our No. 1964 (Bilhaņarājakanyayoh). 30 pānīyam 133, 25. Vikramāk. VII. 71. 31 purāņabānatyāgāya 98, 19. Vikramāk. VIII. 70. 32 prasārya pādau 135, 17. Vikramāk. VII. 22. 33 bhaktih preyasi 131, 7:

भक्तिः पेयसि संश्रितेषु करुणा श्वभूषु नम्नं शिरः प्रीतिश्विषु गौरवं गुरु नने क्षान्तिः कृतागस्यि । अन्लानः कुलयोषितां व्रतविधिः सोयं विधेयः पुन-र्मद्रतुर्दयिता इति प्रियसखीबुद्धिः सप्रवीष्यि ।। From our MSS 84 bhrûrekhâyugalam 98, 12. Vikramāūk. VIII. 78. 35 manye tadûrû 98, 72. Vikramāūk. VIII. 16. 36 mayā kumāryāpi 132, 2. Vikramāūk. XIII. 84. 37 mahîpateh 7, 13. Vikramāūk. I. 26. 38 mugdhasya 104, 7:

मुग्धस्य ते वद विधुंतुद कि वदामि
कि त्यक्तवानिस मुखे पिततं द्राद्याङ्कम् |
धास्याद्रीवम्बगिलतेन सुधारसेन
संधानमेति तव किं न जरस्कबन्धः |

From our MSS.

39 ye kunthîkrita 128, 10. Vikramûlk. XI. 83. 40 re mataliga 53, 16:

रे मातङ्ग मदाम्बुडम्बरतया रोलम्बरोलं वह-न्वन्यानामवलम्बनं वनिमदं भङ्कं यदुत्कण्डसे । दृष्टस्तित्कमहो महोञ्चतथराधौरेयथात्रीधर-प्रस्थपस्थितमेषयूयमथने(त्कण्डी न कण्डीरवः ।)

From our MSS.

41 lalkapateh VII. 7. Vikramalik. I. 27. 42 viro 'san 140, 31 :
वीरोसी किमु वर्ण्यते दशमुखिष्णचैः शिरोभिः स्वयं
यैः पूजास्त्रजमुत्स्वको घटियतुं देवस्य खट्टाङ्गिनः |
स्त्रार्थी हरकण्डस्त्रभुजगव्याकर्षणायोद्यतः
साटोपं प्रमर्थेः कृतभुक्टिभिः स्थित्वान्तरे वारितः |

43 sighram bhûmigrike 102, 14:

शीघं भूमिगृहे गृहाण वसितं प्राणैः किमु क्रीडासे प्राप्तां परयसि किं न देवहितके ज्योत्स्नां गवासोदरैः । इत्थं मन्मयतीव्रसंज्वरजुषां गेहेषु वामभ्रुवा-मुद्रस्कन्ति कुरक्कराञ्चनमयाहीनाः सखीनां गिरः ॥ From our MSS. Aufrecht had in  $\gamma$  equi for which Böhtlingk Z. D. M. G. XXVIII. has already given our reading. 44 suchir iti 117, 11:

शुचिरिति परितः प्रसिद्धिभाजि प्रकटिततेजसि दुर्जये कृशानौ । निजवस्त्रिनकुरम्बमस्तवेला-व्यतिकरवाचिद्धे सरोजबन्धुः ॥

From our MSS.

45 saundaryapâtre 98, 21. Vikramâtik. VIII. 75. 46 sthâne sthâne 133, 10:

स्थाने स्थाने मलयमरुतः पूरयन्तः कपालीं
पुष्पालीषु स्मरगजरजःक्षानयोग्यः परागः |
जातं चृते मधु मधुकरपेयसीजानुदर्मः
निर्विद्यत्वं सपदि भजते कामराज्याभिषेकः ||

From our MSS.

47 svarņaih 59, 2:

स्वर्णैः स्कन्धपरिमहो मरकतैरुष्ठासिताः पष्टवा
मुक्ताभिः स्तवकश्रियो मधुलिहां वृन्दानि नीलोत्पलैः।
संकल्पानुविधायि यस्य फलितं कस्तस्य धक्ते तुलां
धिग्जातु दुमसंकथाद्य यदयं कल्पदुमोपि दुमः ॥

From our MSS.

- 48 hemamañjîramâlâbhyâm 98, 74. Vikramânk. VIII. 14.
- Bîjaka.—asau maruchchumbitachârukesarah 1677. karacharananâsam âdau 1852. nandayati kasya na manas 1741. rajanyâm anyasyâm surataparivartâd anuchitam 1437. sitachandanadhavalakuchâ 1668.

Aufrecht notes that the verse asan maruchchumbitachârukesarah No. 1677, which is quoted also in the Śârngadharapaddhati under Bijaka, is in the Kâvyaprakâśa 116, and that another of the verses ascribed in his book to this poet, chhâyâsuptamrigab śakunta, occurs in the Pañchatantra 2, 2.

Besides these two Aufrecht quotes or cites from the Śârñgadhara-paldhati under Bîjaka the following verses. 3 malinahutabhug-dhâmaśyâmair 135, 6. Our No. 1760 (Chîākasya: Aufrecht's MSS. of the Śp. give Bîjjākasya, Vijjākasya, Vijjākasya, and Vijjākāyāḥ). 4 meghair vyoma 135, 39 Our No. 1777 (Chīākasya: Aufrecht's MSS. of the Śp. give Bijākāsya, Vijjākāyāh, and Bījākasya. 5 himadhavaladantakešî 137, 1. Our No. 1832 (anonymous: Aufrecht's MSS. of the Śp. give Bijākasya, Vijjākāyāh, or uo signature. Cambay Sp. MS. Vijākasya).

B u d dh a k a.—yâvan no sakhi gocharam nayanayor âyâti 1163. Nil.

Bodhaka - padadvayasya saindhanain 140.

Nil

Bodhısattva.—kshaqasampad iyam sudurlabhâ 3313. Nil.

Bh at t à c h à ry a.—akshņor vipaksha iti sanušayam lulava 1820. Nil.

Bhaṭṭi (Bhaṭṭas vāmin: Bharṭris vāmin.)—vanāni toyāni cha netrakalpad 1811. pitaushtharāgāni hritānjanāni 2139. garjan harih sāmbhasi 2412. na taj jalam yan na suchārupankajam 1819. prabhātavātāhatikampitākritih 2164.

Under No. 1811 the poet is called Bhattasvâmin and under No. 2139 Bhartrisvâmin. Both verses are from the Bhattikâvya. Aufrecht has already pointed out that Bhatti, Bhartrisvâmin, and Bhattasvâmin are all three names of one person. The Bhattikâvya "was composed in Vallabhi under [a son of?] king Śridharasena (XXII. 35), in the sixth or seventh century therefore."—Weber's Sanskrit Literature, p. 196 note.

Bhandaka (Sribhandaka).—kva kathinam aho piloh pattram 703.

Bhart risaras vata.—chhittva haralatah kiranti galitavya-kirnamuktaphalah 1844. jatabhabhir bhabhih karadhritakala-fikakshavalayo 1999. jvalaupamyasprisi yad ushasi dravyama-nair aseshais 2216. nilabjapunjarajasarunitan vimuchya 679 Ptaraprasananichayena nisa smarasya 1998. prayachchhati chamatkriti n 190. yair vatalo bhavati 321. prayanavya-param tuhinapatanenantarayati 1846. bhumistham ambu yadi chataka patum ichchheh 680. manye 'stan samaye pravisya sahasa varamn nidher antaram 2000. sobham diktarunir nayanti vilasanmuktakalapojyalam 1845. sahridayagiram anarthakyaprasangabhayena kim 2636. strityeva galita n dhairyan 1451.

Nil.

(Śribhartrihari).—ajñah - sukham Bhartrihari Arâdhyah 393. aranyaruditain kritam 448, abhuktavam yasyam 533. utpâditâ svayam iyam yadi 523. upari ghanam ghanapatalam 1744. khallolapah sodhah katham api 3261. hińsaśunyam ayatnalabhyam asanam 3139, kshanan balo bhûtvâ 3319. jâdyam hrimati ganyate 464. tasmâd anantam ajara p paramam vikâsi 3452, dînâ n dinamukhaih 3196. práptáh śriyah sakalakâmajushas 3451. prasahya manim nddharen 446. dikkâlâdyanavachehhinna 3. brahmandamandalîmâtram 495. mrigamînasajjanâuâm 422. yadâ kimchijijo ham 3456. labheta sikatásu tailam 447. vipulahridayair anyaih 532. sampatsu mahatam cheto 200. svachittaparichintayaiva 531. hartur yati na gocharam 3459. na samsarotpannam 3455. namapyanyataror 1017?

Author of the Vâkyapadîya. He flourished in the middle of the seventh century A.D. See Max Muller, India: What can it teach us?, p. 347ff.

Of the 110 verses given in Telang's edition of the Nîtisataka eight are in our book expressly assigned to Bhartrihari. They are Telang's Nos. 1, 3, 4, 5, 8, 16, 61 and 66. Twenty-two are given anonymously—Nos. 7, 11, 17, 22, 27, 31, 32, 33, 41, 43, 48, 61, 62, 69, 81, 83, 84, 88, 94, 95, 99 and 100. Thirteen are expressly assigned to other authors as follows: No. 28 priyâ nyâyyâ vrittir to Jayâditya; No. 29 kshutkshâmopi to Ratisena; No. 38 sinhah siśur api to Vajrâyudha; No. 44 maṇih sânollîdhah to Bhatta-

vriddhi; No. 53 durjanah parikartavyo to Vâlmîki; No. 56 śaśł divasadhūsaro to Bhaṭṭavriddhi; No. 58 na kaśchit chandakopānām quoted from the Panchatantra; No. 63 vipadi dhairyam to Menthaka; No. 76 itah svapiti keśavah to Kalhana; No. 79 kim tena hemagirinā to Praśnstaka; No. 85 pātitopi karāghātair to Kahemendra; No. 91 śaśidivākarayor to Phalguhastini; No. 96 naivākritih phalati to Asvaghosha. The others do not occur.

Of the 113 verses given in Telang's edition of the Vairagyasataka eleven are in our book expressly assigned to Bhart; hari. They are Telang's Nos. 1, 2, 3, 6, 8, 25, 31, 73, 76, 83 and 112. Eleven are given anonymously—Nos. 7, 9, 12, 13 18, 24, 30, 37, 50, 62 and 68. Six are expressly assigned to other authors as follows: No. 16 avasya n yataras to Jayaditya; No. 34 paresham chetansi to Sankuka; No. 77 patalam avisasi to Argata; No. 12 trisha sushyatyasye to Dhiranaga; No. 98 priyasakhi vipaddanda to Vijjaka; and No. 113 ahau va hare va to Harshadeva. The others do not occur.

Of the 100 verses given in Bohlen's edition of the Vairâgyaśataka only one is in our book ascribed to Bhartrihari. It is the upari ghanam ghanapaṭalam verse N. 1744 above, Vairâgyâś No. 43. Seventeen are given anonymously,—Bohlen's Nos. 2, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 49, 54, 63, 66, 74, and 85. Eight are expressly assigned to other authors, as follows: No. 3 bhrûchâturyam kuūchitântâh katâkshâh to the Kaviputrau; No. 14 sati pradîpe satyagnau to Amarûka; No. 16 guruņā stanabhāreṇa to Śañkuka; No. 37 sahakārakusumakesara to Kapilarudraka; No. 53 kim iha bahubhir uktair to Bhaṭṭodbhaṭa; No. 59 sanmārge tavad âste to Dharmakīrti; No. 81 jalpanti sārdham anyena to Vyāsamuni; and No. 83 madhu tishthati vāchi yoshitām to Kālidāsa and Māgha. The others do not occur.

Bhallata (Bhattabhallata).—atyunnativyasaninah siraso 'dhunaisha 677. antas chchhidrani bhuyansi 921. A janmanah kusalam anvapi te kujanman 986. Amrah kim phalabharanamrasiraso 950. Abaddhaktitrimasatavalitansabhittir 995. A strisisu prathitayaisha pipasitebhyah 868. Aste 'traiva sarasyaho 1015? ihaikas chudalobhyajani kalasad yasya sakalaih 877. udha yena mahadhurah 1018? etat tasya mukhat 1014? karabha rabhasat kroshtum vanchhasi 669. kasyanime-

shavitate nayane divanko 985? kâcho maņir maņiķ kâcho 214. kim idam uchitam suddheh spashtam sapakshasam nunatch 999. kim dirghadirgheshu guneshu padma 922. ghanasamtamasamalimasadaśadiśi niśi 778. chandane vishadharân sahâmahe 798. chintâmane bhuvi na kenachid îsvarena 902? chintâmanes trinamanes cha 903. chhinnas taptasubrit sa chandanatarur 815. tad vaidagdhyam samuditapayastoyatattvam vivektum 762. tanutrinagradhritena britas chiram 973. tvanmûle purushâyushan gatam ida n 816. dûre kasyachid esha ko 'pyakritadhîr 907. dravinam âpadi bhûshanam utsave 2490. nanvásrayasthitir iyam tava kálakúta 441. nityam tîrthe nivâsah 1020. patatu vârinî yâtu digantaram 554. pasyamah kim ayam vicheshtata iti 847. patah pushno bhavati 563. pipasur apyeva jalan sikhandi 676? punstvad api pravichaled yadi yadyadho 'pi 987. phalitaghapavitapavighatita 795, baddhâ yadarpanarasena 162, budhyâmahe na bahudhapi vikalpamanah 982. bhidyate 'nupravisyantar 803, bhûmau patann api rajahparidhûsaro 'pi 901? kvanatá saroshaparusham 1019. mrityor ásyam ivátatam dhanur 1021. yat ki echanânuchitam apyuchitânubandhi 800. re dandasûka tad ayuktam apîsvaras tvâm 974. labdham chirâd amritavat kim amrityave syad 805. vâtahâratayâ jagadvishadharair 1016? śankho 'sthiścshah sphutito mrito yad 913. sattvântahsphuritâya vâ 783. sadvrittayah sadasadarthavivekino ye 556. samrakshitan krishimakari krishivalena 984? sarvásá n trijagatyapám 879. sádhveva tadvidháv asya 786. so 'parvo rasanaviparyayavidhis 751. svalpasayah svakulašilpavikalpam eva 988.

Nil. The verse so 'purvo rasanâviparyayavidhis No. 751 is quoted in the Kâvyaprakâśa. Aufrecht quotes or cites from the Śârāgadbarapaddhati under Bhallata as follows. 1 gate tasmin 40, 10:

गते तस्मिन्भानी त्रिभुवनसमुन्मेषविरहब्यथां चन्द्रो नेष्यत्यनुचितमितो नास्ति किमिपि |
हदं चेतस्तापं जनयतितरामत्र यदमी
भदीपाः संजातास्तिमिरहतिबद्धोदुरशिखाः ||
From the Cambay MS.

2 ghana 52, 4. Our No. 778 above. 8 chandane 59, 57. Our No. 798 above. 4 drishte 107, 8. Our No. 1987 (Kasyâpi. The verse is ascribed to Bhimata in the Sûktimuktâvali. Bhimata is one of the poets referred to in Râjašekhara's memorial verses.

कलिञ्जरपतिश्रके भीमटः पञ्चनाटकीम् । प्राप प्रबन्धराजत्वं तेषु स्वप्रदशानमम् ॥)

5 pathi nipatitâm 50, 2:

पथि निपतितां ग्रुन्थे हृष्ट्वा निरावरणाननां दिधिभृतघटीं गर्त्रोचदः समुचतकं धरः । निमसमुचितास्तास्ताचेष्टा विकारशताकुलो यदि न कुरुते काणः काकः कदा नु करिष्यति ।।

From the Cambay MS.

6 pâtaḥ pûshno 40, 9. Our No. 563 above. 7 prayâte 'stam 102, 7. Our No. 1090 (Luṭṭakasya). 8 yasyâkarnya vachalisudhâ-49, 6:

यस्याकर्ण्य वचः स्रधाकवितं वाचंयमानामि व्यमाणि मथयन्ति मन्मथकयां चेतांसि चैत्रोत्सवे । रे रे काक वराक साकममुना पुंस्कोकिलेनाधुना स्पर्धाबन्धमुपेयुषस्तव तु किं लज्जापि नो जायते ॥

From the Cambay MS.

9 ye jâtyâ 43, 3. Our No. 1011 (Kasyâpi). 10 vapur 56, 1:

वर्पुविषमसंस्थानं कर्णज्वरकरो रवः । करमस्याशुगस्यैव च्छादिता दोषसंहतिः ॥

11 śatapadî 71, 55. Our No. 969 (Kasyapi).

Bh a v a bh û t i.—sânanda n nandshastâhata 81. alasavalitamugdhasnigdhanilaspandamandair 1297.

The well-known author of the Vîracharita, Mâlatîmâdhava, and Uttararâmacharita. He was a native of Vidarbha, and lived at the court of king Yasovarman of Kânyakubja. Bhandarkar has fixed

his date in the first half of the eighth century. See that scholar's edition of the Målatímådhava. Aufrecht quotes or cites under Bhavabhûti from the Sárāgadharapaddhati as follows. 1 antraih kalpitamañgala 145, 2. Målatí. 2 alipatalair 43, 2:

# भितपटलैरनुयानां सहस्यहस्यज्यरं विलुम्पन्तीम् । मृगमदपरिमललहरीं समीर पामरपुरे किरसि ॥

3 utkrityotkritya krittim 145, 1. Mâlatî. 4 jalanividitavastra 134, 27. Mâlati. 4 daivâd 41, 2:

देवाबबिप तुल्योभूद्भृतेशस्य परिपहः । तथापि किं कपालानि तुलां यान्ति कलानिषेः ।

5 niravadyani 6, 2:

निरवधानि पद्यानि यद्यनार्यस्य का क्षतिः । भिक्षुकक्षाविनिक्षिप्तः किमिक्षुर्नीरसो भवेत् ॥

6 pakshmålîpingalimnah 4, 13 Målatî. 7 bhramaya jaladân ambhogarbhân 106, 9. Malatî. 8 vajrâd api kathorani 12, 7. Uttara. 9 vitarati guruh prâjne 26, 2. Uttara (Kâlidâsasya in four of Aufrecht's MSS. and in our MSS.) 10 sânandam nandi 4, 5. Mâlati. Our No. 81.

Bhavanandana.— a sargat prativasaram rasasatair ya bodhita poshita 564.

Nil

Bhaschu.—âhûto 'pi sahâyair 1838. kâma n priyân api prânân 513. nîvâraprasavâgramushtikavalair yo vardhitalı saisave 637.

Nil. Aufrecht writes the name Bharchu and gives the verses ahhito'pi 137, 14 our No. 1838 above, and kama ppriyan api 15, 1, our No. 513 above. In his second paper, Z. D. M. G. 539 Aufrecht gives from the Saduktikarpampita 2,455 the verse vikalparachitakritin our No. 1329 (Kasyapi) which is attributed there to a poet Bharvu, whom Aufrecht identifies with the Bharchu of the Sarngadharapaddhati.

The verse nivåraprasavågra is quoted by Kshemendra in his Auchityavichåracharchå under Muktåpida.

Bhánushena (Śríbhánushena).—vaktre ya mriganābhipankarachanam 1092.

Nil.

Bhâmaha.—kiméukavyapadesena 1645. neyam viranti bhriñgâli 1644.

An early writer upon Alanykâra. Author also of a vritti on Varavuchi's Prâkrit sûtras. Udbhata wrote a commentary on his work on Alanykâra. He is referred to by Ânandavardhana in the first uddyota of that writer's work on Dhvani. Namisâdhu cites him in his commentary on Rudrața's Kâvyâla nkâra.

Bhâravi.-nchyatâm sa vachanîyam aseshan 1181, kâminîvadananirjitakantılı 2015. karau dlunana navapallarakrita payasyagadhe 1878, karau dhunana navapallavakriti vritha kritha 1860. kantavesma bahu saundisatühir 1938. jitendriyatvam vinayasya karanam 2917. tirohitantam nitantam âkulair 1880. dvâri chakshur adhipâni kapolo 1182. nipîvamanastabaka silimukhair 1859. panipallavavidhunam antah priyena samgrathya vipakshasannidhav 1879. pravachehhatochehah kusumâm mâmnî 1885. munir asmi nirûgasah kuto me 2915. yadā vigrībuāti 436. ramyatām upagate navavrajanti te mûdhadhiyah parâbhavam 2916. nânâm 1893. vvapohitu u lochanato mukhânilair 1861. śvastvaya sukhasanivittih 3365. sa nyidhâtum abhishekam udâse 1965. sarvatha svahitam acharaniyam 2905. sahasa vidadhita na kriyam 2904. jvalitan na hiranyaretasan 2268. tâvad âśriyate lakshmya 2266. sa pumân arthavajjanmâ 2267.

The author of the Kirâtârjunîya. The earliest known reference to Bhâravi occurs in the following verse from an inscription of Pulakeśin II. by one Ravikîrti which is dated Śaka 556 = A.D. 634.

वेनायोजि नवेइम-स्थिरमर्थविधी विचेकिना जिनवेइम | स विजयतां रविकीर्तिः कविताशितकालिहासमारविकिर्तिः ॥

Fleet in a देनावोजित वेदन. The change is necessary to preserve the sabdalamkara.

Ravikirti's fame as a poet is here compared to that of Kālidāsa and Bhāravi, which shows that these two poets were famous in India in the beginning of the seventh century A.D. See Bhao Daji, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, IX. p. 315, Bhandarkar ibid. XIV. p. 24, and Fleet's two papers in the Indian Antiquary, Vol. V. p. 67, and Vol. VIII. p. 237.

Aufrecht quotes under Bhâravi in the Śârligadharapaddhati seven verses, all from that poem.

In his second paper, Z. D. M. G. XXXVI. 540, Aufrecht gives two additional verses ascribed to Bhâravi in the Saduktikarnâmpita. The first, yena dhvastamanobhavena, is found also, Aufrecht notes, in the Sarasvatîkanthâbharana 2, 81, Kâvyapr. 189, Ala ykâratilaka fol. 10b, 23b, and the Sâhityad 264. It is our No. 44 (Kasyâpi). In the Sûktimuktâvali this verse is ascribed to Chandaka. The second verse is as follows.

2 sodvegam:

सोहेगं करिकृत्तिवासिस भवहीडान्वितं ब्रह्मणि वैलोक्यैकगुरावनादरवलत्तारं दाचीभर्तिरः । वासामीतितपक्ष्म भास्वित लसस्प्रेमप्रसन्नं हरी क्षीरोदोत्थितया श्रिया विनिहितं चक्षुः शिवायास्तु वः ॥

Bh à sa.—kathinahridaye muücha krodham sukhapratighatakam 1619. kapole märjärah paya iti 1994. kritakakritakair mäyasakhyais tvayasmyativaächita 1628. täkshaam ravis tapati nicha ivächirädhyah 1821. duhkharte mayi duhkhita bhavati ya hrishte prahrishta tatha 1353. bala cha sa viditapaücha-saraprapaächa 1286.

In the introduction to his Harshacharita Bâna mentions Bhâsa as a dramatic writer.

## स्वभारकृतारम्भेर्नाटकैर्बक्षुमूमिकै: । सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥

This enables us to identify the Bhâsa of Bâna with the Bhâsaka to whom, in the beginning of the Mâlavikâgnimitra, Kâlidâsa refers as one of his most illustrious predecessors.

None of his works have yet been recovered if any are in existence.

The Süktimuktävali contains the following reference to Bhasa in a verse attributed there to Rajasekhara.

### ्भासनाटकचक्रेपि च्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् । स्वप्रवासवदत्तस्य दाइकोभूच पायकः ॥

Bhasa is also referred to in a verse which Aufrecht gives from the Śarīīgadrarapaddhati 8, 17 under Rājasekhara.

> भासो रामिलसोमिली वरक्विः श्रीसाहसाङ्कः कवि-मेण्टो भारविकालिदासतरलाः स्कन्धः द्ववन्धुश्य यः । दण्डी बाणदिवाकरी गणपतिः कान्तश्च रक्षाकरः सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेषि ते ।।

From the Śārīīgadharapaddhati Aufrecht gives under Bhāsa the verses asyā lalāṭi rachitā 98, 7: our No 1487 (anonymous), kapāls mārjārah paya iti 120, 20: our No. 1994 (Bhāsasya), tikshṇaṃ 136, 6: our No. 1821 (Bhāsasya), and a fourth verse dayitābāhupāśasya which is in our book No. 1529 ascribed to Kalaśaka. In his second paper, Z. D. M. G. XXXVI. 370, Aufrecht notes that in the Saduktikarṇāmṛita the verse dayitābāhupāśasya is ascribed to the poet Syāmala of Kashmir and the verse kapāle mārjāraḥ to Rājaśekhara. On the other hand, the Saduktikarṇāmṛita gives four verses under Bhāsa. One is the tīkshṇaṃ ravis verse already referred to. The others are as follows. 1 dagdhe 2, 383:

# दग्धे मनोभवतरी बालाकुच्कुम्भसंभृतैरमृतैः | विवलीकृतालवाला जाता रोमावली वक्षी ||

"Für uns zu nackt." Aufrecht, whose मनोभवसनी in the first line must be a misprint.

2 pratyåsanna 1, 112. Šp. 4, 16:

प्रत्यासम्भविषाहमञ्ज्ञात्विभा देवार्चनव्यस्तया
बृष्ट्वापे परिणेतुरेव लिखितां गङ्गाधरस्याकृतिम् ।
उन्माहस्मितरोषलज्जितरसैर्गीर्था कथंचिश्वरादृदस्त्रीवचनात्मिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पातु व: ।।
Sp. a vyagraya. y lajjitadhiya.

#### 3 virahivanita-2, 872:

विरिद्यिनितावक्कीपम्यं विभित्तं निद्यापित-गिलितविभवस्याक्षेवाद्य द्युतिर्मसृणा रवेः । भीभनववधूरोषस्वादुः करीषतनूनपा-दस्तरलजनाञ्चेषक्रूरस्तुषारसमीरणः ॥

Peterson, in his Second Report, p. 46, gave the following verse attributed to Bhâse in Somadova's Yaśastilaka.

#### 4 peyâ surâ:

पेया खरा पियतमामुखमीक्षणीयं
पाद्यः स्वभावलितो विकटश्च वेषः |
येनेदमीकृशमकृत्यत मोक्षवर्भ
दीर्घायुरस्तु भगवान्स पिनाकपाणिः ॥

Two verses are ascribed to Bhasa in Jalhana's Sûktimuktavalî, the asyâ lalâțe verse, and the following.

#### 5 yadapi vibudhaili:

यदिष विबुधैः सिन्धोरन्तः कयंचिदुपार्जितं तदिष सकलं चारुलीणां मुखेषु विलोक्यते । हरसुमनसः श्वासामोदे [शशी] च कपोलयो-रमृतमधरे तिर्थन्भूते विषं च विलोचने ।)

Bháskara (Bhadantabháskara Jyaut,ishikabhatta-bháskara.)—abhimukhanihatasya satas 2272. dravinárjanajal, pariáramal, 524. naáyati yávad idan na áaríram 3512. hinsáprabhavo vijayas tasya phalam áris 3375.

Nil.

Bháskarasena.—aksharâṇâm akâro 'ham iti vishnuh svayam 2460. kvachin mṛigaśiraḥpūrṇam 1891. bhavatas tulyatām eti 2459.

Bhîma.— asankya pranatim patantapihitau padau karotyadarad 1590. kani sthanani dagdhanyatisayagahanah santi ke va pradesah 1717. bhadratra gramake tvam vasasi parichayas te 'att janasi vartam 1788.

Aufrecht gives our three verses from the Śźrngadharapaddhati and notes that the âśankya pranatim paṭânta verse is in the Amarafataka.

Bühler, Kashmir Report, p. 62, ascribes the Ravaparjuniya, a poem which resembles the Bhattikavya and is intended to illustrate the rules of grammar, to one Bhambhatta. In his First Report Peterson gave Bhaumaka as the real name of the author of that book: and this is confirmed by the Extracts in Bühler's own Report. See Appendix to that work lxxxv. 1. 19 सुमहस्त्रीत which should be corrected to अम्महस्त्रीत, and not as is done in the note, and 1.23 जान्येय सुनोत्ति a reading which should not be marked as a doubtful reading. Bhûma or Bhûmaka and Bhaumaka are variations easily explained by the Kashmir pronunciation.

Bh û m i dh a r a.-âdhârâya dharâvakâśavidhaye 537.

Nil.

Bh û s h a n a d e v a.—nayanodarayoh kapolabhage 1941.

Nil.

Bhogivarman.—pûrvam vâridharaprasangasamayenâpuritaih kukshibhir 1825.

Nil.

٤

Bh a u n d a.—årådhyamåno bahubhih prakårair 426? vidvån upålambham avåpya 427.

Nil.

Mañ kha. (Karnikâramañ kha. Panditaman khaka).—añśavas tava 1123. ajñatapânditya 169. atyarthavakra tvam 174. ambudhir 1124. artho'sti chen na 176. âli 1119. indindirair 1659 (karnikâramañkha). kâlakûṭrm adhuna 1122. kâlakûṭam iha 1121. kâvyâmritam durjana 172. kim nu kâlagananâpater mashî 1930. kena kramena svid athâdvitîya 1446. koṭare 1120. tvadyâtrâsamaye' 'tidurdha-

ragateh sainyasya sammardato 2512 dig dakshinarkam na śaśaka hatum 1662. nakhanakhi prastuta asta tasya 1448. uataśatakaumbhakalaśimukhach chyutam 2023. nichas tanotvaśru 175. padmanábha karupán koru bhôye 1127. paraslokân stokân anudivasam 179. palásaraktárdranakhe vasanta 1661. matkâryasiddhyai taya hanta yantya 1444. yatas te rasas îrasî ngrahavidhi n 178. yuktam âha dayito mama vaktram 1126. ye gâtre yayur adhvagotpaladrisâm angâravarshapratha n 1663. rátrirája sukumárasarírah 1125 tîrnasekshâ iya 171. vinâ na sîhityayida 173. viytinyata ślaghyaiva vakrimagatir 177. saurabharoradosham 1660 samsprišya ta n dušeharitaikabandhum 1145. sarasvatīmātur abbuch chiram na yah 170 sva eva kastûrikapatikajanmâ 1447.

Anthor of the Śrikauthacharita\* and of the Mankhakośa According to Buhler, Kashmir Report, p. 50, the Srikanthacharita was probably written between 1135 and 1145 A.D. See Buhler's account of the poems there.

Maūgalavatsa.—chûtodyànam surabhir anilah Sâdvalasyâmabhûmis 2251.

Nil.

Mañ jîra.—anyato naya muhûrtam ânanam 2029.

Nil.

Manibhadra.—asyâh kântasya rûpasya 1455.

<sup>\*</sup>An edition of the Śrikanibacharita has been recently begun in the Kévyámála, a new monthly journal for the publication of old Sanskrit poems, edited by Paudit Durgáprasáda and Mr. K. P. Painh, which has been set on foot by Mr. Jávají Dádáji, the enterprising proprietor of the Nituayaságar Press in this city. The numbers for January and February 1886 contain, besides four sargas of the Śrikauithacharita, Kshemendra's Kalávilása, Śambhu's Réjendrakarnapára, Jagannáthapandita's Pránábhatana and other pieces. The enterprise may be warmly commended to the support of European and Indian atholars.—P. P.

Maddhaka. (Panditamaddhaka).—śailaśrenignhägriheshu 607.

Nil.

Madraka.—bhrâtalı pântha prasîda prativirama samutsrijya bâlâm akânde 1787.

Nil.

Manoratha.—kvedânîn darpitâs to 58 yasyodyadbâna 51. yukta n yayâ kila niranturalabdhavritter 440.

One of the poets mentioned as flourishing at the court of Jayapoda.

मनोरथः शङ्घदत्तश्चटकः संधिमांस्तथा | बभुवः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ||

Râjat. IV. 496.

M a dh u s û d a n a.—nâmnâm akâri bahutâ nijasarvaśaktis 3481. nirodho na dvâre 'navasarakathâ naiva hṛidaye 3482.

Nil.

Mammața. (Srîmam nața).—tanvangya gajakumbhapînakațhinottungau vahantyah stanau 1557.

The author of the Kâvyaprakâśa and of the Sabdavyâpâravichâra. His date is still uncertain. According to a copy of the Jayantî, a commentary on the Kâvyaprakâśa by one Jayanta, which Bhandarkar has recently secured, that work was written in Samvat 1350 = A.D. 1294. Mammaţa therefore cannot be placed below that date.

The earliest writer known to refer to him is Rnyyaka (Ruchaka: Ruppaka) who wrote a saṃketa to the Kavyaprakâśa. See Peterson's Second Report, p. 13ff. Pischel, Gött. gel. Anz. 1885 No. 19, p. 767 has shown that Mammaṭa is often quoted in the Vimarśini.

Maya.—âturâd vittaharaṇam 2320. dâhajvareṇa me mândyam 2321. nidāghakâle viprasya 2318 ? prapāyām pîyate vāri 2317 ? vaidyanātha namas tubhyam 2319.

Mayûra. (Śrîmayûra).—anudinam abhyâsadridhaih? âhatyâhatya mûrdhnâ drutam anupibatah prasrutan mâtur ûdhah 2425. âghrâyâghrâya gandhain vikritamukhaputo darsayan dantapaāktin 2422. âropayasi mudhâ kim 128. ittham paśupatipeśala 129. kim me durodarena 124. chandragrahanena vinâ 126. bhûpâlâh śaśibhâskarânvayabhuvah ke nâma nâsâditâ 2515. vasurahitena krîdâ 125. vijaye kuśalas tryaksho 123. hâ rîhau nikatasthe 127.

The author of the Sûryaśataka. He was a contemporary of Bàna who refers to him in the Harshacharita. According to a commentary on Mânatuñgâcharya's Bhaktàmarastotra.

Bâna was Mayûra's son-in-law. Aufrecht has given from the Sârāgadharapaddhati a verse in which Râjasckhara preserves a tradition which makes Mayûra, Bâṇa and Mâtaāgadivâkara three poets at the court of Siî Harsba.

### अहो प्रभावो वाग्देज्या यन्मातङ्गदिवाकरः । श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समो बाणमयुरयोः ॥

The following verse in praise of Mayûra is in the Sûktimuktâvali ascribed to Rûjašekhara.

## दर्प कविभुजङ्गानां गना अवणगोत्ररम् । विषविद्येव मायूरी मायूरी वाङ्किकन्तति ॥

From the Śârūgadharapaddhati Aufrecht quotes the following verses under Mayûra. 1 âghrâyâghrâya 36, 17. Our No. 2422 above. 2 âhatyâhatya 36, 29. Our No. 2425 above. 3 jambhâratibhakumbodbhavam 4, 51. "In the Sûryaśataka." 4 bhaktiprahvâya dâtum 4. 52. "In the Sûryaśataka." 5 saṃvishṭo grâmadevyâḥ kaṭaghaṭitakutîkuḍyakoṇaikadeśe 138, 14. Corrupt in our MS.

It should not escape notice that the verse bhûpâlâḥ śaśibhâskarânvayâh No. 2515 probably refers to Mayûra's patron Śrî Harsha.

Malaya.—na chiram mayasi sevita iti 3509.

Mallaka.—râtrâv adya mamanayâ nidhuvanaklântasya sâhâyakam 2213.

Nil.

M a s û r â k s h a.—yad apasarati meshah kâraṇam tat prahartum 2935.

Nil. The verse is in the Panchatantra.

Maharshi.—ambudah kritapado nabhastale 833.

Nıl.

Mahâman ush ya.—atha prasannendumukhi sitâmbarâ 1818. avyntpannavilâsânâm 1847. esha sûryânsasamtapto 1694. kalusham madhuram ehâmbhah 1727. karanotpannakopâpi 1848. dûram ansuprabhâjâlam 1960 ? Sitânsukarasamsprishtâ 1961. kotarântahpravishtena 1697. phalitodumbarântahsthâ 1696. na prasravanti girayo 1695. yânti yachehharanam nâryah 1642. vanitáchittachapalâ 1726.

Nil. Aufrecht quotes from the Śârwadharapaddhati the verses atha prasannendumukhi 136, 1, om No. 1818 above, and kâranotpanna-138, 4, our No. 1848 above. In one of his MSS, the verse prâvaraņam angâram, which is our No. 1849 and is there given anonymously, is ascribed to Mahâmanushya. Compare our note on that verse.

In his second paper, Z. D. M. G. XXXVI. 371 Aufrecht gives the verse åśvåsayati kiko 'pi, our No. 1956, from the Saduktikarņamrita, and notes that the poet is called there Kaśmirakamahamanushya. Compare our note on that verse.

Mahendra.-yadi paraguna na kshamyante 453.

Nil. The verse is quoted in the Dasarapavaloka.

Mâgha.—atha lakshmaṇânugatakântavapur 1974. anuuayam agrihîtvâ 2175. anurâgavantam api 1923. anyayânyavanitâgatachittam 2010. aprasannam aparâddhari patyau 2011. ambaram vinayatah priyapâner 2004. alam alam anugamya 1043. avachitakusumâ 1863. avibhâvyatârakam 1925. aviratam abhirâma 2173. ânandam dadhati 1882. âhatam kuchatatena 2124. udamajji kaiṭabhajitah 1973. udayati

vitatordhvaraśmir 2163. udayam uditadiptir 2177. udayasi. khari 2187. kântânâm kuvalayam 1883. kumudavanam apašri 2188. kritagurutarahāra 2183. krântakântavadanapratibimbe 2008, kva bhratas chalito 'si 3072? kshanam atuhinadhamni 2189, kshanam ayam upavishtah 2186. tad avitatham 2182. tulye 'parâdhe 2263. dadriše 'pi 1926. dadhad asakalam ekam 2178. divasan bhrisoshnaruchi 1976. drutatarakaradakshâh 2174. navakumudavanaśri 2180. nayanakhapadam angam 2171. narinitambaphalake 1561. parisitlulitakarna 2176. pâdâhatam yad utthâya 2264. pratikûlatâm upagato 1922. prathaman kalâbhavad 1972. pratisaranam ajîrnajyotir 2184. pralayam akhilatârâ 2190. prapyate gunavatapi 2012. bimbitam bhritapansruti 2013, bahu jagada purastât 2172. mâ gamam 2009. mâ jîvan. muhur upahasitâm 1862. rajanfvasid 1975. vah 2262. ruchidhâmni bhartari 1924. vikachakamalagandhair 2180. vigatatimirapankanı 2181. vitataprithuvaratı 2188. vinayatı sudrıso 1864. sîla n sailatatât 3073. san kshobham payasi 1881. sapadi kumudinibhir 2170.

Author of the Siśupâlavadha. At the end of his poem he tells us that he was the sou of Vattaka, otherwise called Sarvūśraya, and grandson of Suprabhadeva, who was minister of a king called Śrī Dharmadeva.

The signature to No. 2163, udayati vitatordhvaraśmir Šiśup. IV. 20, Ghanţâmâgha is a name Mâgha gets from that verse. So Kâlidâsa is called Dîpaśikhâkâhdasa from his verse Raghuv. VI. 67; Bhâravi, Âtapatrabhâravı from his verse Kirât. V. 39; Ratnâkara, Tâlaratnâkara from his verse Harav. XIX. 5., our No. 1909, &c.

Mâtañ gadi vâkara.—kim viittântah paragihagatah kim tu nâham samarthah 2544. pâtu vo medmîdolâ 30. âsîn nâtha pitâmahî tava mahî mâtâ tato 'nantaram 2546. yâte samam rajasi jâtajalâbhishekâ 2496.

This poet's name is Divâkara. In the Sûktimuktâvali the verse, given above under Mayûra, in which his equal place at Harsha's court with Bâṇa and Mayûra is asserted, is found with the reading chaṇḍâla-Divâkaráh. There is no warrant for identifying him with the Jain writer Mânatuāga Suri. Hall himself, who first suggested

that the two were the same, did so under a reserve which nothing that has come to light since has shown to be unnecessary.

From the Śârūgadharapaddhati under Mâtaūgadivākara Aufrecht gives the verse kim vrittāntaih paraguhagataih, our No. 2544 above. In his second paper Z. D. M. G. XXXVI. 514 Aufrecht notes that in the Saduktikarņāmrita that verse is ascribed to Tutātita. Aufrecht has also already given, Indische Studien, XVII. 171, from our book the verses pitu vo No. 30, yāte śamam No. 2196, and āsīn nātha No. 2546 above, and has noted that this last verse is referred to by Abhnavagupta.

Måt rig upta.—nåkåram udvahasi rava vikatthase tvan 2550. såtenoddhrishitasya måshasimivach chimarnave majjatah 3181.

According to the statement of the Rajatarangini III 125-252 the poet Matrigupta was sent by a Vikramaditya Harsha, then Emperor of India, to succeed Hiranya on the throne of Kashmir. On his patron's death Matrigupta yielded the throne to Pravarasena, Hiranya's nephew, and spent the rest of his life as an ascotic at Benarca.

Bhao Daji's attempt, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, VII. p. 207 ff., to identify Mâtpgupta with Kâlidâsa hardly perhaps deserved the renewed attention which Max Müller, India: What can it teach us? p. 313 ff., has secured for it. The existence of a poet Mâtrigupta is vouched for by Kahemendra, who in his Auchityavichâracharchâ has quetations from both Mâtrigupta and Kâlidâsa. Râghavabhatia's Commentary on the Sakuntalâ is now generally accessible in the excellent edition of Messrs. Godbole and Parab, and it is clear that the Mâtriguptâchârya to whom Râghavabhatta makes such constant reference was a writer on Alan kâra whose work has yet to be discovered. He is probably to be identified with our poet: and almost certainly not to be identified with Râghavabhatta's author Kâlidâsa.

The verse quoted by Kshemendra is as follows.

1 nâyam niśâmukha:

नार्यं निशामुखसरीरुहराजहंसः कीरीकपोलतलकांततनुः शशांकः । आभाति नाय तदिदं दिवि दुग्धसिंधु-डिंडीरपिंडपरिपांडु यशस्त्वदीयम् ॥ Måtrishena.—madhyåhnärkakvathitavirasam palvale châmbu pitvå 1706.

Nil.

Mâdhava.—nashtâ śrutiḥ smritir luptâ 3057. Nil.

Mâ dhâ va (Prachaṇḍa mâ dha va).—udyañ chhaśi taruṇabhâskarakântichaurah 1971. saṇkrântam ânanam ayekshya mṇgâyatâkshyâḥ 2020. saṇprâptukâmo dayam arkabhartur 1970.

Nıl.

Mårulå.—kṛiśā kenāsi tvam prakṛitir iyam angasya nanu me 1326.

One of the four women poets referred to in the verse which Aufrecht quotes from the Saragadharapaddhati under Dhanadadeva.

शीलाविज्ञामारुलामोरिकाद्याः काव्यं कर्तुं सन्ति विज्ञाः स्त्रियोपि । विद्यां वेत्तुं वादिनो निर्विजेतुं विश्वं वक्तुं यः प्रवीणः स वन्द्यः ॥

Compare Hall's Introduction to his edition of the Vâsavadattâ, pp. 21 and 55. The correction in the latter reference of the name to Mârutâ is, as Aufrecht has pointed out, itself an error.

Mâh u n da ka (Bhat ta mâh u n da ka).—dhûmânalapavanavishaih payodharah 1739. Nil.

Muktâpîda. (Śrîmuktâpîda).—kim kurmah ka upâlabhyo 585. chhitvâ pâśam apâsya kûtarachanâm 655. tyaktan janmavanam trinânkuravatî mâteva muktâ sthalî 654. rajjvâ diśah pravitatâh sahlam vishena 648.

Son of Durlabha Mahârâja of Kashmir, whose date is given by Cunningham as 594 A.D. He is referred to in the beginning of Abhinanda's Kâdambarîkathâsâra.

स शाक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्रुतिशाितनम् । राज्ञः कर्कोटवंशस्य मुक्तापीडस्य मन्त्रिणम् ॥ From the Śârūgadbarapaddhati Aufrecht quotes one verse.

1 vasantyaranyeshu:

वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दूर्वी पिबन्ति तोयान्यपरिपहाणि । तथापि वध्या हरिणा नराणां को लोकमाराधयितुं समर्थः ।।

Muktikalaśa.—asâmânyollekham 1473.

Nil. The name is that of Bilhanc's great grandfather. See Vikramank, XVIII. 75.

Muktikośaka. (Bhattamuktikośaka).—kshudhito 'pi padmakhande 394. kurute yâvad evendur 2155. Nil.

Murâri.—abhedenopâste 320. avinayabhuvâm 364 jâtâlı pakvapalâṇḍupâṇḍuramukhachchhâyâkiras târakâlı 2169. bhogindrah pramadottarangam 2638. avavapushi nakhalakshma 1627.

Anthor of the Anarghyarâghava. Son of Tantumatî and Bhatṭaśrtvardhamâna. Murâri is older than Ratnâkara, who has the following reference to our poet in his Haravijaya XXXVIII. 67.

#### अङ्कोत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य नाज्ञां कविर्व्यक्षित यस्य मुरारिरित्यम् ।

Aufrecht has given from the Sâriigadharapaddhati an anonymous verse in which Murâri is referred to as a poet better than Bhavabhûti or Bâṇa.

भवभूतिमनादृत्य निर्वाणमतिना मया । मुरारिपदिचन्तायामिदमाधीयते मनः ॥

Another reference to Murari is in the following verse देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्किष्टो मुरारिः कविः । अध्यिलक्कित एव वानरभटैः किं त्वस्य गम्भीरता-मापातालनिममपीवस्तनुर्जानाति मन्याचलः ॥

Of the twelve verses quoted in the Śariigadharapaddhati all but two are in the Anarghyaraghava. The two that are not in the drama are kiṃchitkopakalakalapakalanahaṃkara 144, 6 (Vararuchch in one of Aufrecht's MSS.) and pralayasahayakaṇavati 32, 7. In his second paper Z. D. M. G. XXXVI 377 Aufrecht has pointed out that a verse which occurs in the Vetalapanchavinsati, p. 206, is in the Anarghyaraghava 1, 4, and should run

#### यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्ज्ञोपि सहायताम् । अपन्यानं तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुञ्जति ॥

Men tha. (Men thaka).—Idan hi mahatmyaviseshasuchakan 268. janam ajitam apichehhata vijetum 1462. mudhu cha vikasitotpalavatansam 2233. mahadbhir oghais tamasan abhidruto 1903. vipadi dhairyam athabhyudaye kshama 267.

Author of the Hayagrîvavadha the first verse of which kâvya is quoted by Kshemendra in his Suvrittatilaka.

#### 1 Asîd daityo:

भासीहैत्यो हयपीवः सुदृहेरमस् यस्य ताः ॥ प्रथयन्ति बलं बाह्नोः सितच्छत्रस्मिताः श्रियः ॥

Another verse of the Hayagrivavadha is quoted by Rāghava in his commentary on Śakuntala.

#### 2 yam prekshya:

#### यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता | मदेनैरावणमुखे मानेन इदये हरे: ||

According to the statement of the Rajatarangini III. 260 ff. Bhartrimentha's patron was Matrigupta of Kashmir. Bubler in his Kashmir Report has pointed out that Mankha refers to Murûri along with Subandhu, Bharavi and Bana The word Mentha means elephant-driver, and there is the following reference to that signification in an anonymous verse of the Suktimuktavali.

वक्रोत्तया मेण्डराजस्य वहन्स्यास्णिरूपताम् । भाविदा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुद्धाराः ॥ the Sarigadharapaddhati Aufrecht gives under Mentha or artrimentha the verses madhu cha vikasitotpalavutansam our 2233 above, and mahadbhir oghais tamasam, our No. 1903 above. A third quotation is the verse atasipushpasamkasam which is in our book ascribed to Vishamaditya (Vikramaditya?) Lastly the well-known verse limpativa tamo 'ngam, which occurs in the Mrichehhalatika, and is in our book ascribed to Vikramaditya, is given in the Sanigadharapaddhati as the joint composition of that writer and Mentha. The conjecture may be hazarded that Vikramaditya and Bhartrimentha will be found to have been the joint authors of some work yet to be discovered.

In his second paper Z. D. M. G. XXXVI. 368, Aufrecht puts the date of Bhartrimeutha's patron Mâtiggapta at al out 430 A.D., and refers to Râjašekhara's verse Bâlan't iayana I. 16.

बभूव वल्मीकभवः पुरा कवि-स्ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्डताम् । स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते संप्रति राजशेखरः ।।

Aufrecht adds that one of Mentha's verses is quoted in the Sarasvatîkanthâbharana, and gives the following four verses from the Saduktikarnâmrita where, according to both of Aufrecht's MSS. the name is spelt Bhartrimedhra. 3 vâcho 2.89:

वाचो माधुर्यवार्षेण्यो नामयः शिथिलांशुकाः । इष्टयश्च चलङ्कृका मण्डनान्यन्ध्रयोषिताम् ॥

4 tathâpyakrita 2, 101:

तयाप्यकृतकोत्तालहासपष्टविताधरम् । मुखं पामविलासिन्याः सकलं राज्यमहिति ।।

Aufrecht compares another verse, which is found in the Saduktikarnamrita 2, 103, and is also given by Bharatamallika on Bhk. 2, 15.

> न तथा नागरक्षीणां विलासा रमयन्ति नः । यथा स्वभावमुग्धानि वृत्तानि ग्राम्ययोषिताम् ।।

5 ghâsagrâsam 4, 212. Also Sp. 54, 11 (Kasyapi). Our No. 640 (Hastipakasya). 6 tyakto vindhyagirih 4, 213:

स्यक्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी ते ते स्नेहनिबन्धबन्धुरिधयस्तुल्योदया दन्तिनः । त्वक्षोभाचनु हस्तिनि स्वयमिदं बन्धाय दक्तं वपु- स्त्वं दूरे थ्रियसे लुउन्ति च शिरःपीठे कठोराङ्कृशाः ।।

The signature to the ghâsagrâsam verse in the Saduktikarnamrita verse shows that Hastipaka in our book is only a synonym for Mentha.

M ûrkha.—naishâ vegam mridutaratanus tâvakîuam visodhum 2107.

Nil. Aufrecht cites the verse but writes the name Mûrfa.

Morikâ.—priyatamas tvam imâm anaghârhasi 1396. mâ gachchha pramadâpriya priyasatair 1053. yâmîtyadhyavasâya eva hridaye 1050. likhatı na gaṇayati rekhâ 1072.

Another of the four women poets referred to in Dhanadeva's verse given above under Märulä. Aufrecht cites the verse må gachehha 107, 23, and gives likhati na gaṇayati 102, 6 from the Śārngadharapaddhati.

Yaśah svâm i h.—(Brah mayaśah svâm i h). rûpam hâri manoharâ sahacharî 715. vimuñchantyâ prânâns tava virahaduhkhâsahanayâ 1403. viîdâyogâd gatavachanayâ samnipâte garûnâm 1335.

Nil.

Yaśas. (Bhaṭṭayaśas).—nyastā dṛishṭiḥ stimitanayanā tanmukhe bāshpagarbhā 1576. parārthe yaḥ pīḍām anubhavati bhaāge 'pi madhuro 947.

Nil. Aufrecht gives from the Śūrngadharapaddhati the verse mādyanmātangakumbhasthalabahulavsā 144, 8, which is in our book No. 616 given anonymously.

Yakovardhana. (Divirayakovardhana).—jvalitam kusumaprabhaya 1664.

Nil.

Yasovarman. (Śrîyasovarman).—raktas tvam navapallavair aham api slüghyaih priyaya gunais 1364. yat ttvaunetrasamanakanta sahle magnam tad indivaram 1366.

The king of Kânyâkubja at whose court were Vâkpatirâja and Śrî Bhavabhûti, and of whom it is expressly said in the Râjataranginî that he was not only the patron of poets but himself a poet.

#### कविर्वाक्णितराजश्रीभवभृत्यादिसेवितः | जितो यया यशोवर्मा तहुणम्तुतिवन्दिताम् ॥

Rajat. 1V. 149.

The reference in the Rajatarangini is to Yasovarman's defeat by Lalitâdya, king of Kushmir, whose date is given by Cunningham and Bubler as 725 A.D. See Bhandarkar's preface to his edition of the Malatimâdhava. It has been pointed out already (Transactions of Leiden Congress, Vol. II.) that no poet Rajasri or Rajasri is referred to in the verse from the Rajatarangini. It should have been added that the mistake had already been noted in the St. Petersburg Dictionary under राज्यो, though the explanation there would seem to require correction. Compare however the entry under राज्यां कर्

Yasovarman's drama the Râmâbhyudaya is, according to Aufrecht, Z. D. M. G XXXVI 521, cited by Abhinavagupta. The verse raktas tvam navapallavair, onr No. 1364 above, is quoted by Namisâdhu at the end of his commentary on the tenth adhyâya of Rudrata's Kâvyâlaṃkâra. From the Śârāgadharapaddhati Aufrecht cites under Yasovarman 'he verse praudhachedânurûpochchhalana 144,7 which, as Aufrecht notes, is quoted in the Kâvyaprakâsa. In his second paper Aufrecht refers to Yasovarman the verses kritakakupitair vâshpâmbhobhili Sarasvatîk. 5, 418, yat tvannetrasamâna Shm. 2, 501, Sarasvatîk. 4, 21, 5, 483 (Bohtlingk 5050), smaranavanadîpurenodhâ Dasar. p. 77, our No. 2057 (Narasinhasya), and gives the verse âkrandâli stanitair, our No. 1776 (Ânandavardhanasya). Our signature to No. 2057 may be another name for Yasovarman.

That to No. 1776 is perhaps to be explained on the supposition that Vallabhadeva took the verse from some work of Anandavardhana's. The verse itself is one of two ascribed to Yasovarman also in the Süktimuktävali, the other being the yat tvannetrasamana verse.

Raņā dit ya.—yadyapyunnatavaiišavān navasudhādhāmābhirāmam vapuli 3075.

The name is that of a Mahârâja of Kashmir (Tuñjîna). See Rajat. III. 388.

Ratimitra.—kim gatena yadi så na jivati 1748. višlesho janitah priyar api janair ujijimbhitan nalikair 1707.

Nil.

Ratisena.—kshutkshâmo 'pi jarâkriśo 'pi śithdaprâņo 'pi kashtân daśam 614. yasyànekamadândhavâranaghajâkumbhasthalîbhedan o13.

Nil.

Ratna (Sitkâraratna: Kaviratnaka: Chhamachelihamikâratna).—khyâtim yatra gunâ na yânti 284. tapte mabàvirahavahnisikhàvalibhir 1279. śankhâh santi sahasraso jalanidher 917. samâdishtan sishtair asamam iha yan nirvyitipadam 2086.

Nil.

Ratnabh á ti.—etáns chlinadmi yadi tan mama jivitena 2355. Nil.

Ratnamitra.—âyâte rabhasâd yadi priyatamo prutyudgatâ no chiram 1173.

Nil.

Ratnâkara.—astâdripârśvam upajagmushi tigmabhâsi 1912. astâvalambiravibimbatayodayâdri 1909. âbaddhapadnamukulâñjali yâchito 'san 1911. âstân klamâpaharanan jaladher jalena 865. utsâhità sakalaśidhumadena vaktum 2054. kâñchîguṇair virachitâ jaghaneshu lakshmîr 1553. kurabaka

kuchâghâtakrîdârasena viyujyase 2564. te sâdhave bhuvanamandala 275. na nishturatvatu bridayam viyoge 1074. nishthyûtakajjalakarâlasikhâsikhandair 1913. pîtas tushârakirane madhunaiva sûrdham 2022. manthakshmâdhara 35. múrchhânubandhasvasıtapralâpa 1395. yad adharagatam âdadhâti trishnâm 1521. yad ayam sasisekhare hare 859. vyaktopakâram amunâ sthagitâsu dikshu 1910. śreyânsi ve disatu 65. heteh kuto 'pyasadrisâh 279.

Author of the Haravijaya, for an account of which mahakavya see Buhler.

"The oldest poet, one of whose compositions has survived, is Ratnåkara, or with his full name Rajanaka Ratnakara Vagisvara. Kalhana Rajat, V. 34, enumerates him among the authors who obtained fame under Avantivarman, 855-884 A.D. Bus from his own statement it appears that his literary activity began a little earlier. In the colophon to his great epic he calls himself Balabrihaspatyanniivin. 'a servant of young Briliaspati,' and he further indicates that his patron was a king. According to the Rajatarangini IV. 675. Brîhaspatî is an honorific epithet of king Cloppata-Jayâpîda, who reigned from 832-844 A.D. Hence it may be assumed that Ratni. kara began his career under the latter ruler, but was patronized also by Avantivarman the resuscitator of learning in Kasmîr. Ratnakara's father's name was Amritabhanu, and he was a descendant of one Durgatta, who lived in Gangabrada. His descendants live in Kaśmîr at the present day. One of them, my assistant, P. Chandram. showed me his pedigree, which went back to Ratnakara."—Rühler's Kashmir Report, p. 42.

The reference to this poet in the bhaso romulasomilau verse attributed to Rajasekhara in the authologies has already been given. In the Haravali and Suktunuktavali the following verse, dealing with Rathakara, is also ascribed to that writer.

#### मा सम सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नाकरा इमे | इतीव स कृतो धात्रा कविरत्नाकरोपरः ||

From the Śârūgadharapaddhati Aufrecht gives or cites under Ratnâkara as follows. 1 astâvalambiravibimbatayodayâdri 117, 2. Our No. 1902 (Ratnâkarasya). 2 kâūchîguṇair virachitâ 98, 10.

Our No. 1553 (Ratnâkarasya). 3 kurubaka 74, 3. Our 2564 (Ratuâkarasya) 4 pîtastushûrakirano 121, 2. Our No. 2022 (Ratnâkarasya). Aufrecht notes that this last is in the Amarusataka.

In his second paper, Z. D. M. G. XXXVI. 373, Aufrecht quotes six verses which, besides the verse pîtas tushârakirano, are ascribed by Śrîdharadâsa to Ratnâkara. 1 atha ratirabhasâd 2,616:

भय रितरभसादलीकनिद्रा
मधुरिवधूर्णितलीचनीत्पलाभिः ।
दायनतलमदािश्रियन्वधूभिः
सह मदमन्मथमन्यरा युवानः ॥

2 eshigataiva 2,568:

एषागतैव निविरीसनितम्बबिम्ब- , भारेण पक्ष्मलदृशः क्रियते तु विघः । यान्त्या इतीव दियतान्तिकमेणदृष्टे- रये जगाम गदितुं लघुचित्तवृत्तिः ॥

3 pratyagradaisa 2,688.

प्रत्यपदंशजनितश्वयथून्सलीलमम्भोजकोमलकराङ्गुलिकोदिमागैः |
विद्याधरान्मधुरशीत्कृति संस्पृशन्त्यः
कान्ताः प्रयान्ति दियतान्तिकतोधुनैताः ||

4 vîchîsamîra 5,57:

वीचीसमीरधुतकाञ्चनपुण्डरीकपर्यस्तकेसरपरागविशङ्किताम्भः ।
अच्छोदमैक्षत स देवपुरंप्रिपादताक्षारुणीकृतशिलातलतीरलेखम् ॥

5 salîlanirdhûta 2, 632 :

## सतीतिनिर्भूतकरारिवन्द-शीत्कारसंधुक्षितमन्मथायाः । जपाह विम्बाधरमूढरागं रागं रमण्या हृदयं च कान्तः ॥

6 stanaparisarabhâge 1, 460. Also Śp. 129, 2. Our No. 2167 (Kasyâpi).

Ravigupta.—akritapremaiva varam 1389. atisatkritû pai śathah 404 annranjita api gunair antyavastho 'pi budhah alpaśrutalavá eva právah 396. avikármam api sajjanam 409. avidheyo bhrityajanah 2850. avyavasâyinam alasam asthânâbhiaivesî prâyo 394 âkâradârano 'yam 2856. aptvapyatmavinasam 412. uchchaih padam 2857. upakritam anena suhridayam 416. kâryagater vaichitrvât 2851. kâryâkarve tulayati 2861. kulajo 'yang gunavan iti 2859. kusumkritvápi yena lajjám 411. kvachid api astabakasyeva 201. vastu višeshe 2863. guna eva nālam 2853. gunaih sarvajnaikalpo 'pı 2863. tâvat salıtı sahâyâ 3183, tyajati bhayam akritapapo 2847. dakshah kriyam adhigachchati 2849. dure 'pi parasyâgasi 407. dosbam api gunavati jane 244. dosho gunaya guninam 237. na kevalam manushyeshu 3111. na bhavati bhavati cha 236 nîrganam apyanuraktam paramarmaghattanadishu 403. parisuddham api vrittim 400. prakritikhalatvád asatám 413. prakhalá eva khalánám 2860, prakhala eva gunavatám 397. prathamataram eva dhúrtáh 1862. praptan api na labhante 485. prayah khalaprakritayo 402, prorayati paramanâryah 406. mahatâm yad eva mûrdhasu 398. mrigamadakarpuraguru 415. yogyatayaiya vinasa n 239. labdhochchhrayo nichal 414. labdhodayo 'pi hi khalah 395. vâyur iva khalajano 'yam 405. vishamagatâ api na budhâh 238. santavapar esha 2855. sikshayatı loka eva 2858. srîparichayâj jadâ api 2854. sakrıd api drishtvâ purusham 240 sahavasatâm apyasatâm 399. sâdhayati yat prayojanam 401. sådhushvevåtitaråm 408. sajano na yåti vairam 241, svagunan iva paradoshan 410. svalpapi sadhusampad 235.

There is a reference to this poet in Yasodhara's commentary—called Jayamangala—on Vâtsâynna's Kâma Sâstra and the name of the kâvya composed by him, the Chandraprabhâvijaya, from which a quotation is made, is given. The passage is in the commentary on the third adhyâya of the first adhikarana and furnishes Yasodhara's explanation of aksharamushtikâ, one of the sixty-four arts.

अक्षरमुष्टिकाकथनम् । अक्षराणां मुष्टिरिव मुष्टिका गुप्तिरित्यर्थः । सा साभासा निराभासा च । तत्र साभासा अक्षरमुद्रेत्युच्यते । तया कथनं गृहवस्तुमात्राणां यन्थसंक्षेपार्थं च ।

तथा आचार्यरिवगुप्तेन चन्द्रप्रभाविजयकाव्ये प्रकरणं प्रयक्तुतम् । वयोक्तम् ।

#### गहनप्रसन्नसर्वो कतिपयस्त्रामिमामनन्तमुखीम् । अनधीत्याक्षरमुद्रां वादसमुद्रे परिप्रवते ॥

Compare the Sarasvatîkanthabharana Calc. Ed. p. 133. Aufrecht gives from the Sarasvatîkanthâbharana the three verses prâptân api 23, 7, our No. 485 above, labdhochchhrâye 22, 7, our No. 485 above, and sajane na yâti 14, 7, our No. 241 above.

Ravidatta.—mîtar dharmapare dayâm mayi kuru śrânte 'dysvaidcśike 2416.

Nil. The verse is quoted also and ascribed to him in the Śârnga-dharapaddhati.

Rajakulabhatta.—gunarasunahabhara 216. svatmanyeva layam yatu 217.

Mentioned in Rájatarangini VI. 216.

Rå ja se kha ra.—indor lakshma tripurajayinah kanthamûlam murâris 2563. udanvachchlinnâ bhûli 322, dâtur vâridharasya mûrdhani tadidgàngeyasringâritâ 3046 dâho 'mbhahâ prasritimpachah prachayavân bûshpah pranâlochitah 1411. bhindânah sundarînâm patishu rusham ayam harmyapârvatebhyo 2223.

This is the name of the author of three well-known Sanskrit dramas, the Viddhaśâlābhañjikâ, Bàlabhârata or Prachaṇḍapāṇḍava, and Bâlarāmāyaṇa, and of a fourth work in Prâkrit, the Karpūramañjarī. The dramatist has been supposed to date from as late as the fourteenth century, but his real date is in the middle of the eighth. This is established by the fact that Kshîrasvâmin, who wrote a commentary on the Amarakosha, and who was the teacher of Jayasinha of Kashmir (A.D. 750) quotes a verse from the Viddhaśâlabhañjikā in his note on Amara 1, 8, 4, and that king Mahendrapâla to whom Râjašekhara himself refers as a pupil of his own was reigning in 761 A D.

The discovery of the dramatist's real date has rendered it obvious that we have to do with at least two Rajasekharas, to the younger of whom are to be ascribed in all probability all the memorial verses dealing with famous poets which are ascribed to a Rajasekhara in the anthologies, and which have hitherto been supposed to belong to the dramatist. In one of these verses, that beginning bhase remilasomilan, reference is made, as Buhler has pointed out, to Ratnâkara who flourished in the middle of the ninth century. This younger Rajasekhara must therefore be placed later than that. How much later is not known. Max Mûller, India: What can it teach us? p. 239 n. in identifying the Râjasekhara, who was supposed to have written both the dramas and memorial verses, with the Jain writer of the same name who wrote a Prabandhakosha in A.D. 1347 has overlooked the fact that Bubler, Journal B. Br R A. S. Vol X. p. 31 describes this last work as written in barbarous Sanskrit prose. See on these points a paper contributed by Peterson to the forthcoming volume of the Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

From the Śarngaddharapaddhati Aufrecht quotes under Rajaśe-khara as follows. First two verses in which [the younger] Rajaśckhara refers to famous poets. 1 bhâso romilasomilau 8, 17. Given above under Bhâsa 2 aho prabhâvo 8, 18: Given above under Mayūra. 3 âhâre viratih 103, 10. Our No. 3485 (anonymous). 4 chanchalollanchalâni 137, 8. 5 tam vande padmasadminam 3, 29. 6 trayo 'gnayas 8, 3:

त्रयोमयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । त्रयो दण्डिमबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्वताः ॥ 7 dhatte pankajinîtale 134, 14. 8 nûnam dugdhâbdhi 14, 21:

नूनं दुग्धाब्धिमन्थोस्याविमौ स्रजनदुर्जनौ । कि त्विन्दोः सोदरः पूर्वः कालकूटस्य चोत्तरः ॥

Böhtlingk's Indische Sprüche 3806. 9 sarasvatî 8, 19:

सरस्वतीपवित्राणां जातिस्तत्र न देहिनाम् । व्यासस्पर्धी कुलालोभृदाह्रोणो भारते कविः ॥

"The hallowing touch of the Muse destroys all distinctions of caste. Did not the potter Drona write a Bharata in emulation of Vyasa himself?"

The other verses Aufrecht quotes are all, as he notes, from the three dramas.

In the introduction to his Bâlarâmâyaṇa and in that to his Viddha-śâlabhañjikâ, Rajaśckhara mentions his grandfather Akâlajalada. The verse bhekaih kotaraśâyibhir, which is, in our book No. 843, ascribed to "a poet from the south country" (Dâkśhinâtyasya) is given by Aufrecht from his Sârūgadharapaddati under Akâlajalada. It is probably the origin of the name, though Aufrecht has also conjectured that the verse may contain the hidden (paroksha) meaning that the sea of poetry lay dried up until Akâlajalada appeared. That Akâlajalada was under that name a poet of repute is clear from two references to him found in the Sâktimuktâvali in verses ascribed there to (the younger) Râjaśekhara. The first of these verses is also given in the Hârâvali under Râjaśekhara.

भकालजलदेन्दोः सा इद्या वचनचित्रका ।
नित्यं कविचकोरैर्या पीयते न च हीयते ।
भकालजलदश्लोकैश्वित्रमात्मकृतैरिव ।
जातः कादम्बरीरामो नाटके प्रवरः कविः ॥

If stress is to be laid on the signature Dâkshinâtyasya to the bhe-kaih koṭaraśâyibhir verse in our book it would follow that Akâlajalada and his descendant our poet were Dâkshinâtyas.

It has been noted above that Råjašekhara mentions the poet Aparajita and gives us the name of his work the Mṛigankalekhakatha. The passage is at the beginning of the Karpuramañjarî, and runs in the chhaya as follows.

स्रवधारः । कः पुनस्तस्य कविः ।

पारिपार्श्विकः । भाव कथ्यते ।

एतत्को भण्यते रजनीवसभ शिखण्डः।

रघुकुलचूडामणेर्महेन्द्रपालस्य कथ गुरुः ॥

सूत्र । विचिन्त्य । प्रश्नोत्तरं खल्वेनन् । प्रकादाम् । राजदोखरः

पारि । स एतस्य कविः ।

सूत्र । तदात्मा किंन वर्णितस्तेन ।

पारि ॰ । भृणु वर्णित एव तत्कालकवीनां मध्ये मृगाङ्कलेखाकथा-

कारेणापराजितेन | यथा |

बालकविः कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्यायः ।

इत्येतस्य परंपरया आत्मा माहात्म्यमारूढः ॥

Râm a.—amushmil lavany âmritasarasi nûnam mrigadrisah 1558.
Nil.

Rå milaka.—parapurushåd iva savituh 1698.

The poet Râmila is mentioned in the bhâso râmilasomilau verse by Râjasekhara given above under Bhâsa. In a verse also ascribed to Râjasekhara which is found in the Hârâvali and Sûktimuktâvali Râmila is again mentioned in conjunction with Somila, and the two are celebrated as joint authors of a Śûdrakakathâ.

ती भूद्रककयाकारी वन्धी रामिलसीमिली | ययोईयोः काव्यमासीदर्धनारीश्वरोपमम् ॥ Under Ramilasomilan Aufrecht gives from the Sarngadharapaddhati 133,40 the following verse, with the note that it is one of the finest in that collection.

#### 1 savyådheh:

सन्याभेः कृशना क्षतस्य रुभिरं दष्टस्य ठालास्नुनिः किंचिन्नैतदिहास्ति तत्कथमसौ पान्यस्तपस्त्री मृनः । आ ज्ञातं मधुलम्पटैर्मधुकरैरारम्धकोलाहले नूनं साहसिकेन चूतमुकुले दृष्टिः समारोपिता ॥

Råhulaka.—yah kurute paravoshitsafigam 2900.

Nil. The name is a common Buddhist one. Aufrecht gives from the Sârngadharapaddhati 135,14 under Râhulaka the following verse.

उन्निद्रकन्दलदलान्तरलीयमानगुञ्जन्मदान्धमधुपान्चितमेघकाले ।
स्वप्रेपि यः प्रवसति प्रविहाय कान्तां
तस्मै विषाणरहिताय नमो वृषाय ।।

Rudra.—ambā šete 'tra viiddhā pariņatavayasām agraņīr atra tāto 2247 munchata guņāblimānam guņmo 3122.

Author of the Sringaratilaka. Both Aufrecht (Oxford Catalogue, 209b as also in Z. D. M. G. XXXVI. 376) and Bühler (Kashmir Report, p. 67) identify the Rudra or Rudrabhatta who wrote the Sringaratilaka with Rudrata, author of the Kâvyálamkâra. But the former poet calls himself Rudra, not Rudrata, at the end of his book.

शृङ्गारितलको नाम मन्थायं प्रथितो मया | व्युत्पत्तये निषेवन्तु कवयः कामिनः स्वयम् ॥ कान्या काव्यकथा कीदृग्वैदग्ध्यं को रसागमः । किं गोष्ठीमण्डलं हन्त भृङ्गारितलकं विना ॥

# त्रिपुरवधादेव गतामुक्षासमुमां समस्तदेवनताम् । शृङ्गारतिलकविधिना पुनरपि रुद्रः प्रसाधयति ।।

In the colophons to the different parichehhedas of the work he is styled Śrirudrabhaṭṭa. So also the commentator on the Śringaratılaka calls his author Rudrakavi.

In his second paper Z. D. M. G. XXXVI. 376 Aufrecht notes that the verse yatra svedalavair alam vilulitair which is quoted in the Vetalapaāchaviāsatika, is from Rudiata's Śriāgâratilaka, and compares Māgha 10. 76.

Rudrata (Bhattarudrata).—ckîkinî yad abalâ tarunî tathâham 2234. kamalinîm alinî diyitain vinê 730. dûrâd utkanthante 2047. dhûlîdhûsaratanavo 2409. malayê nilalalarolyana 1667. salyam api skhalad antah 121. 4â sondara tava virahe sutanor 1387. harati sachiran gâdhâsle-she yad angakam âkulâ 2061.

Author of the Kâvyâlamkâra. The Évetâmbara Jain Namisâdhu wrote a commentary on the Kâvyâlamkâra either in 1125 A.D. or 1176 A.D. According to Pischel (Gött. gel. Anz. 1885 Nr. 19, p. 764) some of Rudrața's verses occur in Pratîharendurâja's commentary on Udbhata's book. Pratîharendurâja was a scholar of Mukula, whose father was a contemporary of Ratuâkara. He therefore, according to Pischel, belongs to the first half of the tenth century. Pratîharendurâja would thus be the carliest known writer to quote Rudrata. He is quoted also in the Sarasvatîkanthâbharana. Buhler, who was at first disposed to put Rudrata in the second half of the eleventh century, now thinks (Ind. Ant. XII. 30) that he cannot be placed later than the tenth century, and may be even earlier.

Of vorses which Aufrecht gives under Rudrața from the Śârūgadharapaddhati most, as that scholar notes, are from the Śrūgâratilaka. The others are as follows. 1 ekâkinî yad abali tarunî 132, 13 Our No. 2234 (Rudrațasya). 2 dhûlîdhusaratanavo 36, 7. Our No. 2409 (Rudrațasya). 3 nîrandhram parirabhyate priyatamo 123, 2, 4 malayânıla 133, 6. Our No. 1667 (Rudratasya). 5 sâ sundara tava virahe 107, 1. Our No. 1387 (Bhattarudrațasya).

Rair û paka.—apûrvo'yam kante jvâlati mukhadîpas tava chiram 1320 avadhîranam kritavatî hhavatî 1339. utkanthitam mano bálá 1204. kadádharadale bále 1318? dhiáálinám vachanapundrakagolakaih kim 1319. nirda yam hridayam tanvyá 1203. núnam yám pasyato me'bhún 1202. manaschakora ko ráká 1321. manobhringa nivartasva 1258. šasimukhi vimukhi viyogarogá 1317? śarirarogam priyaviprayogam 3423. svapno' pi durlabham aho tava darsanam me 1338.

Rai is probably the equivalent of Rajanaka and we are to recognise in our poet the Rijana [ka] ruppaka who, according to the Bodleian MS, was the author of the Alamkararasarvasva. Aufrecht's Oxford Catalogue, 210 a. In Bühler's manuscripts the name is spelt Ruyyaka, and Bühler considers that the correct form, ppa for yya being he notes, a very common mistake in Indian transcripts of Kashmiran Devanagari MSS, because the Bach-Bhattas will make the two groups nearly alike. Bühler's Kashmir Report, p. 68, Peterson found the name, as that of the author of the Alamkarasarvasva, given in the form Rajanaka Ruchaka in his MS, of Ratnakantha's compilation of commentaries on the Kavyaprakasa (Sarasamuchchaya). Ruchaka was already known as author, or one of the authors, of the Kavyaprakášasa uketa. Buhler's List, 1875-6, No. 247. Peterson's Second Report, pp 14 and 17. Independent confirmation of Peterson's identification of Ruchaka with Ruppaka or Ruyyaka has been recently furnished by Pischel, who has found an explicit statement to that effect at the end of a MS. (Buhler's No. 265) of Ruyyaka's Sahridayalila. Gott. gel. Anz. Nr. 19, p. 767. Pischel also shows there that Jayaratha, who wrote a commentary on Ruyyaka's Ala ukârasarvasva called the Vimarśini, refers in it to the Kavyaprakasasamketa as another work by his author.

It has been seen that Mankha wrote his Srikenthacharita when Jayasinha was reigning in Kashmir. Jayasinha's date is given as 1129—1150 A.D. Mankha refers in his poem to Ruyyaka as his guro, and Buhler, who identifies this Ruyyaka with the author of the Alankarasarvasva, places our poet accordingly in the middle of the twelfth century.

The Sarasamuchchaya also yielded a reference to Râjânaka Ruchaka s Ala nkarânusârinî, described as a commentary on a Mahâkâvya called Somapâlavilâsa by one Jalhana. The poet's Sahridayalîlâ has already been mentioned. In his Ala nkârasarvasva he mentions his own Srîkanthastava and Sâhityamîmânsa. The former work Aufrecht took to be a chapter in praise of the country so called

standing at the head of a poem called the Harshacharita, also by Ruppaka. According to Pischel the Srikanthastava is a Hymn to Siva: and the reference to a Harshacharita has regard to a commentary on Bâna's work of that name written by our author. Pischel also notes that the name of Ruchaka's father was Râjânakatilaka [?], and that he too was a writer on Alamkâra, being the author of a commentary on Udbhata to which Jayaratha refers.

Lakshmana.-dvijasamgatim asadya 1510.

Nil

Lalitânurâga.—drishtvaiva roshavaśaghűrnitakesarâñsam 598.

Nıl.

Lîlâ ch an dra.—prânośaprathamâparâdhakarane sakhyâ nideśam vinâ 1586.

Nil

L u t t a k a.—aksheshviya n vyasanitâ hindaye 924 anârabdhâk-shepa n paramakritab îshpavyatikara 1333. âyâto dayîtas taveti 2 177 / kvachid aparisphuţam kvachid alabdhavilâsarasanı 2064 gandhaikasâro viphalah 956. prayâto 'stam bhânau śritaśakunilîd'ieshu tarushu 1090 sotkanthâkulayî driśî sama lanojjimbhâ vilîs iśriyâ 2078. sthalakuśeśaya sa uchinu kantakân 923?

Nil.

Lothaka (Îśvarasûna).—tâpaḥ svâtmani saṃśritadrumalatâdoshodhvagair varjanaṃ 948.

Nil.

Lothaka (Jayamâdhavasûnu).—asmin marau kim aparam vachasâm avachyam 941. pratyagradantapadalagnaniśatamadya 2021. protphullacharukusumastabakaughanamra 1867. samtyajyaitam prathamavirahatrasabhitam kritagnair 1089.

Nil

Localtaka.—jivāmiti viyogini yadi likhed 1186. vijitem api pakshmalāksnyā 1798.

Nil.

Laulaka Śrirājānakalaulaka: Śrimadrājā nakalaulaka).—vasantaprārambhe chiravirahakhinnā sahacharī 1688. savadhyam vibudhās tamandhakaripum 3322.

Nil. A Laulaka is referred to at the end of the commentary on the Srikanthacharita as the grandfather of Jonaraja.

V a j r a v a r m a n.—sopâlambhakritapraņāmam alasaiḥ śvāsānilair lāūchchhito 1184.

Nil

Vajrā yu dha (Srīvajrā yu dha).—sunhah śiśurapi nipatati 593.

Nil.

V a y y a h å s y a.—pankâktâjânupâdâsitataravasanâ vrishţisammrishtapattrâ 1951.

Nil.

Vararuchi.—asyâ manoharâkâra 1480. âlohitam âkalayan kandalam 1740. indragopair babhau bhûmir 1719? prasâdayantyâ śaradâ 1804? upakâriṇi vikshîne 1808. kalamaṃ phalabhârâti 1805. dânopabhogavandhyâ yâ 473. pânduchchhâyaṃ kahâmaṃ vaktraṃ 1103. pratyagratilakâ sadyo 1651. pratyagrayauvanâṃ śyâmâm 1955. bahunâtra kim uktena 1434. manyuneva kṛiśâm grìshme 1807? mayaivâjanmasaṃvṛiddhaḥ 1806? yatra yatrâbhijâyeyaṃ 3506. vyomni nîlâmbudachchhanne 1733. sândranîhârasaṃvîta 1720. haste kapolam amalaṃ 1381.

The Vårttikakåra, otherwise called Kåtyåyana. A Vårarucham Kåvyam is referred to in the Mahåbhåshya. Goldstücker's Pånini, p. 146 note. Compare also Weber's Indische Studien, XIII. p. 450.

٧,

The question of Katyayana's date cannot be separated from that with regard to the date of Panini. Bhandarkar sums up a very generally received opinion on a point to which he has devoted great attention when he says that he is "inclined to accept the popular tradition which refers Katyayana to the time of the Nandas who preceded the Mauryas, and to assign to him the first half of the fourth century before Christ." Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 7.

The Sûktimuktâvali has a verse attributed to Rajasskhara which gives the name of Vararuchi's poem.

## ययार्थता कथं नाम्चि मा भूइरक्वेरिह । व्यथत्त कण्डाभरणं यः सदारोहणप्रयः ॥

Vararuchi was the author also of a Prâkrit grammar.

Aufrecht gives three verses from the Sanngadharapaddhati under Vararuchi. 1 asya 98, 1. Our No. 1480 above. 2 nyanchach -- 36, 4:

न्यम्बद्यस्वत्यसुतुम्बनयत्यमुडायमुपं पत-धकाकारकरालकेसरसटास्पारस्पुरत्कंधरम् । बारं वारमुदङ्किचञ्चलघनभ्रदयच्चखक्षुण्णयो-र्वृष्टा कुक्कुटयोईयोःस्थितिरिति क्रूरक्रमं युध्यतोः ॥

From the Cambay MSE. of the Sârāgadharapaddhati. 3 bahunātra kim 109, 2. Our No. 1434 above.

In his second paper Z. D. M. G. XXXVI. p. 524, Aufrecht gives the following verse which in the Saduktikarņāmrita 2, 458 is. ascribed to the Vārttikakāra. By this is meant, Aufrecht thinks, Kumārilahhaṭṭa, the author of the Tantravārttika, who is also known as a poet. The name would more naturally point to Vararuchi. (So also Pischel Z. D. M. G. XXXIX. p. 98.)

भिष स दिवसः किं स्याचत्र प्रियामुखपङ्काने मधु मधुकरीवास्मृहृष्टिविकासिनि पास्यति । तदनु च मृदुस्निग्धालापक्रमाहितनर्मणः सुरतसचिवेरक्रैः सङ्गो ममापि भविष्यति ॥ ·Varahamihira (Śrivarahamihira).—durjanahutáśataptam kavyasuvarnam 151. yasya jana na vadanti mahattvam 2901. line śrotraikadeśe 57. svami san bhuvanatrayasya 56 ?

The well-known astronomer. Died 587 A.D. Three verses by Varahamihira are given together in the Sarngadarapaddhati 140, '9—11.

1 lokalı subhas

लोकः शुभस्तिष्ठतु तात्रदन्यः
पराङ्गुखानां समरेषु पुंसाम् ।
पर्व्योपि तेषां न हिया मुखानि
पुरः सखीनामिह दशयन्ति ।।

2 há tâin:

हा तात तातिति सवेदनातीः फणन्हदनमृत्रकफाविताः | वरं मृताः किं भवने किमाजी संदष्टदन्तच्छदभीमवद्गाः ॥

3 sammurchchlutain:

संमूर्ड्छितं संयुगसंप्रहारैः पदयन्ति सुप्रपतिबुदतुल्यम् । आस्मानमङ्केषु सुराङ्गनानां मन्दाकिनीमादतवीजिताङ्गाः ॥

Vallața (Bhațțavallața).—gâdliûślosham apâsya kelikalahe tiryak sthitâ mîninî 2082. preyasi pranayalâlanâparo 2049.

Nil.

Vallata (Bhâgavatavallața).—mîne maunamayam vipându virahe ramyokti narmanyapi 2036.

Vallața quoted by Kshemendra in that writer's Suvrittatilaka.

`\*

Vallabha (Utprekshåvallabha: Bhattavallabha).—asthänagāmibhir alamkaranair upetā 1953. khaleshu satsu niryātā 345. bhrasyanti yāni virahe vidulanti yāni 1178. vardhete spardhayevobhan 346.

Nil. Aufrecht has given the following account of the poet known as Utprekshavallabha.

"He is the author of the Bhikshîtanakavya, a work in which he deals with a favourite subject. Siva goes to Svarga to seek alms: and the Apsaras try to make him fall in love with them. The poet uses this plot in order to describe in detail, with more or less success, each act and word of a woman in love, as these are laid down in the treatises on the Kâma Sirra. He states his purpose in the first verse of the second chapter:

भिक्षाटनेन पुरुह्दतपुराङ्गनानामाकस्मिकोन्सवविधायिनि चन्द्रमौलौ ।
तासामनङ्गदारजर्जरमानसानां
नानाविधानि चरितानि वयं वदामः ॥

"I sing the various deeds of the women of Indra's city, when Siva came there to beg, and caused them an unlooked-for joy, but wounded their hearts sore with love.

"The name of the poet was perhaps Sivadasa (kavir aho Sivabhuktadasa 1, 17). Of poets earlier than himself he mentions only Kahdasa and Bana. The Berlin Library (Weber, 598.) possesses a fragment of the poem. In the old MS. of the India Office 90 there are 40 sections of it. I give the first verse as Saragadhara has it, and as it appears in the original, in that order.

काचिन्निवारितबहिर्गमना जनन्या द्रष्टुं प्रियं भवनजालकमाससाद । तस्या विलोचनमदृदयत दाशदत्तं यन्त्रोपरुद्धश्रफरोपमितं क्षणेन ।। कानि स्विवारित बहिर्गमना जनन्या द्रष्टुं हरं भवन जाल कमाससाद । तस्या विलोकन युगं घन जाल यन्त्र -संरुद्ध मीनिमथुनो पिनतं बभूष ॥

Aufrecht gives or cites other three verses. 1 kricheldrenakåp:110, 11:

कृच्क्रेण कापि गुरुणैव ननेन रोध-मुझङ्क्ष्य नायकसमीपभुवं प्रतस्थे । हा इन्त जीव्रगमनप्रतिरोधहेतु-स्तस्याःपुनः स्तनभरोपि गुरुर्वभृव ॥

2 ekavalîkalıtumauktıka 98, 58, 13, nyastâni dantavalayânı 98, 48 The two last verses he notes, are in the second section of the Bhikshâtanakâyya. The verse

> प्राणेश विज्ञातिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । संप्रत्ययोग्यस्थितिरेष देशः करा यदिन्दोरपि तापयन्ति ॥

which Aufrecht gives under Vallabhadeva is also in that poem, and should therefore be transferred to Utprekshāvallabha. Aufrecht notes that his MSS, call the poet at that verse only Vallabha and not Vallabhadeva.

Vallabhadeva.—anapekshitaguruvachanâ 2 ayan sa bhuvanatrayaprathitasamyamah 1038, avasarapathitan sarvam 150, avekshya svâtmânam viguṇam 452, âdharmikah kadaryo guṇavimukhah 3116, âscharyadhâmabhir atîva gunaih kim etaj 2498, âsyam pidhâya sakalam 2411 krishna krishna parameśvara vishno 3511, chitajiah kurute yad yat 2845, bhaūktum sakto yâdrig bhavati 2875, chitram kiyad yad ayam ambudhir ambudangha 977, tat kim kâvyam analpapitamadhuvat 163, tâpayitâ guṇirâgân 2886, tâm avasthâm

ayan nitah 3058? tâm bhavânîm bhavânîta 1. dhârmîko dâra evâstâm 3059. pânipallavayugena mugdhayâ 2093, pâhi pâhi bhagavan bhavabhîtam 3510? bhrûsârngâkrishtamuktih 1039. mugdhânganî kâpi sarojapattra n 1875. viralângalikarapihita 2410. sushkatanutrinalavâgram 896. sprihaniyâh kasya na te 246.

From the Sarngadharapaddhabi Aufrecht quotes under Vallabhadeva as follows. agurur iti vadatu loko 59, 14:

अगुरुरिति वदतु लोको गौरवमत्रैव पुनरहं मन्ये । दार्शतगुणैकवृत्तिर्यस्य जने जनितदाहेषि ॥

From Bolitlingk's Indische Sprüche 69. 2 ayam avasarah saraste 66, 3;

भयमवत्तरः सरस्ते सिलिलैरपकर्तुमिथिनामिनशम् । इदमपि च खलभमम्भो भवति पुरा जलधराभ्युदये॥

From Bohtlingk's Indische Spruche 553,

3 nandanarendradraviņair 23. 4 parimala 59, 3.

परिमलसरिभतनभसो बहवः कनकाद्रिपरिसरे तरवः । तहपि सराणां चेतसि निवसितमिव पारिजातेन ॥

- 5 práneša 104, 4 See cur remark above under Vallabha.
- 6 bhûrjah 59, 70:

भूर्जः परोपकृतये निजकवचिवकर्तनं सहते | परबन्धनाय तु दाणः प्रेक्षध्वमिहान्तरं कीदृक् |

7 yadi matto 54, 19:

यदि मत्तोसि मतङ्गन किममीभिरसारसरतत्त्वत्तेः। हिमनुसर खरनखरैर्व्यपनेप्यति स करकण्डूतिम् ॥

8 rūdhasya 59, 74:

स्टस्य सिन्धुतटमनु तस्य नृणस्यापि जनम सत्याणम् । यत्सिलिलमज्ञादाकुलस्य हस्ताबलम्बनं भवति ।। There would seem to be at least two Vallabhadevas, the commentator of that name, and the compiler of our anthology. The commentator is the older writer. He is referred to by Mallinatha (14th century) and by Râyamukaṭa, whose commentary on Amarakoṣa was written in Ṣaka 1353 = A.D. 1432.

The Kayyata who in 977 A.D. wrote a commentary on Anandavardhana's Devisataka tells us that he was the son of Chandrâditya, and grandson of Vallabhadeva.

वक्षभदेवायनितश्वन्द्रादित्यादवाप्तजन्मेमाम् ।
कथ्यटनामारचयद्विवृतिं देवीद्यातकस्तोत्रे ।।
वस्तमुनिगगनीदिध(४०७८) समकाले याते कलेस्तयालोके ।
द्वापञ्चादो वर्षे रचितेयं भीमगुप्तनृषे ।।

This Vallabhadeva may be the commentator, and the poet whose verses are quoted above. Of the compiler all we can say is that he cannot have flourished before Jainollabhadin, whose date is given by Cunningham as 1417-1467 A.D.

In the entry under Kayyaṭa above correct the statement that he is the author of a Devîśataka. His book, as has been said, is a commentary on a Devîśataka by Ânandavardhana: and Kayyaṭa the son of Chandrâditya and grandson of Vallabhadeva is to be distinguished from Kayyaṭa son of Jayyata, the author of the Bhâshyapradîpa.

Vasudhara.—prodyadbáláfikurasrir disi disi dasanair ebhir áságajánám 2593.

Aufrecht gives Vasumdhara as this poet's name. The signature of the Cambay MS. of the following verse, which is the only one found in Saragadharapaddhati, is Vasudharasya. 1 ramo nama 4, 34:

रामो नाम बभूव हुं तदबला सीतेति हुं तां पितु-र्वाचा पञ्चवटीवने नियसतस्तस्याहरद्रावणः । कृष्णेनेति पुरातनीं निजकधामाकर्ण्य मात्रेरितां सौमित्र क धनुर्धनुर्धनुरिति प्रोक्का गिरः पान्तु वः ॥ Vasunāga.—ayi varoru hatasmaradīpike 1274. kachagrahottānitam ardhakudmalam 1283. raktāšoka krišodarī kva nu gatā 1363.

Nii.

Vâk pati (Harshadevâtmajavâk pati).—ghanodyânachchhâyîm iva marupathâd dâvadahanât 3414.

Author of the Gaudavadha. He is stated in our book to have been the son of Harshadeva. For Vâkpatirâja's relations to Bhavabhûti see Bhandarkar's Preface to his edition of Mâlatîmâdhava already referred to under Bhavabhûti. That Vâkpatirâja was a prince as well as a poet is evident both from the passage in the Râjataranginî and from the following reference to him found in Halâyudha's commentary on the Piūgalasātras.

## स जयित वाक्पितरामः सकलार्थिमनोरमकल्पतरः । बर्व्यार्थभूतपार्थिवलक्ष्मीइटहरणाहुर्लेलितः ॥

Halâyadha's verse is quoted in the Daśarûpâvaloka with the note that the king referred to is Muñja.

According to a statement in the Yasastilaka Vâkpatirâja was thrown into prison by Yasovarman and there, like James I. of Scotland, composed his poem.

V â m a n a.-kim kantakaikarasikena phaladvishâ kim 804.

Author of part of the Kâsikâvritti; according to one account of the first, second, fifth and sixth adhyâyas; according to another, of the last four. He was one of the ministers of king Jayâpîda of Kashmir.

## मनोरयः शङ्खदत्तश्रटकः संधिमांस्तया | बभूवुः कवयस्तस्य वामनादाश्च मन्त्रिणः ||

Rajatarangini IV.

\*

Vâmana is the only minister mentioned, and Max Müller's remark that Kalhana puts his name casually at the end of a string of other names, India: What can it teach us? p. 339, is not strictly speaking correct.

Author also of the Kavyâlamkârasutravritti. Cappeller, who has edited that work, refers it and the Kâsikâvritti to a Vâmana poet and grammarian whom he supposes to have been living 1173 A.D. There would seem to be no real evidence for the existence of this Vâmana:\* and Cappeller's reason for refusing to put our Vâmana in the reign of Jayâpîda, as given by Max Muller, is not convincing. It may not be possible to identify the Kavirâja whom Vâmana quotes: but that title was in existence long before Jayâpîda's time. Compare the extract from the Karpûramañjari given above under Rájašekhara according to which, it will be seen, that writer was a Kavirâja.

It may be added that in the padaśuddhiprakarana of the last adhyâya of the Kâvyâlamkârasutravritti Vâmana is obviously following his own Kâsikâvritti. Buhler also, Kashmir Report, p. 65, after pointing out that Abhinavagupta, who wrote in the beginning of the eleventh century, quotes the author of the Kâvyâlankârasutravritti, is "inclined to give credence to the tradition of the Kashmirian pandits that he was the Vâmana whom Jayâpîḍa employed as one of his ministers."

Và mananas và min.—annikshanam eva drishtir ârdra 2051? avachanam vachanam gurusamnidhan 2052. utpadayanti suratasya vighnam 2050?

Nil.

Vå sudeva (Bhattavåsudeva: Jhalajhalikåvåsudeva).—anukritagandasailamada 606 ayi chakitamugdhachataka 675. alam alam aghrinasya tasya namna 1418. asmin jade jagati ko nu brihatpramana 628. å jarmano vihitabhaktir ananyanathah 3130. iyan palli bhillair anuchitasamarambharasikaih 768? utsannam apanam amun drakshyamo 960. kamam bhavantu madhalampatashatpadaugha 930. kirati mukhagrihitain bhuktasesham purisham 769? tais tair gunanh kila kalasvapi tasu tasu 1562. daurbhagyan vachasam tanor malinata 770. nascharyam etad adhuna

<sup>\*</sup> Compare Max Muller, India: What can it teach us f p 34%. Dr. Cappeller's ewn work, we regret, we are not at this moment able to consult.

445. praharaviratan madhye vâhnas (Jhalajhalikâvâsudeva) 1048. mattebhakumbhadalanâkula 603. marmani sprisati bhàshate priya n 1417. yadı nama daivayogât 691. yenrdahanti dahanasvasitâvalokaili 1400. sakhe khedanı magdi kalaya kıla tas ta nijakalalı 3191. satpakshâ rijavah 229. sa ntapo na khalu narena jivaloke 3128 ha nho vidhe vividhapandıtapandarîka 3134.

Nil. Aufrecht quotes the verse alam alam aghrinasya from his Sârügadharapaddhati 109, 9.

V û su de v a (Bh a d a n t a v â su de v a).—sa pgràme praharanasamkate gribo v 1 3129.

Nil.

Våhinîpati.—nisî vayasya timiran pradîpah 1954. Nil.

V ika ta ni ta m b â.—anyâsu tâvad upamardasahâsu bhriūga 735. abhihitâpyabhiyogaparaiimukhî 2489 ayyayi sâhasakâriņi 1519. ki n dvāri daivahutiko sahakârakeņa 1682. digvadhūvadanachumbi chershyayā 2488. bālā tanvî mindur iyam iti tyajatām atra śaūkā 1401.

The following verse, which is ascribed to Rajasckhara in the Süktimuktavalı, deals with this writer.

#### के वैकटनितम्बेन गिरां गुम्फेन रिच्चताः ॥ निन्दन्ति मिजकान्तानां न मीग्ध्यमधुरं वचः ॥

The verse kva prauthitisi which is in the Amaruśataka, and is in our book No. 1946 ascribed to Amaru, is given in the Sarngadharapaddhati as the joint composition of Govindavamin and Vikatanitamba. Aufrecht further quotes under Vikatanitamba the verses anyasu tavad No. 735 and bala tanvi No. 1401, both among those cited above.

Vikramāditya (Śrîvikramāditya).—kim tayā kriyate lakshmyā 507, chetcharā yuvatayah suhrido 'aukūlāh 3318. drishtam darjanacheshtitam paribhavo labdhah samānājanāt 3193. nirannasthâlîkam kshudupahatasîdtaparijanam 3192? mâtar no santi tasmiñ chhiáirajalakanâkarshino gandhavâhâ 1165. rûjâsa nâthah paramam hi bheshajam 3494. limpatîva tamo 'āgâni 1890. vidyayaiva mado yeshâm 506?

Stat magni nominis umbra. Aufrecht cites from the Śârūgadharapaddhati, where it is given as the joint composition of Vikramâditya and Meutha, the verse limpatīva tamo 'āgâni which, as is well known, occurs both the Mrichchhakatika and the Kâvyâdarśa. In our book the verse atasīpushpasankāśam, which in the Śârūgadharapaddhati is ascribed to Mentha, is given No. 1718 under Vishamâditya. The Vikramâditya of the Râjataranginî was also called Vishamâdita. If it be not a mere mistake of the copyists Vishamâditya may be another form of the name. It would seem that Vikramâditya and Bhartrimeatha were recognised as the joint authors of some work now lost. It is still quite uncertain who Vikramâditya was. Aufrecht cites two verses from the Sârūgadharapaddhati: one, that cited above, kim tayâ kriyate lakshmyâ 16, 10: and the other ashtan hâṭakakoṭayas 35, 15:

भष्टी हाटककोटयखिनवितर्भुक्ताफलानां तुलाः पञ्चाशन्मदगन्धलुब्धमधुपाः क्रोधोद्भुराः सिन्धुराः । लावण्योपचयपपञ्चवतुरं पण्याङ्गनानां शतं दण्डं पाण्यानृपेण ढीकितमिदं वैतालिकायापय ॥

There follows this verse in the Sp. the note निखिलमपि पद्य विज्ञाप-बतो भाण्डागारिकस्थोक्तिः । वैदालिकाबार्पयेति च सब्राक्षराणि वैदालिकगीतइ-चक्रणेस्व विक्रमाहित्यस्थोक्तिः ।

Vikrântivarman (Lubdhakâ paranâmā Vikrântivarman).—ghaṭayasi ghanakâlam deva kasmâd akasmâd 2503.

Nil.

Vigraharâja.—sakhyah kim parushair vimunchata rusham 1162.

Nil. The name is that of several princes of Kashmir.

Vifika (Bhāgavatavifika).—ye tāvat svaguņopabrinhitadhiyas 164.

Nil.

Vichitra paśu.—ekam utkauthayā vyāptam 1239. yah pradoshah pradosho 'sau 1238?

Nil.

Vijayapāla (Rājānaka Śrīvijayapāla).—amritam amritam chandras chandras 1466.

Nil.

Vıjayam â dhava.—avyâd vo vâmano 59.

Nil.

V i ja ya v a r m a n.—dhritaghanaruchiradyutinâ 1539. virams viphalâyâsâd asmâd duradhyavasâyato 3138. priyasakhi vipaddandaprântaprapâtapara nparâ 3137?

Nil.

Vijjâkû (Vijjîkû).—unnamayya sakachagraham âsyam 2090. kaver abhiprâyam asabdagocharam 158. koshah sphîtatarah athitâni paritah pattrâni durgam jalam 1523. gate premâbandhe hidayabahumâne 'pi galite 1141. nâryâh sâratisûnyatâ 1175. priyasakhi vipaddandaprânta 3137? virama viphalâyasâd 3138.

One of the women poets referred to in the verse by Dhanadadeva already given under Mârulâ. (Vijjà). Aufrecht writes the name Vijjakâ, a form which is frequent in our MSS. also. He quotes as follows. 1 unnamayya sakachagraham 32, 16. "In the Amarusataka." Our No. 2090 above. 2 kiṃśukakalikântargatam 133, 12:

किंशुककितान्तर्गतमिन्दुकलास्पर्धिकेसरं माति । रक्तनिचोलकिपहितं धनुरिय जतुमुद्रितमनक्रस्य ॥

From Cambay MS.

. 3 kenātra 59, 17:

केनात्र चम्पकतरो बत रोपितोसि कुपामगामरजनान्तिकवाटिकायाम् । यत्र प्रस्टनवशाकविवृद्धिलोभा-होभग्नवाटघटनोचितपद्धवोसि ॥

4 kośasphitatarastbitani paritali 98, 37. Our No. 1523 (kośah sphitatarah. Vijjákayáh). 5 dzishtini he prativeśmi 132, 9. "Quotod in Sk. and DR" 6 dhanyasi ya kathayasi 130, 8. "In the Kâvyaprakáśa." Our No. 2142 (Kasyapi). 7 nilotpaladala 8, 9:

नीलोत्पलदलस्यामां विज्ञकां मामजानता । वृथैव दण्डिना प्रोक्तं सर्वशुक्रा सरस्वती ॥

8 priyasakhi vipaddandapranta 29, 17. Our No 3137 (the next verse, and probably this also ascribed to Vijjaka). 9 madyaddiggaja 66, 6:

माधिहिंगजदानिलप्तकरटप्रक्षालनक्षोभिता व्योद्यः सीम्नि विचेररप्रतिहता यस्योर्मयो निर्मलाः । कष्टं भाग्यविपर्ययेण सरसः कल्पान्तरस्थायिन-स्तस्याप्येकबकपचारकलुषं कालेन जातं जलम् ॥

10 vilásamas rinollasan musala 36, 14:

विलासमद्यणीलसन्मुसललीलदोःकन्दली-परस्परपरिस्खलद्दलयनिःस्वनोद्धन्धुराः । लसन्ति कलबुंक्तित्रसभकम्पितोरःस्यल-बुटद्रमकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः ॥

From the Cambay MS.

Viţavritta.—nitambâlasagâminyah 10. Nil. Vidyâdhara (Lullasûnur Vidyâdhara).—yesam toshasukhaprabuddhamanasas teshâm abbuno mido 1027. harir eva mahâvaidyah 3493. (Vidyâdhara).

Nıl.

Vidyâdhara (Śushkaṭasukhavarmas ûnur Vidyâdhara).—na sadaśvâ kaśâgbâtam 2205. bhuje viśâle vimale 'sipattre 227 L

Nil.

V i d y å dh i p a t i.—śaradi samagraniśákara 905. víkshitena śapharichatulena (vidyāpati) 1593.

Vidyâpati is mentioned in No. 186 as the poet of king Karņa. (Compare for Karņa Nos. 2516 and 2555.) The title is that given to Bilhaṇa by Vikramâditya. Bilhaṇa, as we have seen under Gangâdhara, speaks of his visit to Karṇa of Dâhala, and of his victory there over Karṇa's poet. It is possible that Vidyâpati was the usual designation of the chief Pandit in that part of India Bühler, Introduction to Vikramânk, notes that the term is not of frequent occurrence, but that it is found in the Râjatranginî VII. 936 and in Dr. Bhao Dâji's Châlisgâm Inscription J. R. A. S. New Series I. 415 1 6.

Our form of the word-Vidyadhipati-was a title borne by Ratna-kara.

Under Vidyapati Aufrecht quotes or cites from the Saragadharapaddhati as follows. 1 janmasthanam 71, 43:

> जन्मस्थानं न खलु विमलं वर्णनीयो न वर्णो दूरात्पुंसां वपुषि रचना पङ्कशङ्कां करोति । यद्यप्येवं सकलसुरभिद्रव्यगर्वापहारी को जानीते परिमलगुणः कोपि कस्तूरिकायाः ॥

From Cambay MS Aufrecht gives the verse Z, I). M. G. XXXVI. 375 ( in 3.)

2 ye samtoshasukhaprabodhamanasas 60. 2. "In Bhartrihari." Our No. 1027 (Imlasunor Vidyâdharasya) 3 vâtâ 135, 40:

> वाता वान्तु कदम्बरेणुदावला नृत्यन्तु सर्पद्वषः सोत्साहा नववारिभारगुरवो मुन्चन्तु नादं घनाः । ममां कान्तवियोगशोकजलभौ मां वीक्ष्य दीनाननां विद्युर्तिक स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वे समाने सति ।।

4 subhru tvam 114, 3:

द्वभु त्वं कुपितेत्यपास्तमशानं त्यक्ताः कथा योषितां दूरादेव मयोज्झिताः द्वरभयः स्नग्गन्धभूपादयः । रागं रागिणि मुन्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना सद्यस्त्वद्विरहाद्ववन्ति द्वभगे सर्वा ममान्धा दिशः ॥

Aufrecht notes that this verse is in the Sarasvalikanthabharana with the readings in 8 hanta for sadyas and dayite for subhage.

Vın îtadeva (Bhâgavatâvin îtadeva).—dikshu bhûmau tathâ vyomni 1242.

Nil.

Vibh û karavarman (Śrîvibh û karavarman). nalinîdalam âhitain sakhibhih 1080. mañjaryo na vilokitûh kusumitâs chûtasya bûshpândhayâ 1683. kântûnavâdhararasâmritatrishnayeva 2018.

Nil.

- V i bh û t i b a l a.—govardhanoddharaṇahṛishtasamastagopa 34.
  Nil.
- Vi bh û tim â dh a v a.—na mridnîyân mridvî katham iva mahî potranikashair 55.

Nil.

Vıśrântivarman.—gatās te jîmûtāh sphuradalikulasyamavapushah 846.

Nil.

Viśakhadeva.—tat trivishtapam akhyatan 1548. sendrachapaih śrita meghair 1728.

Author of the Mudrârâkshasa, otherwise called Viśâkhadatta. Compare Telang's Introduction, p. x. From the Introduction to the drama we learn that he was son of a Sâmanta or subordinate chief by name Vatesvaradatta, and grandson of a Mahârâja Prithu. His date is not known. Telang, whose remarks should be referred to, accepts tentatively the conclusion that the drama belongs to somewhere about the early part of the eighth century A. D.

V i s h a m û d i t y a.—atasîpushpasanıkâsam 1718. See under Vikramâditya.

Víshnu sarman.—hutásajválábhu sthitavati ravúv astasikhara 1917.

This is the name of the author of the Pañchatantra In the Mudrârâkshasa he is represented as contemporary with Chandragupta and Chânakya.

Vîrabhaţţa.—hridaya sthîyatâm samyak 1111. yat parâdhînayoh prema 1112. Nil.

Vrittik åra (Bhattavrittik åra).—sakhe satyam satyam virahadahanah ko'pi hridaye 1331.

The title was one borne by the Jayanta who was the father of Abhinanda. The passage at the beginning of Abhinanda's Kadâmbarîkathâsâra, in which Abhinanda gives some account of himself, has already been given by Bühler (Indian Antiquary, Vol. II. p. 102 ff.) and is reproduced here from our MS.

भियं दिशन्तु वः शौरेईये तुल्यभमाः क्रमाः ।
ये चादौ गोष्पदं पश्चानैलोक्यं क्रामतश्च ये ॥ १ ॥
सरसाः सदलंकाराः प्रसादमधुरा गिरः ।
कान्तास्तातजयन्तस्य जयन्ति जगतीगुरोः ॥ २ ॥
गुणोदचोतनदीपानां सतां न परमुद्ध्यलम् ।
यावन्मलिनमप्येषां कर्म दृष्टेः प्रसाधनम् ॥ ३ ॥

गुणः कृशोपि प्रथते पृथुरप्यपचीयते । माप्य साधुखली चन्द्रः पक्षाविव सितासिती ॥ ४ ॥ शक्तिनामाभवद्रीडे। भारहाजकुले हिजः । दार्वामिसारमासाच कृतदारपरियहः ॥ ५ ॥ तस्य मित्राभिधानोभूदात्मजस्तेजसां निधिः । जनेन दोषोपरमप्बुद्धनार्चितोदयः ॥ ६ ॥ स शक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्रुतिशालिनम् । राज्ञः कर्कोटवंशस्य मुक्तापीडस्य मन्त्रिणम् ॥ ७॥ कल्याणस्वामिनामास्य याज्ञवल्क्य इवाभवत् । तनयः शुद्धयोगदिनिर्धृतभवकल्मषः ॥ ८ ॥ अगाधहृदयात्तरमात्परमेश्वरमण्डनम् । अजायत सुतः कान्तथन्द्रो दुग्धोदधिरिव ॥ ९ ॥ पुत्रं कृतजनानन्दं स जयन्तमजीजनत् । आसीत्कवित्ववक्तृत्वफला यस्य सरस्वती || १० || वृत्तिकार इति व्यक्तं हितीयं नाम बिभ्रतः । जयन्तनाम्नः सुधियः साधुसाहित्यतत्त्ववित् । सुनुः समुदभूत्तस्मादभिनन्द इति श्रुतः ॥ ११ ॥

The Dârvåbhisâra of the fourth verse here is the name of a town in Kashmir which is referred to in the Râjataranginî VII. 1296. Muktâpîda (verse 6) of the Karkota Honse, was third son of Durlabha, Mahûrâja of Kashmîr, and followed his elder brothers Chandrâpîda and Târâpîda in the succession. The end of his reign is put at 736 A.D. Compare Bühler's paper already referred to.

V riddhi (Bhattavriddhi).—atrotpâtaghanena mantrivikalo śūnyāmbaravyāpinā 849. antarmalīmase vakre 1487? apagatarajovikārā 1738. aviraladhārānikaram jeladair jalam 1736. asthiram anekarāgam guņarahitam 1734. ākramyochchaih śirasi vasatir bhûbhritâm unnatânâm 840? upalakshyavarnasamkaram apagatagunayogam 1735. kanthasya nakarot kantim 1527. kâlushyam payasâm vilokya śanakair uddîya hansâ gatâ 1026. kritvâ chumbanam ambare 'tigahane 841. chetânsi chapalapakshaih 1670? tapopasamadakshani 1069. bhujagona samprati 1737. na ślaghyam phalam pallayakrita chhâyâ na vàlichhâpi sâ 818? nâleneva sthitvâ pâdenaikena 758. nasya svadu phalam na charu kusumam 819. nimeshena ghnatá lokam 1498. bibhranardranakhakshatani jaghane nânjatra gatre bhayan 2373? manih sânollidhah 3457? mûkîbhûya tam eva kokila 721. yatnotthâpanamâtranihsahajarachcharmávaseshaslatha 2374. rûksham kshâram apeyam atra salilam 878. vakrena śwasi patata 1667? vahnim ślitayitum himam įvalayitum vatam niroddhum pavo 2297. śikhari chitaśikharaśikhah 962. śaśî divasadhûsaro 3458. samam evákampyante 1671.

Nil. Aufrecht gives the verses nâleneva sthitvâ and yatnotthâpanamátra—Nos. 758 and 2374 above. Apparently the same as Śakavriddhi. See entry under that name.

Vrishņigupta.—asamagravilokitena kim te 1596. Nil.

V y â g h r a g a n a.—tavochchhritân pâtayitul 2293. Nil.

V y a s a d a s a.—hasati lasati harshat 460. namranana navodbhata 1658. mritpashanaganaih suvarnamanibhih suktyasthibhir mauktikair 3039.

Vyåsadåsa was another name for Kshemendra.

Sakachella.—khe khedamandam vinivesya drishtim 1394. Nil.

Śakavarman.—sitadvijálframyáni 1803.

Nil. Aufrecht cites the verse pârśvâsphâlâvalepâch chațulita Sp. 36, 19.

Śakavriddhi.—asyâ mukhens lokânâm 1514. unnatah prollasaddhârah 1538. janghe tadiye samtâpam 1568. dahyamâne' pi hridaye 1067. dînâyâm dînavadano 1066? paṇavanitayeva śaradá 1796. márayantyá janam tvasyá 1456. raktachchhadatvam vikachá vahanto 1817. rámá nitántaraktena 1065? śabdavadbhir alamkárair 1530? śaradyutpannasamdeháh 1795. sudírghá rágasálinyo 1531. sprashtum na yá kantakatíkshnadandan 1816?

Nil. From the Śârūgadharapaddhati Aufrecht quotes as follows: 1 asthiram 135, 2. Our 1734 (Vṛiddheḥ). 2 kautḥasya 98, 42. Our No. 1527 (Vṛiddheḥ). 3 jaūghe tadiye saṃtāpaṃ yaj 98, 73. Our No. 1568 (Śakavriddheḥ). 4 dahyamāne 'pi hṛidaye mṛigākshyā 102, 5. Our No. 1067 (Śakavriddheḥ). 5 śabdavadbhir 98, 46. Our No. 1530 (Śakavriddheh). 6 sudirghā rāgaśālinyo bahuparva 98, 50. Our No. 1531 (Śakavriddheḥ).

Śakradeva.—sâ drishtâ yair na vâ drishtâ 1254.

Nil. The verse is given by Aufrecht from the Sazūgadharapad-dhati under Prabhâkaradeva.

Śam kara. (Skandaskāraśam kara).—anantodbhūtabhūtaugha 2256.

Nil. Aufrecht quotes a Śainkarakavi, and notes that the verses given are in praise of Bhojaraja.

Śam karagana.—kamalam anambhasi 1516. ayam hi tîvrena jaganti tejasû 1905.

Nil. The verse kamalam anambhasi is quoted in the Sarasvatî-kanthâbharana.

Śam karāch ârya. (Srîśam karāch ârya).—satyapi bhedâpagame nātha 3520. japo jalpaḥ śilpam sakalam api mudrâvirachanā 3525.

Mr. K. B. Pâṭhak published in the Indian Antiquary, Vol. XI. p. 174, an extract from a manuscript seen by him at Belgaum according to which the great philosopher Śaṃkarâcharya was born in A.D. 788, and died in A.D. 820. Max Muller, in his India: What can it teach us? p. 360, has accepted these dates, while referring the latter not to Śaṇkarâcharya's death, but to the time of his becoming a muni. There is no authority in the text for this correction, as dvåtrinse munir abhyagât does not mean that he "became a muni at 32" but that "at 32 the muni departed," i. e. died.

Telang and Bhandarkar have both attempted to fix earlier dates for Samkaracharya, the one in a paper originally contributed to the Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 95, and afterwards republished along with the Introduction to his edition of the Mudrarakshasa, the other in his Report on the search for Sanskrit MSS, in the Bombay Presidency 1882-3, p. 15.

Śañkuka.—asamasâhasasuvyavasâyinah 3127. guruṇā stanabhāreṇa sopadishtā 1234. durvārāh smaramāigaṇāh 1156. pareshām chetāūsi pratidivasam 534. prasaradbhih karair yasya 545. mūbhūn nāma sahāmunaiva nidhanam 750, yathā śarīram kila jīvitena 526, yad iha bhavato gāmbhīryeṇa 874. ye grihṇanti haṭhāt tṛiṇāni 908. visham abhimukham muktam raudram 873. śamasukhaśīlitamanasām 3378.

The writer on Alamkara of this name is referred to in the fourth ullass of the Kavyaprakasa. In the following verse of the Rajatarangini mention is made of a poet Sankuka, and of his kavya the Bhuvanabhyudaya

अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूहारुणो रणः । रद्रप्रवाहा यत्रासीदितस्ता छ्रभटैहेतैः ॥ कित्रिर्बुधमनःसिन्धुश्चशाङ्कः शङ्कामिधः । यमुह्दियाकरोत्काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम् ॥

Ràjat. IV. 703-4.

This refers to the time of king Ajitapîda whose date is given by Cunningham as 813 A.D.

The verse durvârâlı smaramârgaṇâlı, No. 1156 above, is both in the Sârngadharapaddhatı and the Sûktimuktâvali ascribed to "Śankuka, son of Mayûra."

Under Śañkuka Aufrecht quotes the verse bhrâtah pântha prasida 135, 33. Our No. 1787 (Madrakasya). Under Śañkuka Mayûrasanu, Aufrecht quotes the darvârâh smaramârganâh verse.

Śankha (Bhâ gavataśankha Śankhaka).—dhyâto 'si no madhuripo na cha kîrtito 'si 3514. satatam âtapavâtanisheviņah 1876.

Nil.

Sambuka.—dûrâj jûtavikalpayor abhimukham vinyasyator lochane 2080.

Nil.

Śam bhu.—apārapulinastha lēbhuvi 2607. Alekhyam nijamullilekha 2615. åhåram prati yah kalhåpî samitâ 1415. urvîm maurvî kina bhruti 2608. ullekham mjamîkshate 2618. andâryam sadhane 2622. kanthantah kvanitam 2623. kûbare 2616. karpûrairiva páradairiva 2611. kântâreshu cha nada kahaneshu cha 2627. kim maunam nanu menake 2609. kim râkendu kara chhata bhi ruditain 2620. kundali kandali tavyatham 2538. chaitram mâ smara vismara 2613. drishtvaikāsansamsthite priyatāme 2069. nodāmāni dishām mukhani 2621. padbhyamtitumsakta nijábhuvi 2614. práleyaih snapayanti kalpali atikâh sekân anekân atha 2626. yo vairishva nalo nalo 2610. råkendor udayah kim csha 2628. rûpam yanmadane dyutih 2624. vyaptavyomatale mengankadhavale 2612. santyai darpavatán jayáya jagatán sa npattaye yáchatám 2598. árikhandadravanirjharanti rhidayê 2619, sa khyâto jâgati trivikrama 2625. sollásá api sodyamá 2617.

Author of the Rajendrakarnapûra, a enloginm of king Harshadeva of Kashmir, and of the Anyoktimuktalatasataka. He is referred to by Mankha in the following verse of his Śrikanthacharita.

## भशेषभिषगपण्यं शरण्यं शास्त्रपद्धतेः । ववन्देथ तमानन्दं द्धतं शंभुमहाकवेः ।।

Śrikanth. XXV. 97.

Sarîpha.—atyantonnatapûrvaparvatamahûpîthe haraspardhayâ.
1996.

Nil. The word is a Persian title of honour which may have been given to a poetess.

Śarva ta.—utkampo 'pi sakampa eva hridaye chintâpi chintânvitâ 1152.

Nil.

Śaradeva.—vâtair abhyuditâsâra 1732.

Nil.

Śaśivar dhan a.—amritarasasârabhûtah sakalakalo 1458. ayi hastagatail, prânair 1593. kimjalkâmodanâdyanmadhukaramadhure sâdhunâ mâdhave smin 1412. tan nâsti kârayati yan na manobhavasya 2128. mugdhe tavâsmi dayitâ 2127?

The verse sambharo bhavata yadartham No. 1685 is ascribed to Kalasaka and Sasivardhana. Kalasaka was Maharaja of Kashmir 1080-1088 A.D. Aufrecht cites the verse tan nasti karayati No. 2128 above, from the Śaingadharapaddhati.

Såkalya.—abdebhakumbhe nirbhinne 1731? to vandyâs to kritinalı 232.

Nil. A poet of this name is referred to in the Bhojaprabandha. Aufrecht, Ox. Cat 250 b.

Šākalyapalya.—deva tvadyaša eva kom situsitam rāme šašānke marud 2511

Nil.

Ś an d i lya -bhartripiudanrmakaro 2254.

Nil. Aufrechtgives the verse from the Savagadharapaddati 140, 1.

Sûśvatu.—sa me samîsamo mâso 1253.

Aufrecht, who gives this verse from our book, Indische Studion XVII. 169, refrains from identifying the writer with the lexicographer.

Šivasvāmiu. (Śrīśivasvāmiu).—ullāpayantyā dayitasya dutīm 1416. kim u parigatā bhartrā taptadvilohavad ekatām 2099. gato 'stam gharmānsur vraja sahacharānīdam adhunā 1140. guņamayo 'pi sa dosha iva kvachid 1756. chitrair yasya patattribbir 810. bhoktum bhanktvā na bhunkte kutilabisala tākôjim indor vitarkāt 1826. muktābhāni payānsi 710. yā bimbaushtharuchir na vidrumama nih 1051. rūksham virautī 438. vadananihite tāmbūlanse śrite ratībijatām 2100. vadanasāsinah sparše šītād ivāgatavepathuh 2098? vyasanam achalam yatrāchāryo vratam vishayārdratā 2101. samajani na tat prema tyaktam yad īshad apīrshyayā 2062,

One of the poets at the court of Avantivarman, Maharaja of Kashmir, 855-884 A.D.

Aufrecht gives the verse ullapayantya, No. 1416 above, from the Sarngadharapaddhati 109, 7: and cites the ya bimbaushtharuchih verse, No. 1051 above, from the same 101, 6.

Śilâ bh a t tâ r i kâ.—dûti tvam tarunî yuvâ sa chapalah 1188. priyâvirahitasyâdya 1197. śvâsâh kim tvaritâgataih pulakitâ kasmât prasâdah kritah 1440. virahavishamo vâmah kâmah karotu tanun tanun 1633.

Under Śilâ, the shorter form of her name, this woman poet is referred to by Dhanadeva in the verse from the Śârāgadharapaddhati given above under Mârulâ. The following additional reference to her, which in the Śârāgadharapaddhati 8, 8, is given anonymously, is in Jalhaņa's Sûktimuktâvali ascribed to Râjaśekhara.

## दान्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते । दीलामहारिकावाचि बाणोक्तिपु च सा यदि ।

From the Śarngadharapaddhati Aufrecht quotes under Śſlabhatţârikâ as follows. I idam anuchitam akramaś cha 35, 14. "The
first half of the verse is given as Śŝlabhaṭtârikâ's, the second as Bhoja's,
which points at least to a belief in the two having lived at the same
time. The verse is in Bhartṛihari." 2 priyâvirahitasyâsya 106, 3.
Our No. 1197 above. 3 yah kaumâraharaḥ sa eva 132, 8. "Kavyaprakâśa, p. 4." 4 virahavishamaḥ kâmo 115, 7 "Is ascribed to
Amaru." Our No. 1633 above. 5 śvâsâh kim tvâritâgataiḥ 109,
3. Our No. 1440 above.

Śiluka.-madena ragena kim indana va 1942.

Nil.

Śuga (Śrirājānakaśuga).—ākāšakuņde satadīddhutāše 1780.

Nil.

Ś û draka.—tyngo hi sarvavyasanîni hantî 1271.

Author of the Mrichchhakațika. Pischel has recently intimated that he is in possession of proof that the real author of that play is Dandin. But Südraka is vouched for as a dramatist of high or early rank by an expression in Vâmana's Kâvyâlan kârasûtravritti— शहकादिर्भित्यवन्धेमस्य भूवान्यविद्याद्वारे.

- Śūra (Bhāgavataśrīsūra).—nityan tathā śrinu kuśeśaya 927. senā mayaiva na hātā nikhilā ripnām 2276.
- Nil. Śāra (Bhadantaśura.)—pâpan samācharati vitaghriņo jaghanyah 272.

NiL

Śūravarman.— Aśleshadharabimbachumbanasukhalapasmitanyasatan 68. kamavyadhaśarahatir na ganita samjivani tvam smrita 1634.

Nil.

Śyâmalaka.—prâyaśchittan mrigayate 2292.

Nil

Śrîdatta (Bhaṭṭaśridatta).—dambhona lobhena bhiya hniya va 3450.

Nil.

Śrîva-dhana.—yà sìdhûn prakhalân karoti vidusho mûrkhân hitân dveshinah 3074.

The name is that of the father of Harshavardbana, the author of a Lingânuśasana procured by Buhler, who notes that the commentator Śabarasvamin describes his author as a prince. See Buhler's Kashmir Report, p. 73.

Śrutadhara.—uddâmadakshinamarudbharachâlitâbhih 1680. tâpâpahesahridaye ruchire prabuddhe 931. dalâni vâsah parıhritya 1679? vindhyâdrısânutarupushpapatatparâga 625.

Aufrecht notes that this poet is mentioned in the Introduction to the Gîtagovinda, and cites from the Śârngadharapaddhati as follows. 1 kâmam bhavantu 67, 12. Our No. 930 (Bhattavâsudevasya. No. 931 is ascribed to Śrutadhara, which is perhaps the origin of a mistake made by Śârngadhara). 2 chetah karshanti 136, 9:

चेतः कर्षन्ति सप्तच्छदकुद्धमरसासारसीरभ्यलुभ्य-द्भृद्गीसंगीतमद्भिश्चातसुभगदिशो वासराः शारदीनाः । किं च व्याकोशपङ्कोरहमपुरमुखीं संवरचन्द्वरीक-श्रेणीवेणीसनाथां रमयति तरुणः पद्मिनीमंशुमाली ॥ From the Cambay MS. Satyadeva.—vaiparityam atinindyam anishtam 2123. Nil.

Såt a la.—naitîs tâ malayasya kânanabhuvalı svachchhasravannirjharâs 653.

Nil.

Sårva bhan ma.—ime padme nambhah pulinatatam etan na tatini 1478.

Aufrecht eites from the Śâriigadharapaddhati under Sârvabhauma as follows.

1 udaradvayabharanabhayad 3, 8:

उदरद्वयमरणमयादर्भाङ्गाहितदारः | यदि नैवं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः || From the Cambay MS.

2 prithvi śrimadanungabhima 7, 314.

पृथ्वी श्रीमदनद्ग्रभीम महती तद्देष्टनं वारिधिः पीतोसी कलशोद्भवेन मुनिना स व्योचि खद्योतवत् । तद्दिष्णोर्दनुजाधिनाथजयिनः पूर्णे पदं नामव-द्देनश्रेतसि वर्नते तय सदा स्वत्तो महाचापरः ।

From the Cambay MS.

3 vâmângîkritavâmângi 3, 6:

वामाक्रीकृतवामाङ्गि कुण्डलीकृतकुण्डलि । आविरस्तु पुरो वस्तु भूतिभूत्यम्बराम्बरम् ॥

From the Cambay MS.

Nothing appears to be known of the prince Anangabhima referred to in the second of these verses. Jalhana's Sûktimuktâvali attributes the following verse to an Anangbhima.

एतस्मिन्मृगयां गतेश धनुषा बाणे समारोपिते-प्याकर्णान्तगतेषि मुष्टिविगतेष्येणाङ्गलमेषि च । न त्रस्तं न पलायितं न चलितं नोत्कार्णतं नोत्सुतं मृग्या महिशनं करोति दयितं कामोयमित्याशया ॥ Sinhadatta (Śrisinhadatta).—ākarshann iva gām dhumann iva khuraih paschārdham ujihann iva 2419.

Nil. The verse is given by Aufrecht from the Śârngadhara-paddhati.

S i d d h â r t h a.—madhuprasañgasamvriddha 1653.

Nil.

S u kh a v a r m a n.—rājīām avyāhatājīā yamaniyamavati chittavrittir munînān 3477.

N.I.

S u kh a v i s h n u.—re re bhriñga madândhavâraṇachalatkarṇânilândolana 752

Nil.

S u kh a ś a r m a n.—satpâdapân vipulapallavapushpabhára 942. Nil.

Sunandana (Bhattasunandana).—yadi nâsmi mahâpâpî 3505.

Nil.

Subandhu.—atimaline kartavye 328. vidhvastaparagunanam 329. vishadharato 'pyativishamah 327. hasta iva bhûtimalino 330. suranam pâtasau 2631. guninam api nijarûpapratipattih 312. bhavati subhagatvam adhikam 311.

Author of the Vâsavadattâ, from which all the verses are taken, as are also the verses quoted in the Śârāgadharapaddhati under Subandhu. The book is doubtless the same as the work of that name referred to by Bâṇa,\* and Subandhu cannot therefore be placed later than the beginning of the seventh century. It has already been mentioned that the Vâsavadattâ contains, p. 235, a reference to the Bauddhasaṇagati of Dharmakirti, a writer who is believed to have lived in the middle of the sixth century. Scholars have generally followed Hall, Introduction to the Vâsavadattâ, p. 1, in supposing that the two well-known references to an ākhyāyikā called Vāsavadatta in the Mahâbhâshya, under Pân. IV. 2, 60 and IV. 3, 81, do not apply to Subandhu's book. That conclusion need

<sup>•</sup> I have argued against this view in the Introduction to my edition of Kadambari, but have seen reason to change my opinion, and the passage in question will be altered in the forthcoming Second edition of that work.—P. P.

not however be accepted as final by those who, with us, do not believe that the date of the Mahabhashya is a closed question.

Subhadra,—dugdham cha yat tad anu yat kvathitam tato 'nu 3259.

The following reference to this woman poet is found in Jalhana's Sûktimuktâvali under Râjaśekhara.

## पार्थस्य मनिस स्थानं लेभे खलु समद्रया । कवीनां च बचोवृत्तिचातुर्येण समद्रया ॥

S u r a bh i ch û l a.—karasâdo 'mbaratyùgas 1886. Nil.

Soma. (Soma deva).—unmuktamânakalahâ 1650. vidhur apyarkati chandanam analati 3131. pûrâ nadînâ.n pushpâni vrikshânâm 1649. yat karmabîjam upta n 3103. atîva karkasâh stabdhâ 3221.

Author of the Kathâsaritsâgara. He was a contemporary of Ananta Mahâraja of Kashmir 1028-1080. Bühler has recently, in a monograph on the subject published at Vienna, shown that Wilson's original statement as to Somadeva's date is correct, and that there are no grounds for putting him, as Brockhaus does, so late as the twelfth contury.

Aufrecht quotes from the Sârngadharapaddhati under Somakavi the following verse.

1 agachchhan 111, 2.

## भागच्छन्स् चितो येन येनानीतो गृहं प्रति । प्रथमं सिख कः पूज्यः किं काकः किं क्रमेलकः ॥

S v â m i d a t t a.—vishnur v a tripurântako bhavatu v a brahmâ surendro 'thavâ 24.

Haragana.—pândur asi niśi na śeshe 1260. kharaganam api drishtan vyoma sodhah samîrah 2041.

Haragupta.—prakatam'api na sa.pvrinoti dosha:p 435.

Harigana.—gríshmábhá ávasitair ghanodgatinibhá sthúlásrubhih samtataih 1406.

Aufrecht quotes under Harigana from the Śârfigadharapaddhati as follows. 1 adhitya 152, 3:

### अधीत्य चतुरो वेदान्व्याकृत्याष्टादश स्मृतीः । अहो अमस्य वैफल्यमात्मापि कलितो न चेत् ।।

2 ghanaghanam api drishtam vyoma 115.8. Aufrecht notes that three of his MSS. ascribe this verse to Haragana. It is our No. 2041 under that poet. 3 dhyûnavyûjam upetya chintayasi 4, 45. "The first verse of the Nâgânanda." 4 muṇḍî jaṭî valkalavâns tridaṇḍî 152, 2:

मुण्डी जटी वल्कलवांखिदण्डी काषायवासा वतकारीताङ्गः । स्यक्तैहिको वा यदि नाप्ततस्व-स्तदा तु तस्योभयमेव नष्टम् ॥

From Cambay MS.

5 vishama malinatmano 22, 9:

विषमा मिलनात्मानो हिजिहा जिह्यगा इव । जगल्पाणहरा नित्यं कस्य नोहेजकाः खलाः ॥

From Cambay MS. Also Böhtlingk 6219.

6 santy eva 59, 4:

## सन्त्येव गिलिताकाद्या महीयांसो महीरहाः । तथापि जनताचित्तनन्दनाधन्दन्दुमाः ।।

7 sákshát promávatárah kamaladaladriso 143, 19. Not in our MS, at that place.

Harichandra.-chetahprasadajananam vibudhottamanam 161.

Nil. Bana mentions a Bhattara Harichandra famed for a work in prose in the beginning of his Harshacharita. For the poet Harichandra who wrote the Dharmasarmabhyudaya see Peterson, Second Report, p. 77 ff.

The verse vaktram såksbåtsarasvatya dhivasati which Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 259, gives from the Saduktikarnâm; ta under Harichandra is in our book No. 2592 attributed to Bâna. For the verse in the Saduktikarnâm; ta 5,129 in which Harichandra is mentioned along with other famous poets see under Pânini.

Harichandra. (Vaidyaharichandra).—avyapararata vasantasamaye grishme vyavayapriyah 2547.

Harichandra the physician wrote a commentary on the Charaka-samhitâ, and is mentioned by Mahešvara, author of the Viśvakośa among that writer's ancestors. See Aufrecht's Oxford Catalogue, pp. 187 and 357. Reference is also made to him in Hemâdri's commentary on Vàgbhaṭa's Ashtângahṛidaya.

- Haribhat ţa.—saptapadînam sakhyam 245. subhashitaih prîtir 269. bhujyante svagrihasthitâ ıva 536. vidhaya samdhyam purato vivasvatah 2160. laghiyah prajyam va phalam abhimatam praptumanasa 2936. yah śrota śrutamatram artham akhilam grihnati sa śravyatam 2937. mrigo mrigayugitena 3369.
- Haribhûta. (Bhatṭaharibhûta).—karne 'vatansayitum arpayitum sikhâsu 1990.
- Śrîharsha (Naishadhakartâ).—akarņadhārāšuga 2559. antalisamtoshabashpaih 2603. arthibhransabaliúbhavat. 2517. ayasyabhavyeshvanavagrahagraba 3147. asamayo matir 1135. asurahitam 2200. asmákam asmán madanápamrityos 1315 and asvâh kachânâm śikhinaś cha kim nu 1486. asîd asîma 1512. adaya dandam 1931. aste damodariyam 2520. uduna-2606. rivridhah 2210. unmîlad gudapâkatantulatayâ rajivâ 1640. otad babhrukachanukarikiranam 1928? kalah kiratah 1927. kuru kare gurum 1131, kim yoginiyam 1932, kramelakam nindati 673. khandakshodamridi sthale madhupayah 1639. ghusrinasumanalı 2205. chikuraprakarâ jayanti te 1485. jagati mithane 2003. jalayabhiduribhavam 2208. tatatarukhagaśrenî 2201. tasya mukhasyatimanoharasya 1517. (Not in Naishadhiya.) tadrigdirghavirinchavasaravidhan janami vat

timiravirabat 2202. tridasamithuna 2196. kartritâm 2527. tvam iva ko'pi 1131. dayasva kim ghâtayasi tvam usmân 1316, daśaśatachaturvedi 2197. dahanaja 1132. dahanam avisad dinam iva dıvâkirtis 2209. dûra'n évetagunâir 2518. devâriprakarah 2526. devorviramanendra 2552. dvijapatigrasauâhitapâtaka 1128. dvishyâkîrti 2605. dhûlîbhir divam 2661. a na tûnâd uddháre 2523. na pâhi pâhîti 2524. bhasi mahasan 2198. nasadasúya 1502. mái éaém 1133. nistrinsatruttāri 2553 prathamam upahrityārghyam 2199. a probodhakála 1933. budhajan ikatha 2207. bhuje 'pasarpatyah prishtham yudhi 2508 yape mavi sthitir 2521. kasyám api 2558 yat pathoja 2211. yah kakınım apyapathapranashtám 2911. yachamánajana 3040. yushmatkirtivivartar dhauta 2030 yushmadgandhagajas 2519, yushmaddantibalaivilokva nikhilám diágitañgím bhuvam 2500 yushmadbhítárirajaniyanathu 2193 naviruchi 2194. nâiî 2604 mavalı 1934. ripûn avâpyâpı 2522 loka esba paralokum npetâ 3041. vada vidhumtudam 1129. varupagphinim 2192. vidrano raduchatvarád 2002. vrajsti kumude 2195 syah syah pránaprâyane pi 3300, sa grániyah sa vidagdha sainsadi 1641. sindhor jaitram 2629. strípuosan pravibhajya 1638. svadrišor janayanti santvanâm 1500, svapnena prapitaváh pratirajani tava śrishu magnáh katákshah 1312. svamukulamayair 2204, svaripatikshna 1130 hritasaram iyondumandalam 1526.

Author of the Naishadhiyacharita. That the name is Śriharsha and not Śri-Harsha is clear from the last verse of the work where the poet speaks of himself as Sri-Śriharsha.

In the Naishadhîyacharita Śrîharsha mentions some other works of his own: (1) the Sthairyavichâraprakarana, (2) the Vijayapraśasti, (3) the Khandanakhandakhâdya, (4) the Gaudorvíśakulapraśasti, (5) the Arnavavarnana, (6) the Chhandahpraśasti, (7) the Sivasaktisiddhih, and (8) the Navasâhasâñkacharitachampû.

Bühler, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, X. p. 31 ff, has referred the Naishadhiyacharita to between A.D. 1163 and 1174. Compare Telang, Indian Antiquary, H. p. 71, and Bühler's Second Paper, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, XI. p. 279 ff.

·Harshadat ta.—lakshmikapolasan krânta 29. tvadbâhudandakaravâlavidâritâri 2495. lagnam râgâvritângyâ sudridham api yayaivâsiyashtyàrikanthe 2595. Nil.

Harshadeva. (Śrîharshadeva).—anayâ jaghanâbhoga 1205. ambhojagarbhasukumâratanus 1281. aśaṭham alolam ajihmam 233. udayagirimūrdhago'yam 2028. udayanagântaritam iyam prāchi 1962. drishtā drishṭim adho dadāti 2072. pariohyutas 1078. praṇayaviśadām drishṭim vaktre dadāti na śaākitā 2058. praṣideti brûyâm 1602. manah prakṛityaiva chalam 1206. yāto'smi padmanayane samayo mamaisha 1908. vidhāyāpūryapūrṇendum 1513. śayyā śādvalam 540.

Bühler, Indian Antiquary, II p. 127, gives a passage in which one Madhus@dana expressly assigns the Ratnavali to Harsha (Srîharshasya) the patron of Bana and May@ra.

With one exception, the asatham alolam ajihmam verse No. 233, these examples are taken either from the Ratnavali, or from the Nagananda, and Vallabhadeva's Harshadeva is therefore in all probability the prince of that name, otherwise called Harshavardbana, who was Bâna's patron. A verse of the Ratnavali, uddâmotkalikam vipândurarucham, is quoted by Anandavardhana in this book on Dhvani. Buhler, Report, p. 69, has shown that यथा श्रीहर्षादेशी-वकारीनामिव in the first ullasa of the Kavyaprakasa is a corruption of बधा औहर्वादेवाणादीनामिय, and Kashmir tradition has it that the reference is to the Rainavuli as a book written by Bana for money in Harsha's name. Mammata's words do not exclude a relation between poet and patron more honorable to both: and it is possible that Harshadeva is the real author of the book in question, his gifts to Bâna having been made on other grounds. Compare the verse which Peterson, Second Report, p. 21, has given from the Sârasamuchchaya where it is quoted in illustration of the passage in the Kâvyaprakâsâ.

हेन्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दिन्तिनां श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय कुत्राद्य तत् । या बाणेन तु तस्य सक्तिनिकरैरुद्दक्किताः कीर्तय-स्ताः कल्पपलयेपि यान्ति न नमाङ्गन्ये परिम्लानताम् ॥

- Harshadevach aurau.—amushmai chauraya 1979. yadetachehandrantar 1978.
- Harshadevatatsevakau.—kshamî dâtâ guṇagrâhî 3228. See last article.
- Haladhara.—surâsuraśiroratna 6.

Nil.

Hastipaka.—ghâsagrâsam grihâna tyaja gajakalabha prema bandham karinyâh 640.

See under Mentha.

He måchår ya.—bhavabijānkurajaladā 26. The well known Jain teacher, who flourished in the time of Kumārapāla 1088-1172 A.D.

Vyása and Válmíki have been omitted from the foregoing enumeration. Books cited by name are the Pañchatantra, the Bilarámáyana and the Sárásíti (dcsah sokakaro ntipah pasusamah kalah kalañkakulah 3071. narakanilayat pretavasa n tatas tridasalayan 3320).

# सुभाषितावितसृचीपत्रम्.

|                 |                             |        |                             |                 | •                  |                     |                               |
|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| प इति<br>संस्था |                             | आरम-   | 'संपूर्ण<br>स्रोक<br>संख्या | प इति<br>संख्या |                    | आरम्भ-<br>श्रीकाङ्क | संपूर्ण-<br>श्लोक-<br>संख्या. |
| Į               | 'मङ्गलाचरणम्                | ]      | 2                           | 3€              | दूनी पेषणस्        | 1179                |                               |
| ર               | 'नमस्कारपङ्कतिः             | 3      | 25                          | 30              | विरहिणा प्रलापाः . | 1190                |                               |
| Ę               | भाशीर्वचांसि                | 28     | <b>75</b>                   | 36              |                    | 1281                | (                             |
| 8               | ′वकोक्तिपद्धतिः             | 103    | 30                          | 39              |                    | 1416                | 1 -                           |
| Ų               | कविकाव्यप्रशंसा             | 133    | 65                          | 8°              |                    | 1425                | , -                           |
| Ę               | 'सङ्जनवर्णनपद्धतिः          | 198    | 128                         | કર              |                    | 1449                |                               |
| •               | दुर्जनपद्धितः               | 326    |                             | કરે             | स्वीयशंसा          | 1476                |                               |
| l               | कदर्याः                     | 467    | 28                          | કર્             |                    | 1480                |                               |
| 9               | ंडदाराः                     | 495    | 50                          | ક્ષ્            | ललाइस              | 1 187               | 7                             |
| 20              | सूर्येन्दुवर्णनम्           | 545    | 36                          | છ પ             |                    | 1490                | 3                             |
| ११              | ਜ਼ਿੰਗ:                      | 581    | 41                          | કદ્             | चंध्यी             | 1492                |                               |
| 15              | गजाः                        | 622    | 24                          | 3/9             |                    | 1501                | 9                             |
| १३              | मृगाः                       | 646    | 18                          | ક૮              | नामा               | 1502                | 1                             |
| १४              | करभाः                       | 661    | 10                          | ₿५              | अधरवर्णनम          | 1507                | 5                             |
| १५              | मयूराधानकाक्ष               | 674    | 15                          | is o            | मुख्य              | 1513                | 16                            |
| १६              | हसाः मारसाध                 | 089    | 29                          | <b>પ</b> શ      |                    | 1527                | 4                             |
| 10              | कोकिला                      | 718    | -6                          | ( a)            |                    | 529                 | 2                             |
| 16              | <b>अमराः</b>                | 724,   | 33                          | ષ જ્ઞ           | स्तर्ना            | 1533 <sup>1</sup>   | 14                            |
| 26              | नकाः                        | 757    | 7                           | ષ્ટ             |                    | 1548                | 5                             |
| २०              | काकाः                       | 764    | 13                          | ५५              |                    | 554                 | 6                             |
| २१              | कीटमणयः                     | 777    | 7                           | ५६              | जधनमण्डलम्]        | 1559                | 5                             |
| २२              | वृक्षाः                     | 781    | 48                          | 6/0             | <b>उह</b> ]        | 564                 | 5                             |
| २३              | मेपाः                       | 832    | 21                          | 42              |                    | 567                 | 3                             |
| રૂક             | समुद्रः                     | 853    | 39                          | ५९              | पादी1              | 570                 | 3                             |
| <b>૨</b> ૫      | मणयः                        | 892    | 20                          | €0              | मानः]              | 573                 | 23                            |
| २६<br>२७        | ञाङ्कः                      | 912    | 7                           | 62              |                    | 593                 | 20                            |
| 26              | पद्माः                      | 919    | 19                          | ६२              | डिक पत्युक्ती]     |                     | 21                            |
| 26              | मर्:                        | 938    | 13                          | €3              | वसन्तः]            | 642                 | 58                            |
| 80              | संकीर्णवस्तुपद्धानिः        | 951    | 87                          | ६४              |                    |                     | 21                            |
| 40              | गृङ्गारपद्धानेमङ्गला-।      | 038    | 2                           | EL              |                    | 718                 | 75                            |
| <b>૱</b> ર      | चरणम्.                      | ا میر  | a. I                        | <b>E</b> E      |                    |                     | 33                            |
| 52              |                             |        | 25                          | e) 3            |                    |                     | 26                            |
| 22              | विराहण्यवस्था]<br>सखीप्रधाः |        |                             | <b>E</b> Z      |                    | - 1                 | 10                            |
| 58              | विरहिणीप्रतायाः 1           |        |                             | ६९              | 9                  |                     | 11                            |
| 84              | सखीबच्यता]                  | 166, ( | 11                          | 90              |                    |                     | 12                            |
| • 1             | राखाभाष्यता                 | 100    | 13                          | ७१              | अस्तमयः <u> </u> 1 | 886                 | 56                            |

| पद्धति<br>संस्थाः                                   | पद्धतिनामानि .                                                                                                                                                               | अस्मि                                         | भ स्ट<br>इ.स.                          | ूण-<br>कि-<br>ध्या | पद्धाते-<br>संख्या                                                 | पद्धतिनामानि.                             | आहरम                                                     | श्रकाङ                                       | संपूर्ण-<br>श्लोक-<br>संख्या-                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| マス いん かん いっと こう | चन्द्रोदयः पानकेलिः प्रियाविप्ये चाटवः प्रियाविप्ये चाटवः सुरतकेलिः सुरतकेलिः सुरतकेलिः सुरतनिवृत्तः प्रभानवर्णनम् सक्रीर्णम् लीराः हाययम् जातिः राजविप्ये चाटवः भीतप्रकेशिः | 213<br>223<br>223<br>223<br>240<br>244<br>264 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 9<br>5<br>9        | 0 2/ 62/ 67 30 25 45 9 30 25 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | भनित्यतापद्धतिः<br>विषयोपदासः<br>परिदेवना | 30<br>30<br>31<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>34<br>34 | 56<br>79<br>06<br>57<br>41<br>65<br>32<br>98 | 23<br>27<br>51<br>50<br>34<br>24<br>67<br>61<br>8 |

ι

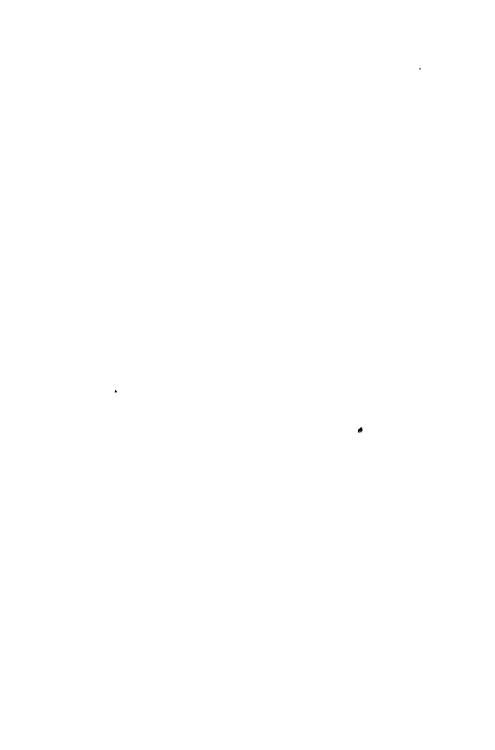

## सुभाषिताविः

---

1

तां भवानीं मवानीतक्षेद्यानाद्यविद्यारदाम् ।

द्यारदां द्यारदाम्भोदसितसिंहासनां नुमः ।।

2

अनपेक्षितगुरुवचना सर्वान्प्रन्थीन्विभेदयति सम्यक् ।

प्रकटयति पररहस्यं विमर्शदाक्तिर्गिजा जयति ।।

#### अथ नमस्कारपद्धतिः

3

दिकाराद्यनविक्वज्ञानन्तित्रनमात्रमूर्तये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ भर्तृहरः

4

जगत्सि सक्षाप्रतयित्रयाविधी प्रयत्नमुन्मेषिनमेषित्रभ्रमम् । बदन्ति यस्येक्षणत्रोत्तपक्ष्मणां पराय तस्मै परमिष्ठिने नमः ॥ प्रकाशवर्षस्यः

5

नमस्त्रिभुवनोत्पत्तिस्थितिसंहारहेतवे | विष्णवे पारसंसारपारोत्तरणसेतवे || पुण्यस्यः

6

द्धराद्धरिदारोरत्नकान्तिविच्छुरिताङ्कये | नमस्रिभुवनेद्याय हरये सिंहरूपिणे || हल्धरस्य

#### सुभाषितावाँले:

नमस्तस्मै वराहाय हेलयोद्धरते महीम् ।
खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खुरखुरायते ॥
8
नमस्तुङ्गशिरश्रुम्बिचनद्रचामरचारवे ।
नैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शंभवे ॥
भहवाणस्य

9

अभिनेतार्थसिद्धचर्थ पूजितो यः सुरैरपि | सर्वविन्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः || 10

नितम्बालसगामिन्यः पीनोत्ततपयोधराः । \*
मन्मथाय नमस्तस्मै यस्यायतनमङ्गनाः ॥
विद्युत्तस्यः

11

अनन्तनामधेयाय सर्वाकारविधायिने । समस्तमन्त्रवाच्याय विश्वेकपतये नमः ।। कस्यापिः

12

ओं नमः परमार्थेकरूपाय परमात्मने | स्वेच्छात्रभासितासत्यभेदभिद्याय शंभवे ||

13

कुलरीलदलं पूर्णसुवर्णगिरिकर्णिकम् । नमोधितिष्ठतेनन्तनालं कमलविष्टरम् ॥

14

कार्णिकादिष्त्रित्र स्वर्णमर्णवादिष्त्रिवोदकम् । भेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै महसे नमः ॥

15

नमो वाङ्गनसातीतमहिसे परमेष्ठिने । त्रिगुणाष्टगुणानन्तगुणनिर्गुणमूर्तये ।।

#### नमस्कारपद्धतिः

16

नमः दिावाय निःशेषक्रेशपशामशालिने । त्रिगुणपन्धिदुर्भेदभवबन्धविभेदिने ॥ एते पण्डितजगद्धरस्यः

17

समस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम् । तस्मै नमोस्तु देवाय कस्मैचिदपि शंभवे ॥

18

संसारैकनिमित्ताय संसारैकविरोधिने ।
नमः संसाररूपाय निःसंसाराय शंभवे ॥

19

यया तथापि यः पूज्यो यत्र तत्रापि योचितः । योपि वा सोपि वा योसी देवस्तस्मै नमोस्तु ते ॥ 20

सदसत्त्वेन भावानां युक्ताः या द्वितयी स्थितिः ।
तामुङ्गङ्गच तृतीयस्मै नमश्चित्राय शंभवे ।।
एते केषामि

21

नमः स्वतन्त्रचिच्छक्तिमुद्रितस्वविभूतये । अञ्यक्तञ्यक्तरूपाय कस्मैचिन्मन्त्रमूर्तये ॥ 22

भासम्राय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने । सुलभायातिदुर्गाय नमश्चित्राय शंभवे ॥ 23

चराचरजगत्स्भारस्फुरत्तामात्रधर्मिणे । बुर्विज्ञेयरहस्याय युक्तैरप्यात्मने नमः ॥

विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोधवा भानुर्वा द्यारालक्षणोध भगवान्बुद्धोध सिद्धोधवा । रागद्वेषविषार्तिमोहरहितः सत्त्वानुकम्मोद्यतो यः सर्वेः सह संस्कृतो गुणगणस्तस्मै नमः सर्वदा ॥

श्लोकोयं स्वामिदत्तस्य तत्स्मृत्ये काव्यलक्षितः । योकरोत्कविनामाङ्कं चक्रपाणिजयाभिधम् ॥

भवबीजाङ्करजलका रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य | ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै || हेमाचार्यस्यः

2/1
कस्तृरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कीस्तुमं
नासामे नवमीक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् ।
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुविमलं कण्डे च मुक्तावलीं
विभ्रस्त्रीपरिवेष्टिनो विजयने गोपालनुडामणिः ।।

#### अथाद्गीर्<del>वचांसि</del> 28

अविरताम्बुजसंगतिसंगलद्वहलकेसरसंविततेव वः । ठितवस्तुविधानस्रखोद्धसत्तनुष्दा तनुरात्त्मभुवोवतात् ॥ आनन्दवर्धनस्य

लक्ष्मीकपोलसंक्रान्तकान्तपचलतोज्ज्वलाः । बोर्हुमाः पान्तु वः शौरेर्घनच्छाया महाफलाः ॥ हर्षदचस्यः

30 पातु वो मेदिनीदीला बालेन्दुचुतिनस्करी । दंष्ट्रा महावराहस्य पातलगृहदीपिका ॥

> मातङ्गादिवाकरस्य. 31

मदमयमदमयदुरगं यमुनामवतीर्य वीर्यशाली यः । मम रतिममरतिरस्कृतिशामनपरः स क्रियास्कृष्णः ॥ भागवतामृतदत्तस्यः

#### भाराविचांसि

32

स पातु वो यस्य हतावदोषा-स्तत्तुल्यवर्णाञ्जनरिद्धतेषु । लावण्ययुक्तेष्विप वित्रसन्ति दैत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥

33

चण्डचाणूरदोर्दण्डमण्डलीखण्डमण्डितम् । अन्याद्वो बालवेषस्य विष्णोर्गोपननोर्वपुः ॥ इन्तुभद्दस्यः

34

गोवर्धनोद्धरणहष्टसमस्तगोप-नानास्तुतिश्रवणलज्जितमानसस्य । स्मृत्वा वराहवपुरिन्दुकलाप्रकादा-दंष्ट्रोद्धृतक्षिति हरेरवतु स्मितं वः ॥

विभूतिबलस्य.

मन्थक्ष्माधरघूर्णितार्णवपयःपूरान्तरालोक्षस-छक्ष्मीकन्दलकोमलाङ्गदलनपादुर्भवत्संभ्रमाः । हर्षीत्कण्टकितत्वचो मधुरिपोर्देवासुराकर्षण-व्यापारोपरमाय पान्तु जगतीमाबद्धवीप्सा गिरः ॥ प्रवाकरस्य

36

35

पृष्ठभ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिमानामकण्डूयनाः चिद्रालोः कमडाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः | यत्संस्कारकलानुवर्तनवद्याद्देलानिमेनाम्भसो यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ||

किंचित्कुन्चितलोचनस्य पिवतः पर्याप्तमेकं स्तर्न सद्यःप्रसुतदुग्धबिन्दुमपरं हस्तेन संमार्जतः । मानैकाङ्कुलिलालितस्य चिबुके स्मेराननस्याननः-च्डीरेः क्षीरकणावलीय पतिता दन्तग्रुतिः पातु वः ॥ एतौ कयोरपिः

38

कालिन्दीपुलिनोदरेषु मुसली यावद्गतः क्रीडितुं तावत्कर्बुरिकापयः पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा । इत्यं बालतया प्रतारणपराः अत्वा यशोदागिरः पायाद्दः स्वशिखां स्पृशन्त्रमुदितः क्षीरेर्धपीते हरिः ॥ जीवकस्य

39

आनन्देन यशोदया समदनं गोपाङ्गनाभिश्चिरं -साशङ्कं बलविद्विषा सकुसुमं सिद्धैः पृथिव्याकुलम् । सेर्ष्यं गोपकुमारकैः सकरुणं पौरैः सुरैः सस्मितं यो दृष्टः स पुनातु वो मधुरिपुः प्रोत्क्षिप्रगोवर्धनः ॥ भद्यक्रितकस्य

40

कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृद्धक्षिता स्वेच्छया सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पर्दयाननम् । व्यादेहीति विकासितेष वदंने माता समस्तं जग-हृद्वा यस्य जगाम विस्मयवद्यां पायात्स वः केदावः ॥

41

किं युक्तं बत मामनन्यमनसं वक्षःस्यलस्यायिनीं भक्तामप्यवधूय कर्तुमधुना कान्तासहस्रं तव । इत्युक्त्वा फणभृत्फणामणिगतां स्वामेव मत्वा तर्नु निद्राष्ट्रेदकरं हरेरवतु वो लक्ष्म्या विलक्षस्मितम् ।।

42

स्वप्रासादितदर्शनामनुनयन्प्राणेश्वरीमादरा-दंसेस्मिन्पतितैरपाङ्गवितिर्वद्वोधितोप्यश्रुभिः । प्रस्याय्यस्त्वमतो मया ननु हरे कोयं क्रमव्यत्ययः पातु त्वां व्रजयोषितेत्यभिहितं रुज्जाकरं शार्क्किणः ॥ एते केषामपिः

43

भक्तिप्रह्मविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये | लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहृशोस्तन्वती युष्माकं कुरुतां भवार्तिहरणं नेत्रे तनुर्वा हरे: ||

भा° अमृतदत्तस्य.

44

येन ध्वस्तमनोभवेन बिलिजित्कायः पुराखीकृतो यश्चोद्दृत्तभुजंगहारवलयो गङ्गां च योधारयत् । यस्यादुः शिशामच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥ कस्यापिः

45

किंचित्रिर्मुच्यमाने गगन इव मुखे ग्राटचिनद्रापयोदैन्यक्कुर्वाणे स्वभासा फणिपतिशिरसां रत्नदीपांशुजालम् ।
पायास्तां वो मुरारेः शशितपनमये लोचने यहिभासा
लक्ष्म्या इस्तस्यमर्थे विकसिन कमलस्यार्थमभ्येति निद्राम् ।।

46

महैः शैलेन्द्रकल्पः शिशुराखिलजनैः पुष्पचापोङ्गनाभि-गीपैस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुलिशभृता विश्वकायोपमेयः । क्रुद्धः कंसेन कालो भयचिकतदृशा योगिभिध्येयमूर्ति-र्वृष्टो रङ्गावतारे हरिरमरजनानन्दकृत्पातु युष्मान् ॥

47

भिन्दसरातिहरयानि हरेः पुनातु निःश्वासवातमुखरीकृतकोटरो वः ।

### सुभाषितावालि :

संक्रान्तकुक्षिकुहरास्पदसप्तसिन्धु-संघट्टघोरतरघोष इवाद्यु दाङ्घः ॥ 48

\_

पायात्स वः कुमुदकुन्दमृणालगारः शङ्को हरेः करतलाम्बरपूर्णचन्द्रः । नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनां काञ्च्यो भवन्ति शिथिला जघनस्थलीषु ॥ एते केषामपि

49

दृष्टस्य यस्य हरिणा रणमूर्धि मृर्ति-रुद्भुतदुःसहमहःप्रसरा समन्तात् । तक्षोत्रनस्थितरविपतिविम्बगर्भे-वाभाति चक्रमरिचक्रनुदेस्तु तद्दः ॥

आनन्दवर्धनस्य

उद्दृत्तदैत्यपृतनापतिकण्डपीठ-च्छेदोच्छलद्वहलशोणितशोणधारम् । चक्रं क्रियादभिमतानि हरेरुदार-दिग्दाहदारुणनभःश्रियमुद्वहद्दः ।।

भा<sup>°</sup> अमृतइत्तस्य.

51

50

यस्योग्यद्वाणबाहुद्रुमगहनवनच्छेदगोष्ठीकुठारं चक्रं निष्कान्ततीत्रानठबहरुकणाकीर्णधारं विचिन्त्य । जातयासावसायो दिवसकृतिरुसन्मांसर्हांशुप्रवाहे मुद्धत्यद्यापि राहुः स दहतु दुरितान्याद्यु दैत्यान्तको वः ॥ मनौरथस्य

52

दैत्यास्थिपञ्जरविदारणलब्धरन्ध्र-रक्ताम्बुनिर्जरसरिद्धनजातपङ्काः ।

#### **आशीर्वचांसि**

बालेन्दुकोटिकुटिलाः शुक्रचन्बुभासो रक्षन्तु सिंहवपुषो नखरा हरेषेः ॥

53

भादित्याः किं दशैते प्रतयभयकृतः स्वीकृताकाशदेशाः किं वोल्कामण्डलानि त्रिभुवनदहनायोद्यतानीति भीतैः । पायाद्धर्नारसिंहं वपुरमरगणैर्बिभ्रतः शार्क्कपणे-र्वृष्टा दृप्ताद्धरोरस्तलदरणगलद्रक्तरक्ता नखा वः ॥ एतौ कलशस्य

54

मेरूरकेसरमुदारदिगन्तपन्नमामूललम्बिचलदोषदारीरनालम् ।
वेनोद्धतं कुवलयं सलिलात्सलीलमुत्तंसकार्थमिव पातु स वो वराहः ॥
जीवकस्व

55

न मृद्रीयान्मृही कथिमव मही पोत्रनिकषै-र्मुखामिज्वालाभिः कनकगिरिरीयाच विलयम् । न भुष्येयुः श्वासैः सिललिनिषयः सप्त च कथं वराहो वः पायादिति विपुलचिन्तापरिकरः ॥

विभूतिमाधवस्यः

56

स्वामी सन्भुवनत्रयस्य विकृतिं नीतोसि किं याञ्चया यहा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तहीयतां ते कुतः । दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुरुं बन्धाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बिलना निरुक्तरतया हीतो हरिः पातु वः ।। 57

लीने श्रोत्रैकदेशे नमसि नयनयोस्तेजसि कापि याने श्रासदासोपयुक्ते महति जलनियी पायुरन्धार्थपीते । पोत्रप्रान्तिकरोमान्तरिववरगतां मृग्यतः शार्कुपणेः क्रोडाकारस्य पृथ्वीमकालितविषयं वैभवं वः पुनातु ॥ श्रीवराहमिहिरस्य

58

केदानीं दर्पितास्ते घनमदमिदरामोदिनो दिग्हिपेन्द्रा हे मेरो मन्दराद्रे मलय हिमगिरे साधु वः क्ष्माधरस्वम् । दोष आच्योसि दीर्घैः पृथुमुवनमरोच्चण्डदौण्डैः द्यिरोभिः दांसन्सोत्प्रासमुचैरिति धरणिभृतः पातु युष्मान्वराहः ।। मनोरयस्य

59

र्भीव्याह्रो वामनो यस्य कौस्तुभपतिबिम्बिता । ' कौतुकालोकिनी जाता जाउरीव जगन्नयी ॥ विजयमाध्यस्य

60

एकस्थं जीवितेशे त्विय सकलजगत्सारमालोकयामः इयामे चक्षुस्तवास्मिन्बपुषि निविशते नाल्पपुण्यस्य पुंसः । कस्यान्यत्रामृतेस्मिन्नतिरतिविपुला दृष्टिरेवामृतं ते दैत्यैरित्युच्यमानो मुनिभिरपि हरिः खैणरूपोवताहः॥

आनन्दवर्धनस्य.

61

भ्राम्यन्महागिरिनिधर्षणलब्धपृष्ठ-कण्डूयनक्षणस्रवाधितगाडनिदः । स्रुष्वाप दीर्धतरबर्धरधोरधोषः श्रासाभिभृतजलिधः कमठः स वोज्यात् ॥ गणपते»

62

स धूर्जटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः । यस्यैकपर्तितभान्ति करोत्यग्रापि जाहुवी ।।

नभकस्य.

स पातु वो यस्य जटाकलापे स्थितः श्वशाङ्कः स्फुटहारगौरः । नीलोत्पलानामिव नाल्पुच्ने निद्रायमाणः श्रादीव हंसः ॥

दिइयास्त शीतकिरणाभरणः शिवं वो यस्योत्तमाङ्गभवि विस्फूरदूर्मिपक्षा । हंसीव निर्मेलश्चशाङ्ककामृणाल-- कन्दार्थिनी खुरसरिज्ञभसः पपात ।। कस्यापि.

65

श्रेयांसि वा दिशतु यस्य सिताश्रशुश्रा विभाजते सरसरिहरमौलिमाला । **ऊर्ध्वेक्षणज्वलनतापविलीयमान**~ चन्द्रामृतप्रविततामृतवाहिनीव ॥ रहाकरस्य.

66

च्युनामिन्दे।लेखां रतिकलहभग्नं च वलयं श्नैरेकीकृत्य पहिसतमुखी शैलतनया | अवोत्रयं पर्येत्यवतु स शिवः सा च गिरिजा स च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरितत्नुः ॥

च=३कस्य.

67

एषा ते हर का खुगात्रि कतमा मूर्धि स्थिता कि जटा हंस: किं भजते जटां नहि शशी चन्द्री जलं सेवते | मुग्धे भूतिरियं कुतोत्र सिललं भूतिस्तरङ्गायते एवं यो विनिगृहते त्रिपथगां पायास्त वः शंकरः ॥ कस्यापि-

68

भाश्चेषाधरविम्बनुम्बनद्धालापस्मितान्यासतां दूरे तावदिदं मिथो न खलभं जातं मुखालोकनम् । इत्थं व्यर्थकृतैकदेहष्टनोपन्यासयोरावयोः क्षेयं प्रेमविडम्बनेत्यवतु वः स्मेरीर्धनारीश्वरः ॥ गूर्व्मणः

69

मातर्जीत्र किमेतदञ्जिलिपुटे तातेन गोपाय्यते वत्स स्वादु फलं प्रयच्छिति न मे गत्वा गृहाण स्वयम् । मात्रैवं पहिते गुहे विघटयत्याकृष्य संध्याञ्जलिं द्रांमोर्भिज्ञसमाधिरुदरभसो हासोद्रमः पातु वः ।।

70

एकं दन्तच्छदस्य स्फुरित जपवशादर्धमन्यस्प्रकोषा-देकः पाणिः प्रणन्तुं शिरिस क्वतपदः क्षेप्रमन्यस्तमेव । एकं ध्यानान्निमीलत्यपरमविषदं वीक्षितुं चक्षुरित्यं तुल्यानिच्छापि वामा तनुरवतु स वो यस्य संध्यावसाने ।। अर्थकम्यः

71

है। लराजतनयास्तनयुग्मन्यापृतास्ययुगलस्य गुहस्य । होषवक्रकमलानि मर्लवो दुग्धपानविधुराणि हरन्तु ॥ कस्यापिः

72

करजालमपूर्वचेष्टितं वस्तदभीष्टपदमस्तु तिग्मभासः ।
क्रियते भवबन्धनाहिमुक्तिः प्रणतानामुपतेवितेन येन ॥

युष्माकमम्बरमणेः पथमे मयूखा-स्ते मङ्गर्ठ विदधतूदयरागभाजः । कुर्वन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु सिन्दूरपाटलमुखीरिव दिक्पुरंधीः ॥

एती भाव अमृतदसम्बः

#### 74

भाबाह्द्रतमण्डलायरचयः संनद्भवक्षःस्थलाः सोष्माणी त्रणिनो विपक्षहदयप्रोन्माथिनः कर्कशाः । उत्सृष्टाम्बरबृष्टविमृहुभरा यस्य स्मरायेसरा योधा वारवधूस्तनाश्च न दधुः क्षोमं स बोव्याज्जिनः ॥

कि स्याद्रास्वाच भानोरमृतघनरसस्यन्दिनः सन्ति पादाः र्कि वा राकादाद्याङ्को नहि तुहिनरुचि: कुत्रचिक्षिष्कलङ्काः । साक्षाचिन्तामणिः किं विपुरुफरुमणेः सौकुमार्ये कुतस्स्यं संदेहान्मुग्धधीभिः प्रथमिति मुनेः पातु दृष्टं वपुर्वः ॥ 76

> चिरमाविष्कृतप्रीतिभीनयः पान्तु वो हिषाम् । वलयज्यारवोन्मिश्राश्रण्याः कोदण्डकृष्टयः ॥

> > 77

दिइयान्महासुरशिरःसरसीप्सितानि प्रेङ्खच खावितमयूखमृणालनालम् । चण्डाश्वलचटुलनूपुरचञ्चरीक-झांकारहारि चरणाम्बुरुहद्वयं वः ॥ एते केषामपि-

78

सत्रीडा दियतानने सकरणा मातङ्गचर्माम्बरे सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेमृतस्यन्दिनि । सेर्था जहुद्धतावलोकनिवधी दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायस्तु वः ॥ कस्यापि.

उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपती पाणिनैकेन कृत्वा धृत्वा चान्येन वासो विगलितक बरीभार मंसं वहन्त्याः | भूयस्तत्कालकान्तिहिगुणितस्ररतप्रीतिना शौरिणा वः श्राय्यामालिङ्गच नीतं वपुरलसलसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥ भहनारायणस्य

80

पायाद्वजेन्द्रवदनः स इमां त्रिलोकीं यस्योद्वतेन गगने महता करेण | मूलावलमसितदन्तविसाङ्करेण नालायितं तपनविम्बसरोहहस्य || कस्यापिः

81

सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहतकोमारबाईवासाबासायरन्ध्रं विदाति फणिपती भोगसंकोचभाजि । 
गण्डोडीनालिमालामुखरितककुभस्ताण्डवे शूलपाणेविनायक्यभिरं वो वदनविधुतयः पान्तु सीत्कारवत्यः ॥
भवभूतेः

82

भनुर्माला मौर्वी कणदिलकुलं लक्ष्यमबला मनो भेदां दाष्ट्प्रभृतय हमे पन्च विशिखाः । इयाञ्चेतुं यस्य त्रिभुवनमदेहस्य विभवः स कामः कामान्वो दिदातु दियतापाङ्गवसितः ॥

् घण्टकस्य.

ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणमरुइक्किन्द्रन्द्ररुद्धाः शैला नद्यः समुद्रा महगणमनुजा दैत्यगन्धर्ननागाः । द्वीपा नक्षत्रतारारिववस्तमुनयो व्योम भूरिश्वनौ च संलीना यस्य सर्वे वपुषि स भगवान्पातु वो विश्वरूपः ॥ कस्मापिः

84

मुग्धे मुञ्च विषादमत्र बलजित्कम्पे गुरुस्त्यज्यतां सङ्गावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानिमान्मानय । लक्ष्मीं बोधयतः स्वयंवरिवधौ धन्वन्तरेवीक्छला-दन्यत्र प्रतिषेधमात्मिनि विधि शृण्वन्हरिः पातु वः ॥ शक्षिणात्यस्य कस्यापिः

85

दिश्यात्मुखं नरहरिर्भुवनैकवीरो यस्याहवे दितिम्रतोहलनोद्यतस्य । क्रोधोद्धतं मुखमवेक्षितुमक्षमत्वं जानेभविजनखेष्यपि यञ्चतास्ते ॥

प<sup>०</sup> श्रीबकस्यः

86

स्त्रस्ति स्त्रागतमर्थ्यहं वद विभो किं दीयतां मेहिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं गृहीतं मया । मा देहीत्युदानाः कुतो हरिस्यं पात्रं किमस्मालपरं यो हीत्यं बलिनार्त्वितो मखमुखे पायात्स वो वामनः ॥

87

चक्र ब्रूहि विभो गंदे जय हरे कम्बो समाज्ञापय भो भो नन्दक जीव पद्मगरिपो किं नाथ भिद्मो मया | को दैत्यः कतमो हिरण्यकशिपुः सत्यं भवद्भाः शपे केनास्रेण नर्सेदिति प्रवदतो विष्णोर्मुखं पातु वः ॥

88

विन्ताचिकिणि हन्त चिकिणि भिया कुन्जासनेन्जासने नश्यदामनि तिग्मधामनि धृताशङ्के शशाङ्के भृशम् । भ्रदयचेतिस च प्रचेतिस भुचा तान्ते कृतान्ते च यो व्ययोभूत्कदुकालकूटकवलीकाराय पायात्स यः ।। एते कस्वापि.

88

नित्यं निरावृति निजानुभवैकमानमानन्दधाम जगदङ्क्रवीजमेकम् ।

दिग्देशकालकलनादिसमस्तहस्त-मर्दासहं दिशतु शर्म महन्महो यः ॥ १०

व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि— व्यूहः सहस्रमहसीव द्धधांशुधाम । यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च तच्छाम्भवं भवतु वैभवमृद्धये वः ॥ 91

लोकत्रयस्थितिलयोदयकेलिकारः कार्येण यो हरिहरद्रुहिणत्वमेति । देत्रः स विश्वजनवाङ्गनसातिवृत्त-इाक्तिः दािवं दिशतु शश्वदनश्वरं वः ॥

92

सर्वः किलायमवद्याः पुरुषाणुकर्म-कायादिकारणगणेः यदनुमहेण । विश्वपपञ्चरचनाचतुरत्वमेति स त्रायतां त्रिभुवनैकमहेश्वरो वः ॥

यः कन्दुकैरिव पुरंदर पद्मसद्म-पद्मापतिप्रभृतिभिः प्रभुरप्रमेयः । खेलत्यलङ्कचमहिमा स हिमाब्रिकन्या-कान्तः कृतान्तदलनो लघयत्वघं वः ।।

94

मुक्तिर्हि नाम परमः पुरुषार्थ एक-स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरक्षाः । किं भूयसा भवतु सैव स्वधामयूख-हेखाशिखाभरणभक्तिरभद्गुरा वः ।। 95

श्रीकण्डस्य सकृत्तिकार्तमरणी मूर्तिः सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनर्वसुयुता चित्रा विशाखान्विता । दिश्यादक्षतहस्तमूलघटिताषाढा मघालंकृता श्रेयो वैश्रवणान्विता भगवतो नक्षत्रपालीव वः ॥

96

त्राता भीतिभृतां पितिथिदिचतां क्रेशं सतां शंसतां इन्ता भक्तिमतां सतां स्वसमतां कर्तापकर्तासताम् । देवः सेवकभुक्तिमुक्तिरचनाभूर्भूर्भुवःस्वस्त्रयी-निर्माणस्थितिसंइतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः ॥

एतं प<sup>°</sup> जगद्धरस्य.

97

राजा राजार्त्रिताङ्केरनुपचितकलो यस्य चूडामिलत्वं नागा नागात्मजार्धे न मसितधवलं यद्दपुर्भूषयन्ति । मा रामारागिणी भून्मतिरिति यमिनां येन वोदाहि मारः स प्राः सप्ताश्वनुचारुणिकरणिनभाः पातु विभ्रचिनेत्रः ।।

38

राधामोहनमन्दिरं जिगमिषोश्चन्द्रावलीमन्दिरा-द्राधे क्षेमिमिति प्रियस्य वचनं शुरुवाह चन्द्रावली । क्षेमं कंस ततः प्रियः प्रकुपितः कंसः क दृष्टस्त्वया राधा केति तयोः प्रसन्नमनसोहीसोद्रमः पानु वः ॥

कस्यापिः

99

आकृष्टे युधि कार्मुके समवदद्दामः करो दक्षिणं रे रे दक्षिणहस्त भोजनमहादानाहि ते कुर्वतः । पश्चाद्रन्तुमयुक्तमित्यथ पुनः सोप्यव्रवीदद्वयं प्रष्टुं राषवमाशु रावणशिरोवृन्दानि भिन्दानि किम् ॥

# **मुभाषिताव**िकः

100

दृष्टः कापि स केशवो व्रजवधूमादाय कांचिद्रतः सर्वा एव हि विश्विताः खलु वयं सोन्वेषणीयो यदि । हे हे गच्छत इत्युदीर्य सहस्रा राधां गृहीत्वा करे गोपीवेषधरो निकुञ्जभवनं प्राप्तो हरिः पातु वः ।।

10I

संध्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बदाञ्जलियांचसे धत्से यच नदीं विलज्ज शिरसा तम्राम सोढं मदा । श्रीयीतामृतमन्थने यदि हीं कस्माहिषं भक्षितं मा खीलम्पट मां स्पृदोति गाँदेतो गौर्या हरः पातृ वः ।

# अथ वक्रोक्तिपद्दतिः

103

कस्त्वं ग्रूली मृगय भिषजं नीलकण्टः प्रियेहं
केकामेकां वद पशुपितर्नैव दृश्ये विद्याणे |
मुग्धे स्थाणुः स चरित कथं जीवितेशः शिवाया
गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वश्चन्द्रचूडः ||

कोयं हारि हरिः प्रयासुपवनं शासामृगस्यात्र किं कृष्णोहं दिवते बिमेमि स्तरां कृष्णादहं वानरात् । सुग्धेहं मधुसदनः पिब ठतां तामेव तन्वीमले हत्यं निर्वचनीकृतो दिवतया हितो हरिः पातु वः ॥

# वकोक्तिपद्धातिः

#### 105

निर्रु हरे किमिदं प्रमदानुगतः सदा परिश्रमसि । मन्धे त्वत्वंपर्कात्यमहो भववीति कि चित्रम् ॥ 106 श्चर वर्णयामि भवतो नारीणामुपरिभूयसी प्रीतिः । प्रतपिस किमसंबदं कस्यारिषु विद्यते प्रेम ।। व्यामोहयसि किमेवं रामासर्क्ति ब्रवीमि भवदीयाम् । ज्येष्ठे भातरि रामे न क्रियतां कथमिवासक्तिः ॥ किं मामेवं भ्रमविस शोचामि व्यसनमेव भवदीयम् । निष्कारण्कुपितायां स्वयि कथय किमल्पकं व्यसनम् ॥ वक्रवचनैरमीभिर्गोपवधूमिति निरुत्तरीकृत्य । मण्डलितगृहपयोधरमुपगृढं पातु वः श्रीरेः ॥ अयि संप्रसीद पार्वति शिवोपि तव पादयोर्निपतितोहम् । शिव इति कथं हि जल्पिस सरुधिरगजवर्मसंवीत: ।। श्चित इति यदि तव गदिते द्विषुणो रोषो भवाम्यहं स्थाणुः । स्थाणुरसि सत्यमेतचेवसि भवतो न किंचिइपि ।। 112 त्यज रुषमवेहि मानिनि मामी थरमर्वितं त्रिभुवनस्य । ज्यम्बक यदीश्वरस्त्वं नमः किं भूतिभूसरितः 📙 संप्रति किमत्र वक्ष्यसि पशुपतिरेषोस्मि पाण्ड्रकपोले । पशुपतिरेव न गणयसि युक्तायुक्तानि यस्मास्वम् ॥ 114 मुग्धे भ्रमसि किमेवं सत्यमिमं मां मवं विजानीहि । सत्यं भवोसि शह हे येनाविधिचित्ररूपेकि ॥

पिण्डितवादस्तव यदि लोकेहं त्र्यम्बकी विदित एषः | भम्बा द्येकापि न ते प्रजल्पसि त्वं कुनस्तिस्रः || 116

वादो महानिहैव हि तथा विजानीह्यनङ्गदहनं माम् । दग्धमिदमङ्गमङ्गं त्वया ममैवेदृदीश्वरितैः।।

117

संध्याप्रणामदोषाद्योनुनयति तं विजित्य पार्वत्या | आलिङ्गितथ सरभसमुरसा वै हरतु दुरितं वः || 118

भव निःस्नेहस्त्वं मे न भवाम्येवं यथा त्वया गदिनम् | निःस्नेहताभिलाषस्तव देवि कुतः समुत्पन्नः || 119

कुमृतिभिरलमेताभिः किमर्थमुपरिस्थिता नदीयं ते | का नरकपालमाला ममोपरिस्था गृहाणैताः || 120

जनमनुरागिणमेवं संतापयसि व्यतीककरणेन | तत्र नरकपालपङ्किभिरवद्यमेवोपरि स्थेयम् || 121

किं कुपितोसि स्यज रुषमपनयतां विषदं मया हि भवान् । सह विषहो भवत्या न जातु विघटिप्यतेस्माकम् ॥ 192

गङ्गाविमहक्तुषामिति शिववचैनैर्निरुत्तरां गौरीम् । परिहास्य योनुनिन्ये स करोतु शिवः शिवं भवताम् ॥ एतं केषांचित्रिः

## 123

विजये कुरालक्यक्षो न क्रीडितुमहमनेन सह दाक्का | विजये कुरालोस्मि न तु त्र्यक्षोक्षद्वयमिदं पाणी ||

# वक्रोक्तिपद्धतिः

#### 124

कि में दुरोदरेण प्रयातु यदि गणपतिन तेभिमतः । कः प्रदेष्टि विनायकमहिलोकः किं न जानासि ॥ 125

वसुरिहतेन क्रीडा भवता सह कीदृशी न जिहेषि । किं वसुभित्तमतीमून्सुरासुरानेत्र पदय पुरः । 126

चन्द्रपहणेन विना नास्मि रमे किं प्रवर्तयस्येवम् | देव्ये यदि रुचितमिदं नन्दिचाह्रयतां राहुः || 127

हा राहै। निकटस्थे सितदंष्ट्रे भयकृति रितः कस्य | यदि नेच्छसि तत्त्यक्तः संप्रत्येत्रैष हाराहिः || 128

आरोपयिस मुधा किं नाहमिभिज्ञा त्वदङ्कस्य | दिव्यं वर्षसहस्रं स्थित्वैवं युक्तमिधातुम् ||

इत्यं पञ्जपतिपेशलपाशकलीलाप्रयुक्तवक्रोक्तेः । हर्षवशातरलतारकमाननमध्याद्रवान्या वः ॥

एते श्रीमयूरस्य.

## 130

अङ्गुल्या कः कवाटे प्रहरित कुटिलो माधवः किं वसन्तो नो चक्री किं कुलालो निंह धरिणधरः किं फणीन्द्रो हिजिहः । मुग्धे घोराहिमाथी किमृत खगपतिनी हरिः किं कपीन्द्र इत्थं लक्ष्म्या कृतोसी प्रतिहतवचनः पातुलक्ष्मीधवो वः ॥ कस्यापः

## 131

खेदः किं खलु दियते न वेल्सि रिवमण्डलं जगिहिदितम्। न क्रोधः कर्तव्यो जलचरमूर्ध्वं न जातु पद्यामः॥

कोपस्त्यकुं योग्यो यस्य पिषासा न संभवति । संत्यज मानिनि मानं किं मानेनाधुना ममानेन ।।

# अथ कविकाव्यप्रशंसा

133

किं तेन किल काव्येन मृद्यमानस्य यस्य ताः । उद्धेरिव नायान्ति रसामृतपरम्पराः ।। जयमाधवस्यः

134

कि कवेस्तस्य कान्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । परस्य इदये लग्नं न पूर्णयति यच्छिरः ॥ 135

अप्रगत्भपदन्यासा जननीरागहेतवः | सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव || एतौ महिषिकमस्य

136

र्कि तेन काव्यमधुना प्राविता रसिनईहरैः । जडात्मानोपि नो यस्य भत्रन्त्यङ्कुरितान्तराः ॥ श्रीकद्यटस्य

137

नवोर्थी जातिरपाम्या श्लेषोक्किष्टः स्फुटो रसः । विकटाक्षरवन्धश्च कृत्स्त्रमेकत्र दुष्करम् ॥

मुखमात्रेण काव्यस्य करोत्यहृदयो जनः । डायामच्डामपि श्यामां राहुस्तारापतेरिव ॥ एती भृहवाणस्यः

विदारी मस्सरपरता विभवः समयदूषिताः । भनोधीपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे स्वभाषितम् ॥ कस्यापः

140

पदइयस्य संधानं कर्तुमप्रतिभाः खलाः ।
तथापि परकाव्येषु दुष्करेष्त्रप्यसंभ्रमाः ॥
वीधकस्यः

141

क दोषोत्र मया रुभ्य इति संचिन्त्य चेतसा । खलः काव्येषु साधूनां अवणाय प्रवर्तते ॥ भहनारायणस्य

142

उपपत्तिभिरमाना नोपदेशैः कदर्थिताः । स्वसंवेदनसंवेद्यसाराः सहदयोक्तयः ॥

केषांनिहाचि शुक्तवत्परेषां हिंद मूकवत् । कस्याप्या हदयाहके वल्गु वल्गन्ति सुक्तयः ॥

एती भा॰ अचितदेवस्य.

144

बहूनि नरशीर्षाणि लोमशानि बृहन्ति च । प्रीवास प्रतिबद्धानि किंचित्तेषु सकर्णकम् ॥ कस्यपिः

145

साध्वीव भारती भाति स्वक्तिसद्वतचारिणी । पाम्यार्थवस्तुसंस्पर्शवहिरद्वा महाकवेः ॥ प्रभाकरनन्दस्यः

146

ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यद्याः । यैनिबद्धानि काष्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिताः ।।

# **सुभाषितावा**ळिः

#### 147

प्रसन्ताः कान्तिहारिण्यो नानाश्चेषवित्रक्षणाः ।
भवन्ति कस्यत्रित्पुण्यैर्मुखे वात्रो गृहे खियः ॥
भवत्ति कस्यत्रित्पुण्यैर्मुखे वात्रो गृहे खियः ॥

#### 148

कवीनां महतां सूक्तैर्गूढार्थान्तरस्र्विभिः । विध्यमानश्रुतेमी भूहुर्जनस्य कथं व्यथा ।।

भा० अमृतदत्तस्य

## 149

यास्यित सज्जनहस्तं रमियव्यिति तं भवेच निर्दोषा । उत्पादितयापि कविस्ताम्यित कथया दुहित्रेय ॥ भहनारायणस्य

#### 150

अवसरपिंठनं सर्वे द्धभाषितत्वं प्रयात्यस्क्तमि । क्षुधि कदशनमि नितरां भोक्तः संपद्यते स्वादु ॥ वहनदेवस्यः

## 151

दुर्जनहृताशतप्तं काव्यस्रवर्णं विशुद्धिमुपयाति । दर्शयितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयत्नेन ॥ श्रीवराहनिहिरस्यः

## 152

गणयन्ति नापशब्दं न वृत्तभङ्गं क्षतिं न नार्थस्य । रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः कुकवयश्च ॥ कस्यापः

## **J53**

विपुलहदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न मौख्यें स्त्रे । निन्दति कञ्जुकमेव प्रायः शुष्कस्तना नारी ।। अर्गटस्यः

## 154

ख्वार्ति गमयति द्वजनः द्वकविर्विद्धाति केवलं काव्यम् । पुष्णाति कमलमम्भो लक्ष्म्या तु रिवर्नियोजयति ॥

ध्याख्यातुमेव केचित्कुद्यालाः द्यातां प्रयोक्तुमलमन्ये । उपनामयति करोझं रसांस्तु जिक्केव जानाति ॥

एसी नदस्तरविगुप्तस्यः 156

जीवित इव कण्डगते स्के दुःखासिका कवेस्तावत् । नयनविकासविधायी सचेतनाभ्यागमो यावत् ॥ भा° अवृतस्त्रस्यः

157

त्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त-माभाति लावण्यमिवाङ्गनाद्धः । भानन्दवर्धनस्य

158

कवेरभिषायमदाब्दगाचरं
स्फुरन्तमाईषु पदेषु केवलम् ।
वदाइरङ्गैः कृतरोमविक्रियैर्जनस्य तूर्णीभवतोयमञ्जलिः ॥
विज्ञाकायाः

159

सहदयाः कविगुम्फनिकास्र ये कितपयास्त हमे न विशृद्धुलाः । रसमयीषु लतास्विव षट्ट्रा हृदयसारजुषो न मुखस्प्रदाः ॥

कस्यापि -

160
ख्याता नराधिपतयः कविसंश्रवेण
राजाश्रवेण च गताः कवयः प्रसिद्धिम् ।
राज्ञा समोस्ति न कवेः परमोपकारी
राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहायः ॥

भहगोविण्यस्वामिनः

# **मुभाषितावां**बैः

161

चेतःपसादजननं विबुधोत्तमाना-मानन्दि सर्वरसयुक्तमितपसन्नम् । काव्यं खलस्य न करोति इदि प्रतिष्ठां पीयूषपानमिव वक्कविवर्ति राहोः ॥ हरिचन्द्रस्य.

162

बद्धा यदर्पणरसेन विमर्दपूर्व-मर्थान्कथं झटिति तान्प्रकृताच द्युः। चौरा इवातिमृदवो महतां कवीना-मर्थान्तराण्यपि हठाद्दितरन्ति शब्दाः ॥ भद्दभहदस्य.

163

तिकं काव्यमनल्पपीतमधुवत्कुर्याञ्च यद्द्रत मात्सर्यावृतचेतसां रसवशादप्युद्गतिं लोमस्र । कम्पं मूर्त्रि कपोलयुग्ममरुणं बाष्पाविले लोचने अध्यारोपितवस्तुकीर्तनपरं वाचः करालम्बनम् ॥ वलभदेवस्य-

164

वे तावत्स्वगुणीपबृंहितधियस्तेषामरण्यं जग-बेप्येते कृतमत्सराः परगुणं स्वप्नेपि नेच्छन्ति ते । अन्येषामनुरागिणां कविदिष क्षिग्धं मनो निर्वृता-वित्यं यान्तु तपोवनानि महतां सूक्तानि मन्येपुना ॥ भा<sup>°</sup> विङ्कस्यः

165

या साधूनिव साधुवादमुखरान्मात्सर्यमूकानिप पोचैनों कुरते सतां मतिमतां दृष्टिन सा वास्तवी । या याताः श्रुतिगोचरं च सहसा हर्षोक्षसत्कंधरा-स्तिर्यञ्चोपि न मुक्तेशष्पकवलास्ताः किं कवीनां गिरः ॥ आनन्दवर्धनस्य.

स्वेच्छामङ्गुरभाग्यमेषति हतः शक्या न रोदुं शियः प्राणानां सततं प्रयाणपटहश्रद्धा न विश्राम्यति । त्राणं येत्र यशोमये वपुषि वः कुर्वन्ति काव्यामृतै-स्तानाराध्यपदे विधत्त स्वकवीसिर्गर्वमुर्वीश्वराः ॥

167

हे राजानस्त्यजत झकविषेमबन्धे विरोधं शुद्धा कीर्तिः स्फुरित भवतां नूनमेतत्प्रसादात् । तुष्टैर्वद्धं तदलषु रघुस्वामिनः सद्यरित्रं रुष्टैर्नितिसिभुवनजयी हास्यमार्ग दशास्यः ॥

एतौ भहश्रीविद्युणस्य.

168

नमो नमः काव्यरसाय तस्मै निषिक्तमन्तः पृषतापि यस्य । द्ववर्णतां वक्तमुपैति साधो-र्दुवर्णतां याति च दुर्जनस्य ।।

पद्मगुप्तस्यः

169

भज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गे दधतेमिमानम् । ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रा-न्हालाहलास्यादनमारभन्ते ॥

170

सरस्वतीमातुरभूचिरं न यः कवित्वपाण्डित्यधनस्तनंधयः । कथं स सर्वाक्रमनाप्रसीष्ठवो दिनादिनं पीढिविद्येषमभुते ॥

वितीर्णाशिक्षा इव इत्पदस्थ-सरस्वतीवाहनराजहंसैः । ये क्षीरनीरपविभागदक्षा विवेकिनस्ते कवयो जयन्ति ।।

172

काव्यामृतं दुर्जनराहृनीतं
प्राप्यं भवेचो समनोजनस्य ।
सम्बक्षमञ्याजविराजमानतैक्ष्यमकर्षे यदि नाम न स्यात् ॥

173

विना न साहित्यविदापरच गुणः कथंचित्ययते कवीनाम् । आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः ॥

174

अत्यर्थवक्रत्वमनर्थकं या
, भून्या तु सर्वान्यगुणैर्व्यनिक्त ।
अस्पृद्यनादृषितया तया किं
तुच्छभपुच्छच्छटयेव बाचा ।।

175

नीचस्तनोत्वशु नितान्तकार्ण्य पुष्णातु साधम्यभृदद्धनेन । विना तु जायेत कर्य तदीय-शोदेन सारस्वतद्दनप्रसादः ।।

178

अर्थोस्तिचेत्र पदगुदिरथास्ति सापि ने रीतिरस्ति यदि सा घटना कुतस्त्या ! सार्व्यस्ति चेस्र नववक्रगतिस्तदेत-द्यर्थ विना रसमहो गहनं कवित्वम् ।।

शाचीय वाक्रिमगतिर्धनदाडचेबन्धी-स्तस्याः कविप्रवरस्तिधनुर्हतायाः । कर्णान्तिकप्रणयभाजि गुणे यदीये चेतांसि मत्सरवतां झटिति त्रुटन्ति ।। 178

यातास्ते रससारसंमहिविधि निष्पीडिश निष्पीडिश वे वाक्तस्वेक्षुरुतां पुरा कितिपये तत्त्वस्पृश्चकिरे । जायन्तेश यथायथं तु कवयस्ते तत्र संतन्वते येनुप्रासकटोरचित्रयमकश्चेषादिशल्कोश्चयम् ॥

परश्लोकान्स्तोकाननुदिवसमभ्यस्य ननु ये चतुष्पादीं कुर्युर्वहव इह ते सन्ति कवयः । अविष्ण्यचाद्रच्यञ्जलधिलहरीरीतिसुहदः सुहबा वैश्रद्यं दधित किल केषांचन गिरः ॥ एते प<sup>०</sup> महुकस्यः

180

हेन्रो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां श्रीहर्षेण समर्पितानि गुणिने बाणाय कुत्राच तत् । या बाणिन तु तस्य सक्तिविसरैरुहङ्किताः कीर्तय-स्ताः कल्पमलयेपि यान्ति न मनाङ्गन्ये परिम्नानताम् ॥ कस्वापि

181

धन्याः श्रुवीनि द्वरभीणि गुणोस्भितानि वाग्वीरुधः स्ववदनोपवनोद्रतायाः । उश्चित्य सक्तिकुद्धमानि सतां विविक्त-वर्णानि कर्णपुलिनेष्ववतस्यन्ति ।।

तेनन्तवाङ्मयमहार्णवृहष्टपाराः सांयात्रिका इव महाकवयो जयन्ति । यत्त्वक्तिपेतवलवङ्गतवेरवैमि सन्तः सदः स्रवदनान्यधिवासयन्ति ।}

183

त्रैलोक्यभूषणमणिर्गुणिवर्गबन्धु-रेकश्वकास्ति कविता सविता द्वितीयः । शंसन्ति यस्य महिमातिशयं शिरोमिः पादमहं विद्धतः पृथिवीभृतोपि ।।

184

शब्दार्थमात्रमि ये न विदन्ति तेपि यां मूर्छनामिव मृगाः श्रवणैः पिबन्तः । संरुद्धसर्वकरणप्रसरा भवन्ति । चित्रस्थिता इव कवीन्द्रगिरं नुमस्ताम् ।।

185

अस्थाने गमिता लयं इतिधयां वाग्देवता कंल्पते धिकाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये चेतोनिर्वृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्रये ॥

एते प<sup>°</sup> जगद्धरस्य.

186

वल्मीकप्रभवेण रामनृपतिर्व्यासेन धर्मात्मजी व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाङ्को नृपः । भेजिश्वित्तपिबहुणप्रभृतिभिः कर्णोपि विद्यापतेः ख्याति यान्ति नरेश्वराः काविवरैः स्करिनं भेरीरवैः ॥ कस्यापः

## कविकाव्यप्रशंसा

187

भुजतरुवनच्छायां येषां निषेग्य महै।जसां जलधिर राना मेदिन्यासीदसावकुतोभया । स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुषदं प्रकृतिमहते कुर्मस्तस्मै नमः कविकर्मणे ॥ 188

विष्यासिन्नभकुम्भशावितपदा येपि श्रियं लेभिरे वेषामप्यवसम्पुरा युवतयो गेहेष्वहश्चन्द्रिकाः । ताङ्गोकोयमवैति लोकतिलकान्स्वमेप्यजातानिव श्रातः सत्कविकृत्य किं स्तुतिशतेरन्धं जगर्त्वां विना ॥ एतौ कल्हणस्य

189

स्कारेण सौरमभरेण किमेणनाभे-स्तद्वानसारमि सारमसारमेव । स्नक्सौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं प्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी ।।

प<sup>०</sup> अगद्धरस्य.

190

पयच्छति चमत्कृतिं विरचनाविधी चेतसः सभाद्य पिटतो भवत्यसमसाधुवादाप्तये । प्रयामुपगतस्तनोत्यतितरामुदारं यशो न पुष्यति मनोरथं कमिव काव्यचिन्तामणिः ॥

भर्नृसारस्वतस्य.

191

यः सत्पदस्यमिह काव्यमधु प्रसर्भ
मुष्णन्परस्य तनुते निजपद्यमध्ये ।
अस्यानदोषजनितेव पिपीलकाली
काली विभाति लिखिताक्षरपञ्जिरस्य ॥

प॰ श्रीषकस्यः

यः स्यास्केवललक्ष्यलक्षणरतो नो तर्कसंपर्कमृ-म्नालंकारिवचारचारुभिषणः काव्यश्वशिक्षातः। तस्माचेद्रसञ्चालि काव्यमुदयेदेकान्ततः सुन्दर्र प्रासादो भवलस्तदा क्षितिपतेः काकस्य काष्ण्यीद्रवेत्॥

प° श्रीबकस्ब.

193

स्वप्रज्ञया कुन्त्रिकयेव कंचि-स्सारस्वतं विक्रिमभङ्गिभाजम् । कवीश्वरः कोपि पदार्थकोश-मुद्धाट्य विश्वाभरणं करोति ॥

194

दैवीर्गिरः केपि कृतार्थयन्ति ताः कुण्टयन्त्येव पुनर्विमूढाः । या विमुषः शुक्तिमुखेषु दैव्य-स्ता एव मुक्ता न तु चातकेषु ।।

195

परिश्रमज्ञं जनमन्तरेण मौनव्रतं बिभ्रति वाग्मिनोपि | वाचंयमाः सन्ति विना वसन्तं पुंस्कोकिताः पञ्चमचञ्चवोपि ||

196

व्यालाश्च राष्ट्रश्च स्वधापसादा-जिल्लाशिरोनियहमुपमापुः | इनीय भीताः पिशुना भवन्ति पराङ्कुखाः काव्यरसामृतेषु ||

एते जल्हणस्य.

# सज्जनवर्गनपद्धतिः

## 197

साकृतं निजसंविदेकविषयं तत्त्वं सचेता अव-समे नूनमबोधमोहित्तधियां हास्यत्वमायास्यति । तयुक्तं विदुषो जनस्य जडवज्ञोषं नु नामासितुं जात्यन्धं प्रतिरूपवर्णनविधी कोयं वृधैवोद्यमः ।

# अथ सज्जनवर्णनपद्दतिः

198

जयन्ति जितमत्सराः परहितार्थमभ्युचताः पराभ्युदयसुस्थिताः परिवपत्तिखेदाकुलाः । महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौतूहलाः समस्तदुरिवार्थवप्रकटसेत्वक साधवः ।। अदन्ताश्वोषस्य

199

परपरिवादे मूकः परनारीदर्शनेपि जात्यन्धः | पङ्गुः परधनहरणे स जयित ठोके महापुरुषः || कस्यापिः

## 200

संपत्सु महतां चेतो भवत्युत्पतकोमतम् । भापत्सु च महाशैतिशितासंघातककेशम् ॥ भर्वहरेः

## 201

कुसुमस्तबकस्येव इयी वृत्तिर्मनस्विनः । मूर्घि वा सर्वत्रोकस्य शीर्यते वन एव वा ।। रविगुन्नस्व

## 202

खपकारेण दूयन्ते न सहन्तेनुकाम्पिताम् । भापत्स्वपि दुराराध्या नित्यदुःखा मनस्विनः ॥

जलसेकेन वर्धन्ते तरवो नाइमसंचयाः । भव्यो हि द्रव्यतामेति क्रियां प्राप्य तथाविधाम् ॥ 204

भवृत्तिभयमन्त्यानां मध्यानां मरणाङ्गयम् । उत्तमानां तु सत्त्वानामवमानात्परं भयम् ॥ एते व्यासन्दर्भः

205

तापं हन्ति सुखं स्ते जीवयत्युज्ज्वलं यदाः । अमृतस्य प्रकारीयं दुर्लभः साधुसंगमः ।। 206

रसायनमयी शीता परमानन्ददायिनी । नानन्दयति कं नाम साधुसंगतिचन्द्रिका ॥ 207

साधुसङ्गतरोजीतं विवेककुसुमं शुभम् । रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ 208

शून्यमाकीर्णतामेति मृत्युरप्युत्सवायते । आपत्संपदिवाभाति विद्वज्ञनसमागमे ।। 209

हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः | जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमः || 210

परं विवर्धनं बुढेरज्ञानतरुशातनम् । समुत्सारणमाधीनां विदि साधुसमागमम् ।। 211

यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगङ्गया । किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपीभिः किमध्वरैः ॥

एते भगवद्यान्मीकिन्नैः

# सद्जनवर्णनपद्धतिः

212

इदयानि सतामेव कविनानीति मे मतिः । खलवाग्विशिषैस्तीक्ष्णैर्भिद्यन्ते न मनाग्यतः ॥

सथागतेन्द्रसिंहस्य.

213

आः किमर्थमिदं चेतः सतामस्भोधिदुर्भरम् ।
इति क्रुभेव दुर्वेधाः परदुःखैरपूरयत् ।।
गाविन्दराजस्यः

214

काचो मणिर्मणिः काचो येषां तेन्ये हि देहिनः । सन्ति ते सुधियो येषां काचः काचो मणिर्मणिः ॥

215

दोषानिष गुणीकर्तुं दोषीकर्तुं गुणानिष । दाक्तो वादी न तक्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गुणाः ॥ कस्वापः

216

गुणराशिमहाभारनिर्भरापूरितान्तराः । सन्तो गौरवमायान्ति यदि तत्र किमद्भुतम् ॥ 217

स्वात्मन्येव रुयं यातु तादशो गुणिनां गुणः । स्वयं प्रख्याप्यमानीपि यस्तृणाय न मन्यते ।।

एती राजकुलभदृस्य.

218

गुणवज्जनसंपर्काद्याति स्वल्पोपि गौरवम् | पुष्पमालानुषद्गेण वृणं शिरसि धार्यते || 219

द्धवृत्तस्यैकरूपस्य परप्रीत्यै धृतोच्चतेः । साधोः स्तनयुगस्येव पतनं कस्य तुष्टये ॥

# सुभाषिताविः

### 220

उदेति सविता रक्तो रक्त एवास्तमेति च । संपत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता ।। 221

पानेन कन्दुक इवोत्पतत्यार्थः पतन्नपि । तथा त्वनार्थः पति मृत्पिण्डपतनं यथा ॥ 222

पातितोपि कराभातैरुत्पतत्येव कन्दुकः । प्रायेण हि द्ववृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ 223

च्युतोप्युद्गच्छति पुनः प्रज्ञात्राच्च तु मूढधीः । कन्दुकः पतनोत्यायी न तु कान्ताकुत्रद्वयी ।। क्षेत्रेन्द्रस्यः

## 224

अपेक्षन्ते न च खेहं न पात्रं न दशान्तरम् । सदा होकहिते युक्ता रत्नदीपा इत्रोक्तमाः ॥ 225

निर्गुणेष्विप सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । निर्ह संहरते ज्योत्सां चन्द्रथण्डालवेदमनि ।। 226

नालोकः क्रियते सूर्ये भूः प्रतीपं न धार्यते । नहि प्रत्युपकाराणामपेक्षा सत्सु विद्यते ।। 227

अपकुर्वत्रिप पायः पाप्तोति महतः शुमम् । इहन्तमप्यौर्वमिं संतर्पयति वारिधिः ॥ १८८

रृष्ट्यापि वृदयते दृदयं शुत्वापि श्रूयते पुनः । सत्यं न साधुवृत्तस्य दृदयते पुनक्ताता ।। कस्यापः

# सरजनवर्णनपद्धतिः

#### 229

सत्पक्षा ऋजवः शुद्धाः सफला गुणसेविनः । तुल्यैरपि गुणैश्चित्रं सन्तः सन्तः शराः शराः ।। भहवासुरेवस्यः

230

लाभप्रणियनो नीचा मानकामा मनस्विनः | महुः सरिस मत्स्यार्थी हंसस्येष्टा प्रसन्तता || अमेन्द्रस्यः

231

परदुःखं समाकर्ण्य स्वभावसरलो जनः । उपकारासमर्थत्वात्प्रामोति इदये व्यथाम् ॥ 232

ते वन्द्यास्ते कृतिनः श्लाच्या तेषां हि जन्मनीत्पत्तिः । यैरुज्झितात्मकार्थैः द्धहदामर्था हि साध्यन्ते ॥ शाकल्यस्यः

233

अज्ञाडमलोलमजिसं त्यागिनमनुरागिणं विशेषज्ञम् । यदि नाभयति नरं भीः भीरेव हि विज्ञाता तत्र ।। श्रीहर्षदेवस्यः

234

आरोग्यं विद्वत्ता सञ्जनमैन्ती महाकुले जन्म | स्वाभीनता च पुंसां महदैश्वर्य विनाप्यर्थैः || शमोदरग्रसस्य

235

स्वल्पापि साधुसंपद्गोग्या महतां न पृथ्व्यपि खलश्रीः । सारसमेव पयस्तृषमपहरति न वारिधेर्जातु ॥ २००६

न मवति भवति च न चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवदति । मन्युः सत्युरुषाणां तुल्यः बेहेन नीचानाम्।।

दोषो गुणाय गुणिनां महदिप दोषाय दोषिणां स्रकृतम् । तृणमित्र दुग्धाय गवां दुग्धमिव विषाय सर्पाणाम् ॥ 238

विषमगता अपि न बुधाः परिभवमिश्रां श्रियं हि वाञ्छन्ति । न पिबन्ति भौममम्भः सरजसमिति चातका एते ॥ 289

योग्यतयैव विनाशं प्रायोनार्येषु यान्ति गुणवन्तः । स्फुटवचना एव शुकाः पञ्चरबन्धं निषेवन्ते ॥ 240

सक्तदिप दृष्ट्वा पुरुषं माज्ञास्तुलयन्ति सारफल्गुत्वम् । इस्ततुलयापि निपुणाः पलपरिमाणं विजानन्ति ॥ 241

ञ्चजने। न याति वैरं परहितनिरतो विनादाकालेपि | केदेपि चन्दनतरुः छरभयति मुखं कुटारस्य || 242

निर्गुणमप्यनुरक्तं प्रायो न समाश्रितं जहित सन्तः | सहवृद्धिक्षयभाजं वहित राशाङ्कः कलङ्कमिप || 243

अन्त्यावस्थोपि बुधः स्वगुणं न जहाति जातिशुद्धतया | न श्वेतभावमुज्झति शङ्कः शिखिभुक्तमुक्तोपि || 244

होषमि गुणवित जने दृष्ट्वा गुणरागिणी न खिद्यन्ते । प्रीत्येव शिशिनि पतितं पश्यित लोकः कलङ्कमिप ॥ एता रिवगुप्तस्यः

245

साप्तपदीनं सख्यं भवेत्पकृत्या विद्युद्धचित्तानाम् । किमुतान्योन्यगुणकथावित्तम्भनिबद्धभावानाम् ॥ इरिभइस्वः

# सज्जनवर्णनपद्धातिः

246

स्पृहणीयाः कस्य न ते सुमतेः सरलाशया महात्मानः । त्रयमि येषां सदृशं हदयं वचनं तथाचारः ॥ वस्रभरेवस्यः

247

गुणिनः समीपवर्ती पूज्यो होकस्य गुणविहीनोपि । विमलेक्षणप्रसङ्गादञ्जनमाप्रोति काणाक्षि ॥ अर्गटस्यः

248

सहिमद्भिन्दं महतां भनेष्वनास्या गुणेषु कृपणत्वम् । परदुःखे कातरता महच्च धैर्यं स्वदुःखेषु ॥ प्रकाशवर्षस्यः

249

अतिकुपिता अपि खजना योगेन मृदूभवन्ति न तु नीचाः । हेझः कटिनस्यापि द्रवणोपायोस्ति न तृणानाम् ।। 250

उपकृतिसाहसिकतया क्षतिमपि गणयन्ति नो गुणिनः । जनयन्ति हि प्रकाशं दीपशिखाः स्वाङ्गदाहेन ।। 251

्रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परापकारित्वम् । असतां च निर्देयत्वं स्वभावसिद्धं त्रिषु त्रितयम् ॥ २५२

उपकर्तुमप्रकाशं क्षन्तुं न्यूनेष्वयाचितं दातुम् । अभिसंधातुं च गुणैः शतेषु केचिष्टिजानन्ति ॥ 253

गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः | अलिरेति वनास्कमलं न दर्दुरस्तमिनासीपि || 254

भारे। तु मन्दमन्दानि मध्ये समरसानि च । अन्ते स्नेहायमानानि संगतानि बुधैः सह ।।

# सुभाषितावलिः

255

इयमुझतसस्वशालिनां महतां कापि कडोरचित्तता । उपकृत्य भवन्ति दूरतः परतः प्रत्युपकारशङ्क्या ॥

उपकारिणि बीतमत्सरे वा सदयत्वं यदि तत्र कीतिरेकः। अहिते सहसापराद्धलब्धे संघृणं यस्य मनः सतां स धुर्यः ॥

257

आदिमध्यनिधनेषु सीहर्द सज्जने भवति नेतरे जने । क्वेदता उनि धर्षता पनै-र्नान्यभावमुपयाति काञ्चनम् ॥

दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति कुलपदीपास्तु भवन्ति केचित् । त्रिरव्यतीतानपि पूर्वजान्ये प्रकादायन्ति स्वगुणप्रकर्षात् ॥

भा० अमृतवर्धनस्यः

259

तुङ्गात्मनां तुङ्गतराः समर्था मनोरुजं ध्वंसियतुं न नीचाः । धाराधरा एव धराधराणां निदाघदावीघहरा न नयः ॥ 260

गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवान्ति ते निर्मुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ।

# सज्जनवर्णनगद्धातः

सुस्वादुतोयप्रभवा हि नद्यः समुद्रमासाच भवन्त्यपेयाः ॥

261

तृणानि नोन्मूरुयति प्रभच्छनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वदाः । समुच्छितानेव तरून्प्रवाधते

महान्महत्स्वेव करोति विक्रियाम् ॥ २६२

चिराय सत्संगमशुद्धमानसो नं यात्यसत्संगतमात्मवाचरः । मनोहरेन्दीवरखण्डगोचरो न जातु भृङ्गः कुणपे निठीयते ।।

263

अपि विभवविद्दीनः प्रच्युतो वा स्वदेशा-बहि खलजनसेवां प्रार्थयत्युद्धतात्मा !! तनु तृणमुपभुङ्के न क्षुधानीपि सिंहः पिबति रुधिरमुष्णं प्रायशः कुञ्जराणाम् !!

एते केषामपि.

264

वित्ते त्यागः क्षमा शक्तो दुःखे दैन्यविहीनता | निर्दम्भता सदाचारे स्वभावोयं महात्मनाम् || 265

द्धालतवदशाहर्षक्रैव्ये खलः खलु खेलते स्खलित भजते लेशक्रेशे विषादिवपूचिकाम् । भवति न सतां दर्षोहामा न दैन्यमयी मित-र्वुरिभमवना गम्भीराणां द्वखेष्वद्वखेषु च ॥

266

स्वाम्ये पेदालता गुणे पणियता हर्षे निरुत्सेकता मन्त्रे संवृतता श्रुते समितिता वित्तोदये त्यागिता । साधी सादरता खले विमुखता पापे परं भीरुता दुःखे क्रेशसहिष्णुता च महतां कल्याणमाकाङ्कृति ॥ क्षेमेन्द्रस्यः

267

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदिस वाक्पटुता युधि विक्रमः । यशिस चाभिरतिर्व्यसनं श्रुते प्रकृतिसिद्धिमेदं हि महात्मनाम् ॥ 268

इदं हि माहात्म्यविशेषस्वकं वदन्ति चिद्धं महतां मनीषिणः । मनो यदेषां सुखदुःखसंभवे प्रयाति नो हर्षविषादवदयताम् ॥ एतौ भण्डकस्य

269

द्धभाषितैः प्रीतिरनुच्चतिः श्रिया परार्थनिष्पत्तिपटीयसी क्रिया । गुणेष्वतृप्रिर्गुणवन्द्ध चादरो निगूढमेतच्चरितं महात्मनाम् ॥ हरिभद्दस्यः

270

सत्यं गुणा गुणवतां विधिवेपरीत्या-चलार्जिता अपि कली विफला भवन्ति । साफल्यमस्ति सुतरामिदमेव तेषां यत्तापयन्ति हदयानि पुनः खलानाम् ॥ प्रण्यस्यः

271

यद्रव्यनाहितमतिर्वेह्व चाटुगर्भे कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति ।

# सङ्जनवर्णनपद्गतिः

तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किं तु कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारचन्ति ॥ भगवसरारोग्बस्य

272

पापं समाचरित बीतपृणी जवन्यः प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यबुद्धिः । प्राणात्ययेपि न तु साधुजनः स्ववृत्तं वेठां समुद्र इव लङ्कृथितुं समर्थः ॥ नवन्तव्यस्य

273

तुदः स एव कुलजश्च स एव भीरः भ्राच्यो विपत्स्विप न मुख्यति यः स्वभावम् । तप्तं यथा दिनकरस्य मरीचिजालै-देंहं त्यजेदिप हिमं न तु शीतलस्वम् ॥

वाञ्चापदं मरणदुः खिमवानुभाव्य दत्तेन किं खलु भवत्यतिभूयसापि । कल्पद्रुमान्परिहसन्त इवेह सन्तः संकल्पितैरतिददत्यकदर्थितं यत् ॥

मकाशवर्षस्यः

ते साधवो भुवनमण्डलमौलिभूता वे साधुतां निरुपकारिषु दर्शवन्ति । आत्मप्रयोजनवशीकृतिखिद्यदेहः पूर्वोपकारिषु खलोपि हि सानुकम्पः ।।

278
नान्तर्विचिन्तयति किंचिदिप प्रतीपमाकोपितोपि सुजनः पिशुनेन पापम् ।
अकिक्रियोपि हि मुखे पतिनामभागास्तारापेतरमृतमेव कराः किरन्ति ॥

आकोषितोषि कुलजो न बदत्यवार्धं निष्पीडितो मधुरमेव वमेत्किलेक्षुः । नीचो जनो गुणशीतरिष सेव्यमानो हासेषु तहदित यत्कलहेषु वार्यम् ॥ 278

निदन्तु नीतिनिपुणा अथवा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः परापततु गच्छतु वा वयेच्छम् ।
अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यास्पद्यः प्रचलयन्ति पदं न धीराः ॥
एके केषानिष

279

हेनोः कुतोप्यसदृशाः खजना गरीयः कार्यं निसर्गगुरवः स्फुटमारभन्ते । उत्थाय किं कलशतोपि न सिन्धुनाथ-मुद्दीचिमालमपिबद्गगवानगस्त्यः ।।

रक्षाकरस्य. 280

प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मितिनमसुभद्गेष्यस्व करं स्रासन्तो नाभ्यथ्याः सुहदपि न याच्योकृशाधनः । विपशुचैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां स्रतां केनोहिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम् ।। जयादित्यस्य.

281

प्रदानं सुच्छन्नं गृहमुपगते संश्रमविधिरनुत्सेको लक्ष्म्याप्यनिभमवनीयाः परक्रयाः |
प्रियं कृत्वा मीनं सदिसं कथनं चाप्युपकृतेः
श्रुतेत्यन्तासिकः पुरुषमभिजातं कथयति ||
282
कस्यादेशात्क्षपथित तमः सप्तसिः प्रजानां
हायाहेतोः पथि विटिपनामञ्जितः केन बदः |

# सरजनवर्गनपद्धतिः

अभ्यर्थन्ते जलस्वमुचः केन वा वृष्टिहेतो-र्जात्यैवेते परहितविधी साधवी बद्धकक्ष्याः ॥ 283

स्वफलिनचयः शाखाभङ्गः करोति वनस्पते-गमनमलसं बहाटोपः करोति शिखण्डिनः । चतुरगमनो यो जात्याश्वः स गौरिव वाह्यते गुणवति जने प्रायेणेते गुणाः खलु वैरिणः ॥ एते केषामि

284

ख्याति यत्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्रादरः स्यास्तुतः किं कुर्याद्वहितिक्षितोपि पुरुषः पाषाणभूते जने । प्रेमारूढविलासिनीमदवशन्यावृत्तकण्डस्वनः सीस्कारो हि मनोहरोपि बिधरे कं नाम कुर्याद्वणम् ।। सीस्कारस्वस्य

285

क्षुद्राः सन्ति सहस्रदाः स्वभरणव्यापारमात्रोन्मुखाः स्वार्थो यस्य परार्थे एव स पुमानेकः सतामपणीः । दुष्पुरोदरपूरणाय पिबति स्रोतःपति वाडवो जीमृतस्तु निदाघतापितजगत्संतापविच्छित्तये ॥

286

नम्रत्वेनोत्तमन्तः परगुणनुर्तिभः स्त्रान्गुणान्ख्यापयन्तः
पुष्णन्तः स्वीयमर्थं सततकृतमहारम्भयत्नाः परार्थे ॥
क्षान्त्यैवाक्षेपकक्षाक्षरमुखरमुखान्दुर्मुखान्दुःखयन्तः
सन्तः साधर्यनर्या जगित बहुमताः कस्य नाभ्यर्थनीयाः ॥
एते केषामि

287

सज्जना एव साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम् । पुष्पाणां सीरमं प्रायस्तन्वते दिक्षु मादताः ।।

# सुभाषितावलिः

## 288

साधुरेव प्रवीणः स्यात्सद्गुणामृतचर्यणे । नवचूताङ्क्रास्त्रादकुदालः कोकिलः किल ॥ प्रायः सन्त्युपदेशाही धीमन्तो न जडाशयाः । तिलाः कुद्धमसीगन्ध्यमाहिणो न यवाः कचित्।। मनस्विहृद्यं धत्ते रीक्ष्येणैव प्रसन्तताम् । भस्मना मक्रः प्रायः प्रसादं लभतेतराम् ॥ उत्तमः क्षेदाविक्षोभं क्षमः सोद्धं नहीतरः । मणिरेव महाद्याणघर्षणं न तु मृत्कणः ॥ जडे प्रभवति पायो दुःखं बिश्रति साधवः । सितांशावुदिते पद्माः संको वातङ्काधारिणः ॥ गुणानामन्तरं पायस्तज्ज्ञो जानाति नेतरः । मालतीमक्षिकामोदं घाणं वेत्ति न लोचनम् ॥ स्वभावं नैव मुञ्जन्ति सन्तः संसर्गतोसताम् । न त्यजन्ति रुतं मञ्ज्ञ काकसंपर्कतः पिकाः ।। संपत्ती कीमलं चित्तं साधोरापदि कर्कशम्। सुकुमारं मधी पत्नं तरोः स्यात्कितिनं शती ॥ स्वभावं न जहात्यन्तः साधुरापद्रतोपि सन् । कर्पूरः पावकप्रष्टः सौरभं भजतेतराम् ॥ 297 भप्यापत्समयः साधोः प्रयाति श्लावनीयताम् । विधोर्विधुंतुदास्कन्दविपत्कालोपि सुन्दरः ॥

# सज्ज्ञनवर्णनपद्धातः

298

रष्टदुर्जनदीरात्म्यः सज्जने रज्यते जनः । आरख पर्वतं पान्यः सानी निर्वृतिमेत्यलम् ॥ २९७

क्षणक्षविणि सापाये भोगे रज्यन्ति नोत्तमाः । संत्यज्याम्भोजकिंजन्कं हंसाः प्राथन्ति रीवलम् ॥ ३००

अधमं बाधते भूयो दुःखावेगो न तूत्तमम् । पाणिपादं रुजत्याद्यु दीतस्पर्शो न चसुषी ॥ 301

गुणवान्सुचिरस्थायी दैवेनापि न सद्यते । तिष्ठत्येकां निद्यां चन्द्रः श्रीमान्संपूर्णमण्डलः ॥ ३०१

सर्वत्र गुणवान्देशे चकास्ति प्रथतेतराम् । मणिर्मूर्भि गले बाही पादपीठेपि श्रीभते ।। 303

उत्तमं द्वचिरं नैव विपदोभिभवन्त्यलम् । राष्ट्रमसनसंभूता क्षणं विच्छायता विधोः ॥ 304

संतुष्यत्युत्तमः स्तुत्या धनेन महताधमः । प्रसीदन्ति जपैदेवा बलिभिर्भूतविमहाः ।। 305

1

न कदाचित्सतां चेतः प्रसरत्यघकर्मसु । जलेषु द्रुतमप्यन्तः सर्पिरादयानतां व्रजेत् ॥ ४०६

नराः संस्काराही जगित किल केचित्सुकृतिनः समानायां जाताविष वयसि सत्यामि धियि | अयं दृष्टान्तोत्र स्कुटपरिचयादभ्यसनतः शुकः श्लोकान्वक्तं प्रभवित न काकः क्विन्दिष ||

धनमि परदत्तं दुः लमीचित्यभाजां भवति इदि तदेवानन्दकारीतरेवाम् । मलयजरसिवन्दुर्वाधते नेत्रमन्त-र्जनयति च स एवाहुदिमन्यत्र गात्रे ॥

एते कुसुमदेवस्य.

308

सद्दंशजस्य परितापनुदः सुवृत्त-शुद्धात्मनः सकललेकिविभूषणस्य । छिद्रं प्रजातमपि साधुजनस्य दैवा-न्मुक्तामणेरिव गुणाय भवत्यवश्यम् ।।

कस्यापि.

309

गेहं दुर्गतबन्धुमिर्गुरुगृहं छात्रैरहंकारिभि-हेष्टं पत्तनवञ्चकैर्मुनिजनैः शापोन्मुखेराश्रमान् । सिंहाचैश्र वनं खंतेर्नृपसभां त्रीरीर्दगन्तान्पि संकीर्णान्यवतोक्य सत्यसरतः साधुः क विश्राम्यति ॥ 310

साभिमानमसंभाव्यमाैचित्यच्युतमियम् । दुःखावमानदीनं वा न वदन्ति गुणोच्चताः ।। क्षेमेन्द्रस्यः

311

भवति स्त्रभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य स्नुजनस्य । वहति विकासितकुमुदो द्विगुणहर्चि हिमकरोद्योतः ॥ 312

गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्तिः परत एव संभवति । स्वमहिमदर्शनमक्ष्णोर्मकुरतले जायते यस्मात् ॥ एतौ स्वन्धोः

कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविधानां कः परः प्रयवादिनाम् ॥ कस्यपि

314

अश्वः शक्षं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्व नारी च | पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्व ||

315

उत्साहसंपद्ममदीर्घस्त्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतज्ञं बृढसीहदं च लक्ष्मीः स्वयं वाञ्जति वासहेतोः ॥ 316

कर्दार्थतस्यापि महाशयस्य न शक्यते सर्गगुणः प्रमार्ष्टुम् । अधामुखस्यापि कृतस्य वह्न-र्नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ एते केषानपिः

317

न्यायः खतैः परिहतधितश्च धर्मः कालः किलः कलुष एव परं प्रवृत्तः । प्रायेण दुर्जनजनः प्रभविष्णुरेव निश्वक्रिकः परिभवास्पदमेव साधुः ॥

व्रते विवादं विमिति विवेके
सत्येतिशङ्कां विनये विकारम् |
गुणेवमानं कुशले निषेधं
धर्मे विरोधं न करोति साधुः ||
एसी संसन्दरक

# सुभाषितावलि :

319

वन्धः स पुंसां त्रिदशाभिनन्धः कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः । संसारसारत्वमुपैति यस्य परोपकाराभरणं शरीरम् ॥ कस्यापिः

320

भभेदेनोपास्ते कुमुदमुदरे वा स्थितवतो विपक्षादम्भोजादुपगतवतो वा मधुलिहः | भपर्याप्तः कोपि स्वपरपरिचर्यापरिचय-प्रबन्धः साधूनामयमनभिसंधानमधुरः || भरोरः

321

वैर्वातृलो भवति पुरतः कथ्यमानैर्जनानां कामप्यन्तर्विद्धति दजं येप्यनुद्वीर्यमाणाः । तेभिनायाः किमपि इदये कण्ठलमः स्पुरन्तो यस्याख्येयास्तमिह सुहदं पुण्यवन्तो लभन्ते ॥ भर्दसारस्वतस्य

322

उदन्विश्वा भूः स च निधिरपां योजनदातं सदा पान्यः पूषा गगनपरिमाणं कथयति । इति प्रायो भानाः स्फुरदविधमुद्रामुकुलिताः सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ राज्ञोखरस्य

323

सागसेपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकुर्वते । बोधं स्वस्यैव नेच्छन्ति ते विश्वोद्धरणक्षमाः ॥

पात्रं पवित्रयति नैय गुणान्किणोति बेहं न संहरति नापि मलं प्रसूते ।

# दुर्जनपद्धातिः

होषावसानस्विरश्वलतां न धरो सत्संगमः सङ्गतसद्मनि कोपि दीपः ||

325

भणुरि मिणः पाणत्राणक्षमो विषमिक्षणां शिशुरिप चषा सिंहीसनुः समाह्रयते गजान् । तनुरिप तरुस्कन्धोद्भृतो दहत्यनलो वनं प्रकृतिमहतां जात्यं तेजो न मूर्तिमपेक्षते ॥

# अथ दुर्जनपद्धतिः ३२६

नमः खलेभ्यः क इवाधवा न ता-नलं नमस्येदिह यो जिजीविषुः | विनेव ये दोषमृषिप्रकाण्डव-स्रयन्ति द्यापेन रसातलं नरान् || प्रवासवर्षस्यः

327

विषधरतोप्यतिविषमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्यांसः | यदयं नकुलद्देषी सकुलद्देषी सदा पिद्युनः || 328

ं अतिमलिने कर्तृन्ये भवति खलानामतीव निपुणा धीः | तिमिरे हि कौशिकानां रूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः || 329

विध्वस्तपरगुणानां भवति खठानामतीव मिलनस्वम् । अन्तरितद्याद्यारुवामपि सिलिलमुचां मिलिनिमाभ्यधिकः ॥

हिस्त इव भूतिमलिनो लङ्क्षयित यथा यथा खलः खजनम् । वर्षणमिव तं कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम् ॥ यते स्वन्धोः

# सुभाष्ट्रितावलिः

## 331

र्जीवनमहणे नम्ना गृहीस्वा पुनरुत्थिताः । किं कनिष्ठा उत ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः ॥ 332

सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णाद्ययाय च । नमास्तु बहुवीजाय खलायोलूखलाय च ।। 333

जिह्नादूषितसत्पात्रः पिण्डार्थी कलहोत्कटः । तुल्यतामभुचिर्नित्यं विभर्ति पिद्युनः द्युनः ॥ 334

भहो बत खलः पुण्यैर्मूर्खीप्यश्रुतपण्डितः । स्त्रगुणोदीरणे देषः परनिन्दास्र वाक्पतिः ॥ 335

खलः स्रजनपैद्यान्ये सर्वतोक्षि शिरोमुखः । सर्वतः श्रुतिमाङ्गोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १२१६

सत्साभुवादे मूर्खस्य मात्सर्यगलरोगिणः । जिह्ना कङ्कमुखेनापि कृष्टा नैव प्रवर्तते ॥ 337

मायामयः प्रकृत्यैव रागद्वेषमदाकुलः | महतामपि मोहाय संसार इव दुर्जनः || 338

खित्रमिप मायावी रचयत्येव लीलया | लघुश्व महतां मध्ये तस्मात्खल इति स्मृत: || 339

खलेन धनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना । पिशुनेन पदस्थेन हा प्रजे का गमिष्यसि ।।

एते क्षेमेन्द्रस्यः

# दुर्जनपद्धतिः

## 340

ॅ क्रतरातमसन्छ नष्टं स्वभाषितरातं च नष्टमबुधेषु । वचनरातमवचनकरे बुद्धिरातमचेतने नष्टम् ॥ 341

नष्टमपात्रे दानं नष्टं हितमफंत्र बुद्धवद्याने । नष्टो गुणोगुगन्ने नष्टं दाक्षिण्यमकृतन्ने ।। 342

दूरादुच्छितपाणिराईनयनः प्रोन्सारितार्धासनी गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रश्रेषु सक्तोक्तरः । अन्तर्गूढविषो बहिर्मधुमयश्चातीय मायामयः को नामायमपूर्वनाटकविधिर्यः शिक्षितो दुर्जनैः ॥ एते केषामणि

343

ये श्रमं हर्तुमीहन्ते महतां त्रिरसंधृतम् । वन्द्यास्तेसरठात्मानो दुर्जनाः सज्जना इत्र ॥ भानन्दर्शनस्यः

344

अहो कुटिलबुद्धीनां दुर्घाहमसतां मनः | अन्यक्र्ञिस कण्डेन्यदन्यदोष्ठपुटे स्थितम् || कस्यापि.

345

खिलेषु सत्सु निर्याता वयमर्जयितुं गुणान् । इयं सा तस्करमामे रत्नक्रयविडम्बना ॥ ३४४

वर्धेते स्पर्धयेवोमी संपदा शतशाखया | अङ्कुरोवस्करोद्भृतः पुरुषश्चाकुलोद्भवः ॥ एती भदवक्षभस्यः

347

दद्यमानाः सुतीक्ष्णेन नीचाः परयशोमिना । अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रचक्रिरे ॥

### सुभाषितावितः

#### 348

यत्समृत्वेव परां यान्ति सन्तः संतापसंतिम् । तदसन्तो इसन्तोपि हेलयेव हि कुर्वते ॥ 349

गुणदोषावशास्त्रज्ञः कथं विभजते जनः । किमन्धस्याधिकारोस्ति रूपमेदोपलन्धिषु ॥

प्रायः प्रकाशनां याति मलिनः साधुवाधया । नामसिष्यत चेदकी कोज्ञास्यरिंसहिकास्रतम् ॥

351

प्रायः परोपतापाय दुर्जनः सततोद्यतः । अवस्यकरणीयत्वाच कारणमपेक्षते ॥ 352

र्ने स्तोकेनोन्नितमायाति स्तोकेनायात्यधोगितम् । अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ अऽ

अहो प्रकृतिसादृइयं श्लेष्मणो दुर्जनस्य च | मधुरैः कोपमायाति कटुकैरुपशाम्यति ॥ 254

यथा गजपितः शान्तश्र्षायार्थी वृक्षमाश्रितः | विश्रम्य तं दुमं हन्ति तथा नीचः स्वमाश्रयम् || एते केषामि

355

' बुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोपि सन् | मणिना भूषितः सपै भवेत्कि न भयंकरः || वाल्मीकेः

356

चारुता परदारार्थ धनं लोकोपतप्तये । प्रभुत्वं साधुनाशाय खले खलतरा गुणाः ॥

# दुर्जनपद्धातः

857

परोपघातविज्ञानमात्रहाभोपजीविनाम् । दाशानामिव धूर्तानां जालाय गुणसंमदः ।। 358

ॅबुर्जनेनोच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि । अकालकुद्धमानीय त्रासं संजनयन्ति मे ॥ एते केषार्गपः

359

न रुज्जते सज्जनवर्जनीयया भुजंगवक्राक्रिययापि दुर्जनः । धियं कुमायासमयाभिनारिणीं विदग्धतामेव हि मन्यते खरुः ।।

भेमेन्द्रस्य.

360

वृति स्त्रां बहु मन्यते हिंद शुनं धत्तेनुकम्पोक्तिभिवर्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमितः कुर्वन्स्तुतीरात्मनः ।
गह्योपायनिषेवणं कथयति स्थारनुं वदन्व्यापदं
श्रुत्वा दुःखमरुनुदां वितनुते पीढां जनः प्राकृतः ।।
361

पाकभेत्र शुभस्य मेद्य तदसी प्रागेव नादात्किमु
स्वार्यभेत्र मयास्य किं न भजते दीनान्स्वबन्धूनयम् ।
मत्तो रन्ध्रवृशोस्य भीर्यदि न तहुम्धः किमेष त्यजेदित्यन्तः पुरुषोधमः कलयित प्रायः कृतोपिकयः ॥

एती अञ्चणस्य.

362

साधर्य युधि शौर्यमप्रतिहतं तत्खण्डिताखण्डलं याच्चोत्तानकरः कृत सभगवान्दानेन लक्ष्मीपितः । ऐश्वर्य स्वकराप्तसप्तभुवनं लब्धाब्धिपारं यद्याः सर्वे दुर्जनसंगमेन सहसा स्पष्टं विनष्टं बलेः ॥

### सुभाषिताविः

363

शमयित यशः क्रेशं स्ते दिश्चत्यशियां गतिं जनयित जनोद्देगायासं नयत्युपहास्यताम् । श्रमयित मितं मानं हन्ति क्षिणोति च जीवितं क्षिपित सकलं कल्याणानां कुलं खलसंगमः ।। एतै। क्षेमेन्द्रस्य.

364

अविनयभुवामज्ञानानां रामाय भवचपि प्रकृतिकुटिलाद्दियाभ्यासः खलत्विवृद्धये | फणिभयभृतामस्तु च्छेदक्षमस्तमसामसी विषधरफणारत्नालोको भयं तु भृद्यायते ॥ सुराहः

365

करोति पूज्यमानोपि लोकव्यसनदीक्षितः । दर्शने दर्शने त्रासं गृहाहिरिव दुर्जनः ।। 366

सत्यधर्मच्युतात्पुंसः कुदादाशीविषादिव | नास्तिकोपि ह्यद्विजते जनः किं पुनरास्तिकः || २८७

वेषां प्राणिवधः क्रीडा नर्म मर्मिच्छिरो गिरः | कार्य परोपतापित्वं ते मृत्योरपि मृत्यवः || 368

अहो बत महत्कष्टं विपरीतामिदं जगत् । वेनापत्रपंते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ३६९

न तथेच्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेदितुं गुणान् । यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैर्गुण्यं पापचेतसः ॥ 370

ंवर्जनीयो मतिमतां दुर्जनः सख्यवैरयोः । या भवत्युपघाताय त्लडन्नपि ददान्नपि ।।

## दुर्जनपद्धातिः

371

अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यम विद्यते । यत्र दुर्जन इत्याह दुर्जनः सञ्जनं जनम् ।। 872

अपकारमसंगाप्य तुष्येत्साधुरसाधुतः । नैष लामो भुजंगेन वेष्टितो यच दर्यते ।। 878

लुब्धः स्तब्धोनृजुर्मूर्वः प्रमुरेकान्तदारुणः । बहुनेष खलः साधूनमारयित्वा मरिष्यति |}

एते श्रीभगवद्यासमुनेः

374

का खलेन सह स्पर्धा सज्जनस्यामिमानिनः | भाषणं भीषणं साधुदूषणं यस्य भूषणम् || 875

मुखेनैकेन विध्यन्ति पाइमेकस्य कण्टकाः । दूरान्मुखसहस्रेण सर्वप्राणहराः खलाः ।। २७८

निर्माय खलजिहामं सर्वप्राणहरं नृणाम् । चकार किं वृथा शखविषवहीन्यजापतिः ॥

यथा परोपकारेषु नित्यं जागर्ति सज्जनः । तथा परापकारेषु जागर्ति सततं खरुः ॥

एते भहपुध्वीधरस्यः

378

बिमेति पिशुनाधीचः प्रकाशनपटीयसः । न पुनर्मूहहृदयो निन्दनीयात्स्यकर्मणः ॥ 379

वृथाज्वलितकोपामेः परुषाक्षरवादिनः । दुर्जनस्यौषधं नास्ति किंत्विदन्यदनुत्तरात् ॥

### सुभाषितावाल :

380

खिलानां कण्टकानां च हिंधैवास्ति प्रतिक्रिया । उपानन्मुखभङ्गो वा दूरतो वापि वर्जनम् ॥ 381

जीवज्ञपि न तत्कर्तु शक्नोति द्वजनस्तथा । दुर्जनो यन्मृतः कुर्यात्परेभ्योहितमुत्तरम् ॥ 382

यद्यदिष्टतमं तत्त्वहेयं गुणवते किल । अत एव खलो दोषान्साधुभ्यः संप्रयच्छति ।। अ83

रोगोण्डजोङ्कुरोगिर्विषमश्वतरो घुणाः क्रिमयः । प्रकृतिकृतप्रश्च नरः स्वाश्रयमविनादय नैधन्ते ॥ व

न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः । श्वा हि सर्वरसान्भुक्त्वा विनामेध्यं न तृप्यति ॥ 385

वरमत्यन्तविफलः द्वाखसेव्यो हि सज्जनः । न तु प्राणहरस्तीक्ष्णः शरवत्सफलः खलः ॥ ८८८

स्वभावेनैव निशितः कृतपक्षपहोपि सन् । शरवहुणनिर्मुक्तः खलः कस्य न मेदकः ॥ 387

दुर्जनः सुजनीकर्तुं यक्षेनापि न शक्यते । संस्कारेणापि लशुनं कः स्नुगन्धीकरिष्यति ॥ 388

े नीचः समुत्थितोवस्यमनवाय्य पराश्रयम् । छिद्रेण रतिमामोति दृष्टान्तोच कटीभवः ॥

## युर्जनपद्धातः

389

परवादे ददावदनः पररम्धनिरीक्षणे सहस्राक्षः । सङ्क्षत्वृत्तिहरणे बाहुसहस्रार्जुनो नीचः ॥ ३९०

ं दुर्जनदूषितमनसां पुंसां छजनेपि नास्ति विश्वासः । बारुः पावसदग्धो दध्यपि फूस्कृत्य भक्षयति ॥ 391

आदी रुज्जयित कृतं मध्ये परिभवति रिक्तमवसाने । खलसंगतस्य कथयत यदि ह्यस्थितमस्ति किंचिदिप ।। 392

परमर्मदिव्यवर्शिषु जात्यैवोचितनिगृहवैरेषु । कः खलु खलेषु शङ्कां भ्रथयिष्यति हम्भनिरतेषु ॥ केषामि

393

ं **भज्ञः सु**खमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विद्योषज्ञः | ज्ञानलवर्जुविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति || <sub>भर्वहरेः</sub>

394

अस्थानाभिनिवेशी प्रायो जड एव भवति नो विद्वान् । बालादन्यः कोम्भसि जिघृक्षतीन्दोः स्फुरद्विम्बम् ॥ 395

रुष्धोदयोपि हि खरुः प्रथमं स्वजनं नयति परितापम् । उद्गच्छन्दवदहनो जन्मभुवं दारु निर्दहति ॥ 896

अल्पश्रुतलव एव प्रायः प्रकटयित वाग्विभवमुचैः । सर्वत्र कुनट एव हि नाटकमधिकं विडम्बयिति ।। 397

प्रखला एव गुणावतामाक्रम्य धुरं पुरः प्रकर्षन्ति । तृणकाष्ठमेव जलभेरुपरिप्रवते न रस्नानि ॥

महतां यदेव मूर्भन्छ तदेव नीचास्तृणाय मन्यन्ते ।
लिक्नं प्रणमन्ति बुभाः काकः पुनरासनीकुरुते ।।
399

सह वसतामप्यसतां जलरुहजलवद्भवत्यसंश्लेषः । 
दूरेपि सतां वसतां प्रीतिः कुमुदेन्दुवद्भवति ।।
400

परिशुद्धामपि वृत्तिं समाश्रितो दुर्जनः परान्व्यथते । पवनाश्विनोपि भुजगाः परोपतापं न मुञ्चन्ति ॥ 401

साधवति यत्पयोजनमज्ञस्तत्तस्य काकतालीयम् । दैवात्कयमप्यक्षरमुत्किरति घुणोपि काष्टेषु ॥ 402

प्राचः खलप्रकृतयो नापरिभूता हिताय कल्पन्ते ।
पुष्प्यत्यधिकमशोको गणिकाचरणप्रहारेण ।।
403

परमर्मबद्दनादिषु खलस्य यत्कौद्यालं न तत्कृत्ये । यत्सामर्थ्यमुपदती विषस्य तन्नोपकाराय ॥

40

भित्तत्कृता अपि शवाः सहभुवमुज्यन्ति जातु न प्रकृतिम् । शिरसा महेश्वरेणापि ननु धृतो वक्र एव शशी ।। 405

वायुरिय खलजनीयं प्रायः पररूपमेति संपर्कात् | सन्तस्तु रिवकरा इव सदसयोगेप्यसंश्चिष्टाः || 406

ं प्रेरयित परमनार्यः शक्तिदरिद्रोपि जगदभिद्रोहि । तेजयित खद्वधारां स्वयमसमर्था शिला छेलुम् ॥

## दुर्जनपद्गतः

#### 407

दूरेपि परस्वागित पदुर्जनो नात्मनः समीपेपि । स्वं त्रणमिक्ष न पश्यित शाशिनि करुङ्कं निरूपयित ।।

408

साधुष्वेवातितरामरंतुदाः स्वां विवृण्वते वृत्तिम् । ब्याधा निप्रन्ति मृगान्मृतमपि न तु सिंहमाददते ।। 409

अविकारिणमपि सज्जनमनिशमनार्थः प्रबाधतेत्वर्थम् । कमिलन्या किमिह कृतं हिमस्य यत्तां सदा दहति ।। 410

स्वगुणानिव परदोषान्वक्तं न सतोपि दाक्कवन्ति बुधाः ।
स्वगुणानिव परदोषानसतोपि खलास्तु कथवन्ति ।।

कृत्वापि येन लज्जामुपैति साधुः परोदितेनापि । तदकृत्वैव खलजनः स्वयमुद्रिरतीति धिग्लघुताम् ॥ ४१२

भाम्त्राप्यात्मविनाशं गणयति न खलः परन्यसनकप्टम् । शायः सहस्रनाशे समरमुखे नृत्यति कवन्धः ।। 413

् प्रकृतिखलस्वादसतां दोष इव गुणोपि बाधते लोकान् । विषकुद्धमानां गन्धः द्वरभिरपि मनांसि मोहयति ॥

414

ेलब्धोच्ड्रायो नीचः प्रथमतरं स्वामिनं पराभवति । पथि धूलिरजो सादाबुत्यापकमेव संवृणुते ॥

415

मृगमदकर्पूरागुरुचन्दनगन्धाधिवासितो लशुनः । न स्यजति गन्धमशुभं प्रकृतिमित्र सहोत्थितां नीचः ॥

े उपकृतमनेन खहदयमिति दुर्जनेष्वस्ति न कविदेपेशा । होत्रा सह स्वमाश्रयमुद्दृत्तोमिदेहत्येव ॥ एता स्वग्रस्ट

417

उपकृतिरेव खलानां दोषस्य गरीयसो भवति हेतुः । अनुकूलाचरणेन हि कुप्यन्ति व्याधयोत्यर्थम् ॥ 418

न परं फलति हि किंचित्खल एवानर्थमावहति यावत् । मारयति सपदि विषतहराश्रयमाणं श्रमापनुदे ।।

स्वार्धनिरपेक्ष एव हि परोपघातोसतां व्यसनमेव । अश्वानायोदन्या वा विरमति फणिनो न दन्ददातः ॥ एताः प्रकाशवर्षस्य

420

एकीभावं गतयोर्जलपयसोर्मिचचेतसोश्चेव । व्यतिरेककृतौ शक्तिईसानां दुर्जनानां च ॥ वामोदरगुप्तस्य.

421

शल्यमपि स्वलदन्तः सोहुं शक्येत हालहलदिग्धम् । धीरैन पुनरकारणकुपितखलालीकदुर्वचनम् ॥ भहरहरस्यः

422

ं मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषबिहितवृत्तीनाम् । लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥ भर्वहरः

423

पारम्भतोतिविपुरुं भृदाकृदामन्ते विभेदकृन्मलिनम् महिषविषाणमिवानुजु परुषं भवदं खलपेम ॥

## दुर्जनपद्धातः

424

पात्रमपात्री कुरते दहति गुणान्केहमाशु नाशयति । अमले मलं पयच्छति दीपज्यालेय खलमैची ॥

> समर्पिताः कस्य न तेन दोषा हटाहुणा या न हताः खलेन । तथापि दोषैर्न वियुज्यतेसी स्पृष्टोपि नैकेन गुणेन चित्रम् ॥

श्रीज्ञववर्धनस्यः

426

आराध्यमानो बहुिभः प्रकारैर्नाराध्यते नाम किमत्र चित्रम् ।
अयं त्वपूर्वः प्रतिभाविद्याषो
यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति ।।
427

विद्वानुपालम्भमवाप्य दोषा-चिवर्ततेसी परितप्यते च । ज्ञातस्तु दोषो मम सर्वथेति पापो जनः पापतरं करोति ॥ गीण्डस्यः

428

एवमेव नहि जीव्यते खला-त्तत्र का नृपतिवक्षमे कया । पूर्वमेव हि खदुःसहो नलः कि पुनः पबलवायुनेरितः ॥

ţ

प्रकाशवर्षस्य.

429

अमरेरमृतं न पीतमन्धे-र्न च हालाहलमुख्यणं हरेण ।

## सुभाषितावसिः

विधिना निहितं खलस्य वाचि इयमेतद्वहिरेकमन्तरन्यत् ।

भा॰ अमृतइसस्यः

430

निमित्तमुहिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदिति । अकारणद्वेषि मनो हि यस्य वै कथं परस्तं परितोषयिष्यति ॥

कस्यापि.

431

इतरदेव बहिर्मुखमुच्यते इदि तु यस्फुरतीतरदेव तत् । चरितमेतदधीरवितारकं धुरि पयःप्रतिबिम्बमिवासताम् ॥

क्क पिशुनस्य गतिः प्रतिहन्यते । दशति दृष्टमपि अतमप्यसी । अतिस्रुदुष्करमध्यतिरिक्तद्द-क्छुतिभिरप्यय दृष्टिविषैरिदम् ॥

एती भइकहरस्य

433

गजनुरगद्दातैः प्रयान्तु मूर्खा धनरहिता विबुधाः प्रयान्तु पद्मद्याम् । गिरिशिखरगतापि काकपाठी पुलिनगतैर्न समेति राजहंतैः ॥

434

हेपयति प्रियवचनैरादरमुपदर्शयन्खलीकुरुते । उत्कर्षयंथ लपयति मूर्खसुहत्सर्वथा वर्ज्यः ।।

# हुर्जनपद्धातिः <sup>ः</sup>

435

प्रकटमिप न संघृणोति दोषं गुणलबलम्पट एष साधुवर्गः | अतिपरुषरुषं विनापि दोषैः पिद्युनशुनां रुषतां प्रयाति कालः ॥

हर्गुप्तस्य-

436

यदा विगृक्षाति तदा हर्त यदाः
करोति मैचीमय दूषिता गुणाः ।
स्थिति समीक्ष्योभयथा परीक्षकः
करोत्यवद्योपहतं पृथग्जनम् ।।
भारतेः

437

इष्टो वा स्वकृतशतोपलालितो वा श्रिष्टो वा व्यसनशताभिरक्षितो वा । दौःशील्याज्जनयित नैव जात्वसाधु-विस्नम्मं भुजग इवाङ्कमध्यस्तप्तः ।। कस्वापि

438

रूक्षं विरोति परिकुप्यति निर्निमित्तं स्पर्शेन दूषयति बारयति प्रवेशम् । रुज्जाकरं दशकि नैव च तृप्यतीति कीरुयकस्य च खरुस्य च को विशेषः ।।

١

श्रीशिवस्थामिनः.

439

पादाहतीथ दृढदण्डविष्ठहितो वा यं दंष्ट्रया दशित तं किल दन्ति सर्पः । कोप्यन्य एव पिशुनीच भुजंगधर्मा कर्णे परं स्पृद्यति हन्त्यपरं समूलम् ॥ कस्थपि

## सुभाषितावकिः

440

युक्तं यया किलं निरन्तरलब्धवृत्तेरस्याभिमानतमसः त्रसरं निरोद्धम् ।
विद्वत्तया जगित तामवलम्ब्य केचिक्तन्बन्त्यहंकृतिमहो शतशाखमान्ध्यम् ॥

मनारथस्य.

441

नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविद्यिष्टपदोपदिष्टा | प्रागर्णवस्य इदये वृषलक्ष्मणोथ कण्डेधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ||

भइभक्षटस्य."

442

मायः स्वभावमितनो महतां समीपे तिष्ठन्खलः प्रकुरुतीर्थजनोपघातम् । शीतार्दितैः सकललोकद्मखावहोपि धूमे स्थिते नहि द्वाखेन निषेव्यतेमिः ॥ 448

धूमः पयोधरपदं कथमप्यवाप्य वर्षाम्बुभिः शमयति ज्वलनस्य तेजः । दैवादवाप्य कलुषप्रकृतिर्महत्त्वं प्रायः स्वबन्धुजनमेव तिरस्करोति ।।

444

उक्षासिताबिलखलस्य विशृङ्खलस्य पाग्जातविस्मृतनिजाधमकर्मवृत्तेः । दैवादवाप्तविभवस्य गुणहिषोस्य नीचस्य गोचरगतैः द्वखमास्यते कैः ॥

केषांचित्.

## दुर्जनपद्धतिः

445

नाथर्यमेतदधुना हतदैवयोगा-दुर्चैःस्थितिर्यदधमी न महानुभावः । रथ्याकलङ्कशतसंकरसंकुलोपि पृष्ठे भवत्यवकरो न पुनर्निधानम् ॥

भष्टवासुदेवस्य.

446

ं प्रसम्ध मणिमुद्धरेन्मकरवक्कदंष्ट्रान्तरा-स्समुद्रमपि संतरेखचलदूर्भिमालाकुलम् । भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये-च तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनिचत्तमाराधयेत् ॥

447

लंभेन सिकताद्व तैलमिप यन्नतः पीडय-न्पिबेच मृगतृष्णिकाद्व सिललं पिपासार्दितः । कदाचिदिप पर्यटञ्डशिवषाणमासादये-च तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनिचत्तमाराधयेत् ॥

448

अरण्यरुदितं कृतं श्रवश्चरीरमुद्दतितं स्थलेन्जमवरोपितं द्वचिरमूषरे वर्षितम् । श्रपुच्छमवनामितं बिधरकर्णजापः कृतः कृतान्धमुखमण्डना यदबुधो जनः सेवितः ॥

एते भद्धहरः.

449

बृथा दुग्धोनङ्कान्स्तनभरनता गौरिति चिरं परिष्वक्तः पण्डो युवतिरिति लावण्यसहिता | कृता वैदूर्वाद्या विकचिकरणे काचदाकले मवा मूदेन त्वां कृपणमगुणज्ञं प्रणमता ||

## **सुभाषिता**वालिः

450

स्वपक्षच्छेदं वा समुचितफलभंशमयवा स्वमूर्तेभिक्तं वा पतनमशुची नाशमथवा | शरः प्रामोत्येतान्हदयपथसंस्थोपि धनुष क्रजोर्वकाश्चेषाद्रवति खलु सुव्यक्तमशुभम् ||

गुणानां सा शक्तिर्विपदमनुबधन्ति यदमी
प्रसम्नस्तद्वेभा मम यदि न तैर्योगमकरोत् |
विपण्णं दीर्गत्यादिति गुणिनमालोक्य विगुणः
करोति स्वे गेहे ध्रुवमतिसमृद्धशोत्सवमसौ ॥

केषामपि.

452

भवेक्ष्य स्वात्मानं विगुणमपरानिच्छति तथा फलत्येतचो चेद्दिलपति न सन्तीह गुणिनः । निमार्ष्टु शप्तुं वा परिभवितुमुखच्छति ततो-प्यहो नीचे रम्या सगुणविजिगीषा विधिकृता ॥

वस्रभदेवस्यः

453

थिदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व तदर्जने
निह परयशो निन्दाव्याजैरतं परिमार्जितुम् ।
विरमसि न चेदिच्छाद्वेषप्रसन्तमनोरयो
दिनकरकरान्पाणिच्छन्नेर्नुदञ्ज्ममेष्यसि ॥

महेन्द्रस्य.

454

प्रकृष्टे संपर्के भणिभुजगयोर्जन्मजनिते मणिर्नाहेर्दोषान्भजित न च सर्पे मणिगुणान् । असाधुः साधुर्वा भवति ननु जास्वैव पुरुषो नसङ्गाहोर्जन्यं न च स्रजनता कस्यचिहिष् ॥

## दुर्जनपद्धातः

455

ॅन विषममृतीकर्तु द्याक्यं प्रयक्षद्यतिरपि त्यजित कटुतां न स्वां निम्बः स्थितोपि पयोहरे | गुणपरिचितामायी वाणीं न जल्पति दुर्जन-श्विरमपि वलाध्माते लोहे कुतः कनकाकृतिः ||

456

वरमिहमुखे क्रोधाविष्टे करी विनिवेशिती विषमिष वरं पीस्वा छप्तं कृतान्तनिवेशिने । गिरिवरतटान्मुक्तश्चारमा वरं शतधा कृतो न तु खलजनावाप्तरियैः कृतं हितमास्मनः ।।

457

वर्णस्यं गुरुलाघवं न गणवत्याद्याङ्कते न क्विद्रूपं नैव परीक्षते न पुरुषं वृत्तेषु वार्ता कुतः ।
कष्टं नायदासी बिभेति महतो नैवापदान्तरानमृत्युर्मूर्खकविः खलः कुनृपितश्रीरश्च तुल्यिक्रयाः ।।
458

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्याणान्त्रियान्पाणिने-मीमांसाकृतमुन्ममाथ तरसा हस्ती मुनि जैिमिनिम् । इन्दोक्काननिधि जवान मकरो वेलातटे पिङ्गल-मज्ञानाहतचेतसामितरुषां कोर्थस्तिरश्यां गुणैः ।। एते केषानिष

459

वन्धाचिन्दित दुःखितानुपहसत्याबाभते बान्धवा-ञ्छूरान्द्रेष्टि भनच्युतान्परिभवत्याशापयत्याभितान् । गुद्यानि प्रकटीकरोति षटयन्यत्नेन वैराश्यं ब्रुते शीव्रमवाच्यमुज्यति गुणान्गृकाति दोषान्खलः ।।

मकाशवर्षस्य.

इसति लसति हर्षात्तीव्रदुःखे परेषां स्वलति गलति मोहादात्मनः क्रेशलेशे । नदति बदति निन्धं मानिनां किं च नीचः परुषवचनमल्पं भावितो हन्तुमेति ॥

व्यासदासस्य.

461

ंयदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि | भयासज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ कस्यापि.

462

कर्णे तत्कथयन्ति दुन्दुभिरवे राष्ट्रे यदुङोषितं तम्रमाङ्गतया वदन्ति करुणं यस्मान्नपावान्भवेत् । श्राघन्ते तदुदीयते यदिरणाप्युमं न ममीन्तक्त-थे केचिन्ननु शाद्यमीग्ध्यनिधयस्ते मूभृतां रञ्जकाः ॥

भण्डस्ताण्डवमण्डपे चटुकथावीथीषु कन्थाकवि-गीष्ठश्वा स्वगृहाङ्गणे शिखरिभूगते खटाखुः स्फुटम् । पिण्डीश्रूरतया विटश्च पटुतां भूभृह्हे गाहते यच्छन्ति हृदकृष्टकच्छपतुलां चित्रं ततोन्यत्र ते ॥

एती कहुणस्यः

464

जाडां हीमति गण्यते व्रतरुची दम्भः शुची कैतवं शूरे निर्भूणता ऋजी विमतिता दैन्यं प्रियालापिनि । नेजस्विन्यविष्ठप्ता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेहुणवतां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः ॥ भर्त्रहरेः.

465

आखुः कैलास शैलं तुलयति करटस्ता ध्यमांसाभिलांची बधुर्लाङ्गुलमूलं चलयति चपलस्तक्षकाहिं जिषांद्यः ।

मेकः पारं यियाद्वर्भुजगमपि महाधस्मरस्याम्बुरादोः प्राञ्जेणासचपातः स्मरति समुचितं कर्म न क्षुद्रकर्मा ॥

466

भगुणकणो गुणराशिक्ष्यमिह दैवात्खलमुखे पतिनम् । प्रसर्ति तैलमिवैकः सलिले घृतवज्ञाडत्वमेत्यन्यः ॥

# अथ कदर्याः

ंशरणं किं प्रपन्नानि विषवन्मारयन्ति किम् | न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत् ॥

कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । अस्पृद्याचेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति 🔢

या विपत्तिर्धनापाये नवा भोगिवदान्ययोः । प्रज्ञायकर्षात्यागेव प्राप्ता हि कृपणेन सा ।।

ं त्यागोपभोगद्मन्येन धनेन धनिनो यदि | भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम् ॥

गृहमध्यनिखातेन धनेन रमते यदि । स तु तेनानुसारेण रमते किं न मेहणा ॥

किं शुके किं शुकः कुर्यात्फलितेपि बुमुक्षितः। अदातरि समृदेपि किं कुर्युरुपजीविनः ॥ एते केषामपि

473

ँदानोपभोगवन्ध्या या छदद्रियी न भुज्यते । पुंसां यदि हि सा लक्ष्मीरलक्ष्मीः कतमा भवेत् ॥

## **सुभाषितावलिः**

#### 474

अतिसंचयकर्तृणां वित्तमन्यस्य कारणाम् । अन्यैः संचीयते यत्नादन्यैश्च मधु पीयते ॥

475

े यहदासि विशिष्टेभ्ये। यदाश्वासि दिने दिने | तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ||

476

विडम्बनैव पुंसि श्रीः परप्रणयपांचुले ।
कान्ति कामिह कुर्वीत कुणौ कटककल्पना ।।
477

कृत्वोपकारं यस्तस्माहाञ्छित प्रत्युपिक्रयाम् । दीनस्तृष्णाविधेयत्वाहान्तमप्युपतेढि सः ॥

478

ं दानं भोगो नाद्यस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिनीद्याः ॥

479

दानं भोगं च विना धनसत्तामात्रकेण चेदनिनः । वयमपि किमिति न धनिनस्तिष्ठति नः काञ्चनो मेरुः ॥

480

धनिनोप्यदानभोगा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम् । हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रोपि महरेव ।। 481

अभ्युपयुक्ताः सद्भिर्गतागतैरहरहः सुनिर्विण्णाः । क्रपणजनसंनिकर्षे संप्राप्यार्थाः स्वपन्तीव ॥

482

ं उपभोगकातराणां पुरुषाणामर्थसंचयपराणाम् । कन्यारत्नमिव गृहे तिष्ठन्त्यर्थाः परस्यार्थे ॥

ने मूर्खनरा लोके येषां धनमस्ति नास्ति च त्यागः । ं केवलमर्भनरभणवियोगदुःखान्यनुभवन्ति ॥

484

ें क्रपणसमृदीनामपि भोक्तारः सन्ति केचिदतिनिपुणाः । जलसंपदोम्ब्राशेर्वान्ति लयं श्राभदौर्वामी ।। प्रकाशवर्षस्यः

पाप्रानिप न लभन्ते भौगान्भोक्तुं स्वकर्मभिः क्रपणाः । मुखरोगः किल भवति द्राक्षापाके बलिभुजां हि ।। रविगुप्तस्यः

486

न निर्वियासन्ति कदर्यहस्ता-द्धनानि पांसोरिव तैललेशाः । दैवात्कदाविद्दिनियो क्तुरेव निर्गन्तुमिच्छन्त्बस्रुभिः सहैव ॥

487

संचितं क्रतुषु नोपयुज्यते याचितं गुणवते न दीयते । तत्कदर्थपरिरक्षितं धनं चौरपार्थिवगृहेषु गच्छति ॥

वरममी तरवी वनगोचराः श्कुनिसार्थवितुप्रफलियः ॥ न तु धनाढचगृहाः कृपणाः फणा-निहितरत्रभुजंगमवृत्तवः ॥

मुसंवृत भीवितवत्मुरक्षिते-निजेपि देहे कृतयन्त्रणस्य च ।

## सुभाषिताविकः

तवानुमार्ग त्रजतो भवान्तरे शहैंभेनैः पञ्चपदी न पूरिता ॥ 490

अहो धनानां महती विदग्धता
खुखोषितानां कृपणस्य वेदमिन ।
व्रजन्ति न स्यागदद्यां न भोग्यतां
परां च कांचित्पथयन्ति निर्वृतिम् ।।
केषामिन

491

न श्वान्तान्तस्तृष्णा धनलवणवारिव्यतिकरैः क्षतच्छायः कायश्विरविरसङ्क्षाशनतया । अनिद्रा मन्दामिर्नृपसलिलचौरानलभया-त्कदर्याणां कष्टं स्कुटमधनकष्टादपि परम् ।। क्षेत्रेन्द्रस्यः

492

एकैकातिशयालयः परगुणज्ञानैकवैज्ञानिकाः सन्त्येते धनिकाः कलाद्ध सकलास्वाचार्यवर्याचणाः । अप्येते सुमनोगिरां निशमनाद्धिभ्यत्यहो श्लावया धूते मूर्धनि कुण्डले कषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ 408

पीतिं न प्रकटीकरोति स्नहिद द्रव्यव्ययादाङ्कया भीतः प्रत्युपकारकारणभयात्ताकृष्यते सेवया । मिथ्या जल्पति वित्तमार्गणभयात्स्तुत्यापि न प्रीयते कीनाद्यो विभवव्ययव्यतिकरत्रस्तः कथं प्राणिति ।।

भइबाणस्य.

494

मत्त्रा सारं गुणानां शिरसि यदि शशी स्थापितो दैवयोगा-दीशेन शीणांबम्बः सकलमुपनयं किंन नीतः क्षणेन । मिध्वैवं स्थापयन्तो गुणिनि सरततां लेकिभस्त्यर्थमुधै-राहचाः कुर्वन्ति विचन्ययचिकतिथियो मानमर्थेन शून्यम् ॥ कस्यार

## अथोदाराः

495

ब्रह्माण्डमण्डलीमात्रं किं लोभाय मनस्थिनः । द्याफरीस्फुरितैर्नाण्धेः क्षुन्धता जातु जायते ।। र्मर्टहरेः

496

ँ नाल्पीयसि निबधन्ति पदमुहामचेतसः । येषां भुवनलाभेषि निःसीमानो मनोरथाः ॥

497

पुंसामुझतिचत्तानां द्धखावहिमदं इयम् । सर्वसङ्गनिवृत्तिर्वा विभूतिर्वा द्वविस्तरा ॥ एतौ कवारिष

498

अयं बन्धुः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । पुसामुदारचित्तानां वद्यपैव कुटुम्बकम् ।। भहोदस्य

499

जरामरणदीर्गत्यव्याधयस्तावदासताम् । जन्मैव किं न धीरस्य भूयो भूयस्रपाकरम् ॥ 500

ंपरिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । स जातो येन जातेन याति वंदाः समुच्चतिम् ॥

501

अपि नाम स रूरवेत पुरुषातिश्वायो भुवि । यवीष्णूनमुखा वेन धनिनो नावलोकिनाः ॥

पृथ्वी पृथ्वी गुणा मान्याः सन्ति भूषा विवेकिनः । पराभवापदं यान्ति कस्मातुज्ञतबुद्धयः ।।

503

अदृष्टमुखभङ्गस्य युक्तमन्धस्य याचितुम् । अहो बत महत्कष्टं चक्षुष्मानिप याचते ॥ एते केपानिषः

504

ं हारिद्धानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा । याचकाशाविषातान्तर्हाहं को नाम परयतु ।। अद्ययमस्य

505

षरिपूर्णगुणाभोगगरिमोद्रार एव सः । त्रिजगत्स्पृहणीयेस्मिच रुचिद्रेविणेपि यत् ॥ धर्मस्यस्य

506

विद्ययैव मदो येषां कार्पण्यं च धने सति । नेषां दैवाभिदासनां सलिलादमिरुस्थितः ॥

507

क्षिं तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । या न वेद्येव सामान्या पथिकैरपि भुज्यते ॥ विक्रमाहित्यस्क

508

स्यागो गुणो वित्तवतां वित्तं त्यानवतां गुणः । परस्परवियुक्ती तु वित्तत्यागी विजन्दना ।।

509

ॅकुद्धमस्तवकस्येव इयी वृत्तिर्मनस्विनः । मूर्भि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा ∦

मृणां धुरि स एवैको यः कश्चित्त्वागपाणिना । निर्माष्टि प्रार्थनापांस्रधूसरं मुखमर्थिनाम् ।। 511

ॅआकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोरयाः | धन्यास्ते ये न ज्ञाृण्यन्ति दीनाः प्रणयिनां गिरः || 512

बुदिर्बा सत्त्वरहिता सीत्वं तत्केवलं मतम् । सत्त्वं चानयसंपद्मं तत्पशुत्वं न पौरुषम् ।। कवोरपिः

513

कामं पियानपि प्राणान्विमुञ्जन्ति मनस्थिनः ।
इच्छन्ति न त्विमित्रेभ्यो महतीमपि सिक्तियाम् ॥
अधीः

514

भत्यद्भुतमिमं मन्ये स्वभावममनस्विनः । यदुपक्रियमाणीपि शीयते न विलीयते ॥

आरराजानकस्य.

515

पत्युपकुर्वत्पूर्व कृतोपकारमपि लज्जवित चेतः । यस्तु विहिनोपकारादुपकारः सोधिको मृत्योः ॥ 516

प्रत्युपकुर्वन्बद्वपि न भवति पूर्वीपकारिणा तुल्यः । एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेन्यः ॥ 517

जीवञ्जीवयति हि यो शातिजनं परिजनं च छहदश्य । तस्य सफला गृहभीधिगनुपजीव्यां धनसमृद्धिम् ।।

यच्छन्जलमपि जलदो वक्षभतामेति सर्वलोकस्य । नित्यं प्रसारितकरः सवितापि भवस्यवसुष्यः ॥

नाप्तं यत्केनचिदिप मनोरया अपि यतो निवर्तन्ते । तद्यदि न लभ्यतेन्यन्मनस्विनः किमभिमानफलम् ॥ 520

घटनं विघटनमधवा कार्याणां भवति विधिनियोगेन । डिचतेनुचिते कर्मणि वृत्तिनिवृत्ती ममायत्ते ॥ 521

कल्पस्थायि न जीवितमैश्वर्य नाप्यते च यदमिनतम् । लोकस्तथाप्यकार्यं कुरुते कार्यं किमुह्हिय ॥ एते केपामपि.

522

भनवाहुल्यमहेतुः कोपि निसर्गेण मुक्तकरः । प्रावृषि कस्याम्बुमुचः संपत्तिः किमधिकाम्बुनिधेः ॥

प्रकाशवर्षस्यः

523

उत्पादिता स्वयमियं यदि तत्तनूजा तातेन वा यदि तदा भगिनी खलु श्रीः | यद्यन्यसंगमवती च तदा परखी तत्त्यागबद्धमनसः सुधियो भवन्ति ||

भर्तहरे:-

524

द्रविणार्जनजः परिश्रमः फिलेतोप्यस्य जनस्य नीरसः । द्रविणार्जनमात्मतुष्टये परमावर्जयितुं गुणार्जनम् ॥

**उबौतिविक**महभास्करस्यः

525

यः पर्शसित नरी नरमन्यं
· देवतास नरवास सतीषु |

मुग्धधीर्धनलबस्यहवासु-स्तं नृशंसमहमाद्यमवैमि ॥

आनन्दवर्धनस्य.

526

यया शरीरं किल जीवितेन विनाकृतं काष्ट्रमियावभाति । तथैव तज्जीवितमप्यवैमि लोकोत्तरेण स्फुरितेन श्रून्यम् ।।

सङ्करण.

527

सन्तोषि सन्तः क्व किरन्तु तेजः क नोज्ज्वलन्तु क नु न पथन्ताम् । विधाय रुद्धा ननु वेधसैव ब्रह्माण्डकोशे घटदीपकल्पाः ॥

विविरधर्महत्तस्ब.

528

कर्दाधतस्यापि हि धैर्यवृत्ते-र्न दाक्यते सत्त्वगुणः प्रमाष्ट्रम् । अधोमुखस्यापि कृतस्य बद्गे-र्नाधः दिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ 529

जातथ नाम न विनङ्गिति चेत्ययुक्त-मृत्पाइ एव नियमेन विनाशहेतुः । तुल्ये च नाम मरणव्यसनोपतापे मृत्युर्वरं परहितावहिताशयस्य ।।

एतौ भरन्ता अधीषस्यः

530

इयत्यव्येतस्मिचिरवधिमहत्यध्यिन गुणा-स्त एवामी द्वित्रा जरठजरटा यान्ति गणनाम् । अहो पाम्यो लोकः स न परमंमीभिः कृतधृतिः स्मयस्तब्धे यावस्कलयति समग्रं तृणमिदम् ॥ भरन्ताविस्वरसस्यः

531

स्विचित्रपरिचिन्तयैव परितापमारमन्यमी न बिभित मनस्विनो यहमुना न ताबत्सितिः । अहर्निश्चमिहैव ये परमनोनुवृत्त्या पुन-र्वहन्ति विजिगीषुतां किमिव तेनुकम्पास्पदम् ॥

532

विपुलहदयैरन्यैः कैश्विज्जगज्जनितं पुरा विधृतमपरैर्दत्तं चान्यैर्विजित्य तृणं यथा । इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्ददा मुद्धते कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः ॥

533

अभुक्तायां यस्यां क्षणमि न यातं नृपदातै-र्भुवस्तस्या लामे क इव बहुमानः क्षितिभुजाम् । तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेपि पतयो विषादे कर्तव्ये विद्धति जडाः प्रत्युत मुदम् ।।

एते अर्नृहरेः

534

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमायास्य बहुधा
प्रसादं कि नेतुं विश्वासि दृदय क्षेश्वकिलम् ।
प्रसन्ने त्वय्येव स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे ।
विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ।।

श्रुकस्यः

535

ें विनाप्यर्थेर्धीरः स्पृत्राति बहुमाने।स्नतिपदं परिष्वक्तोप्यर्थैः परिभवपदं याति कृषणः । स्वभावेनोङ्कृतां गुणसंमुदयावाप्तिविपुलां युर्ति सैंदीं न श्वा धृतकनकमालोपि लभते ॥ कस्वापिः

536

भुज्यन्ते स्वगृहस्थिता इव खुखं यस्याधिभिः संपदः
पट्टी यस्य मितस्तमः प्रहतये द्वावेव ती प्राणितः ।
यस्त्वात्मं मिरुक्षतेपि विभवे हीनश्च विद्वस्तया
तस्यालेख्यमणेरिवाकृतिभृतः सत्ताप्यसन्ता ननु ॥
हरिभद्दस्य

537

आधाराय धरावकादाविधयेष्याकाद्यमालोकने भास्वानात्ममहत्त्वसाधनविधावन्ये गुणाः केचन । इत्यस्मिद्यपकारकारिणि सदा वर्गे परं दुस्त्यजे दैन्यत्रीडकलङ्कामुज्झतु कथं चेती महाचेतसाम् ॥ भूमधरस्य

538

नित्यं या गुरुभृत्यबन्धुद्धजनैर्न स्त्रेच्छया भुज्यते पर्यन्ति स्पृहयालयो न रिपयो यां विक्रमासादिताम् । यस्याः साधुपरिक्षयेण द्वहदां नारोन वा संभवो नो संपद्दिपदेव सा गुणवतां प्रीतिस्तया की हशी ।। 539

न्याय्यं मार्गमनुज्यतः स्रकृतिनो दैवाज्ञयन्त्यापदो यास्ताः सन्तु बलेरिवादिपुरुषायोवीं स्वयं यच्छतः । शक्तस्येव जुगुप्तितैः स्वद्वभिर्निन्धेर्मृशं कर्मभि-देवानामुपरि प्रभुत्वमपि मे मा भूजपाकारणम् ।। कवोरीपः

540

र् शय्या शाहरुमासनं शुचिशिला सद्य हुमाणामधः शीतं निर्हारवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः ।

## **सुभाषिताव**लिः

١

इत्यप्रार्थितसर्वलभ्यविभवे दोषोयमेको वने दुष्पापार्थिनि यत्परार्थघटनावन्ध्यैर्वृथा स्थीयते ॥ श्रीहर्षस्यः

541

ॅ अल्पीयसामेव हि जन्मभूमेस्त्यागः प्रमादो विदुषां न सोस्ति ।
स्थानादपेता मणयो व्रजन्ति
राज्ञां शिरः काकमुखानि भेकाः ।।
542

्रशूराश्च कृतविद्याश्च रूपवत्यश्च योषितः । यत्र यत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतालयाः ॥ कयोरपिः

543

रुद्रोद्रिं जलिं हर्गितिषदो दूरं विहायः श्रिता भोगीन्द्राः प्रबला अपि प्रथमतः पातालमूले स्थिताः । लीना पद्मवने सरोजनिलया मन्येथिसार्थाद्भिया दीनोद्धारपरायणाः कलियुगे सत्पूरुषाः केवलम् ॥ 544

अरभ्यते न खलु विद्यमयेन नीचैः प्रारभ्य विद्यविहता विरमन्ति मध्याः । विद्यैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः प्रारम्भमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ।।

> अथान्यापंदेशाः तनातौ सूर्वेन्द्रवर्णनम्. 545

प्रसरद्भिः करैर्यस्य विकसन्ति न सहुणाः | तस्य दोषाकरस्येयं कथं नित्यास्ति पूर्णता || शङ्ककस

# सूर्येन्दु श्र्यनम्

546

क्षीणः क्षीणः समीपत्वं पूर्णः पूर्णीतिदूरताम् । उपैति मित्राचाचन्द्रो युक्तं यनमलिनः सदा ।। 547

क्यं न लज्जितस्तादृष्मविता तेजसां निधिः । ब्रह्माण्डलण्डिकां प्राप्य कुर्वन्पादप्रसारिकाम् ॥ कयोरपिः

548

रवेरेत्रोदयः आध्यः कोन्येषामुदयपहः । न तमांसि न तेजांसि यस्मिच्च-युदिते सति ।। 549

किमनेन न पर्याप्तं कान्तत्वं दादालक्ष्मणा | सुसंतप्तापि नलिनी यहिश्वासमुपागमत् || 550

करान्त्रसार्थ रविणा दक्षिणाज्ञावलम्बिना | न केवलमनेनात्मा दिवसोपि लघूकृतः || 551

वर्तते येन पातङ्गिः षण्मासान्द्रौ च वस्सरौ । राशिः स एव चन्द्रस्य न याति दिवसत्रयम् ॥

एते भड़नाराखणस्यः

552

शिरसा धार्यमाणोपि सोमः सोमेन शंभुना | तथापि कृशतां धत्ते कष्टः खलु पराश्रयः ||

553

कथं स दन्तरहितः सूर्यः सारिभिहच्यते । यो मीनराशि भुक्तवैव मेषं भोक्तं समुद्यतः ॥

### सुभाषितावसिः

554

पततु वारिणि यातु दिगम्तरं विदातु विक्षमयो वजतु क्षितिम् । रिवरसावियतास्य गुणेषु का सकललोकचमत्कृतिषु क्षतिः ॥

555

तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो यावस्र तीक्ष्णक्विमण्डलसभ्युपैति । अभ्युचते सकलधामनिधौ च तस्मि-स्निन्दोः सिताभशकलस्य च को विशेषः ॥

प्रकाशहत्तस्यै.

556

सद्दृत्तयः सदसदर्थविवेकिनो ये ते पदय कीदृशममुं समुदाहरन्ति । चौरासतीपभृतयो बुवते यदस्य नद्गृद्यते यदि कृतं तदहस्करेण ।।

भद्भक्षदस्य.

557

एकैय सामृतमयी सुतरामनकी र काप्यस्त्यसी शश्यधरस्य कला ययैव । आरोपितो गुणविदा परमेश्वरेण चूडामणी न गणितोस्य कलङ्करीयः ॥

कस्यापि

**558** 

उद्यन्त्यमूनि छबह्नि महामहांसि चन्द्रोप्यतं भुवनमण्डलमण्डनाय । सूर्याहते न तदुदेनि न चास्तमेति बेनोदितेन दिनमसामितेन रात्रिः ॥

# सूर्येन्दुवर्णनम्

559

लोकानन्दाहिरमित न यः श्रीयमाणीपि मूयः
स्वःस्ये तस्मिन्किल दिनमुखं नूतनं नाभविष्यत् ।
दैवं कीदृक्षयमपि यथा भर्तुमात्मानमेव
ध्ययः कालं गमयति सखे सोप्ययं पदय चन्द्रः ॥
एती आनन्दवर्धनस्य

560

क्षीणश्चन्द्रो विद्याति नरणेर्मण्डलं मासि मासि लब्ध्वा कांचित्पुनरिप कलां दूरदूरानुवर्ती । संपूर्णश्चेत्कथमि तथा स्पर्धयोदेति भानो-नीं दीर्जन्याहिरमित जडो नापि दैन्याद्यरंसीत् ।। धाराधरस्य

561

पादन्यासं क्षितिधरगुरोर्मूर्धि कृत्वा स्वेमेरोः क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं धाम विष्णोः । सोयं चन्द्रः पर्तात गगनादल्पशेषैर्मयूखै-दूरारोशे भवति महतामप्युपभंशानिष्ठः ।। कालिहासस्य

562

क तत्तेजस्तादृग्ज्यलनमहसो नादापिद्युनं पराभृतिः कासी विसदृदातराद्राहुद्यिरसः विधेर्योगादेतत्समुचितमिदं तु व्यथयति त्रपाहीनो मित्रात्तदपि गगने यदिहरति ॥

कलशकस्यः

563

पातः पूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मा-स्कालेनास्तं क इव न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये | एतावत्तु व्यथयति यदालोकवाद्यस्तमोभि-स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति ब्योम्नि लम्धोवकादाः ||

नहमसदस्य.

### सुभाषिताबलिः

#### 564

भा सर्गात्यतिवासरं रसशतैर्या बोधिता पोषिता कल्पान्तावसरेय सैव पृथिवी स्वैरेव दग्धा करैः । कृत्वेत्यं किमपि स्वकर्म नियतेः पूर्वापरोपष्ठुतं कष्टं सोपि दिनान्तवीतिकरणस्तिग्मांशुरस्तं गतः ॥

भवानीनन्दनस्य.

#### 565

येनोन्मध्य तमांसि मांसलघनस्पर्धीन सर्व जग-बक्षुष्मस्परमार्थतः कृतमिदं देवेन तिग्मस्विषा । तस्मिन्नस्तमिते विवस्वति कियान्कृरो जनो दुर्जनो यद्वप्रति धृति दादााङ्कराकलालोकेय दीपेयवा ।।

कस्यापि.

### 566

शोःच्यस्तावदुमापितः प्रभुतया थो मूर्धि गङ्गोक्षिते सन्द्रिद्रं नृशिरःकपालममलं चन्द्रं च धत्ते समम् । चन्द्रः शोच्यतरस्ततः परिभवेष्येर्थविधे यः सति ज्योत्साहासविकासपाण्डुरवपुर्मुख्यां मुदं पुष्यति ॥

### 567

पूर्ण वीचिभुजैः स्ववृद्धिरभसाहिन्हुं समालिङ्गिति सीणं दूरत एव मुद्धिति पिता भूत्वा जलानां निधिः । प्रसीणस्य तु येन तस्य वसुना कृत्वा क्रमेणोदयं पूर्णत्वे च दवीयसि स्थितमही मित्राय तस्मै नमः ॥

### 568

ध्वान्तेन मिर्यतैर्पहिक्षितिपतेर्देवस्य दूरस्थितेः सम्बक्तप्रमदावहाभ्युदितता कैर्नाम नाकाङ्किता । एतेनाभ्युदितेन संपति पुनः कष्टं तथा चेष्टितं लोकस्तीक्ष्णकरोयमित्यभिमुखं नैनं यथा प्रेक्षते ॥

# मूर्वेन्दुवर्णनम्,

569.

दृष्टेव यं करसहस्रहतान्धकारं भीत्यापयान्त्यनुदिनं शतशः पिशाचाः । क्षीणं विधी हरिविलूनकरोति चित्रं गृज्ञाति तं सुमणिमभ्रपिशाच एकः ॥

570

तमोपस्तं जगत्सर्वे त्रातुं मानुः सरोधतः । तं तु त्रातुं तमोपस्तं जगत्येकोपि न क्षमः ।।

571

रात्री गुणनिधेः पद्मात्कुमुदं यदनक्षरम् प्राप्ता ठक्ष्मीः स महिमा राज्ञो जडनिधेर्धुवम् ॥

572

आभाति चन्द्ररहिता न कदापि रात्रि-धन्द्रोपि रात्रिरहितो गतकान्तिरेव । किं कारणं यदनयोः प्रतिमासमेको जानो निस्तरतया परिरम्भयोगः ॥

573

गगनशयनलीनां रात्रिमुत्स् ज्य चन्द्रो व्रजति धवलपक्षे कृष्णपक्षे तु रात्रिः । अपसरति यदीन्द्रोव्यीमतल्पे प्रस्नप्ता-स्नुटति तदनयोः किं तावता दम्पतिस्वम् ।। 574

आशाः प्रकाशयति यस्तिमिराणि भूङ्गा बोधं दृशां दिशति भूरिगुणे ष्यभीष्टः । खेदाय यस्य न परोपकृतिष्यटाट्या धीमासमस्यति न कस्तमिनं प्रशस्यम् ॥

शुतिधरस्य.

### **मुभाषिताव**िः

575

विचारस्तथ्यो वा भवतु वितयो वा किमपरं तथा व्युचैर्धासी भवति बहुजल्पो जनरवः । तुलोत्तीर्णस्यापि प्रथितमहिमध्वस्ततमसो रवेस्तादृक्तेजो न भवति हि कन्यां गत इति ।।

उडुगणपरिवारो नायकोप्योषधीना-ममृतमयदारीरः कान्तियुक्तोपि चन्द्रः । भवति विगतरिहमर्मण्डलं प्राप्य मानोः परसदननिविष्टः को लघुस्वं न याति ।।

कस्यापि.

577

उचः सत्फलदो यथायमहमप्येतादृगेतावता स्पर्धा मन्द मदोद्धतः स्वजनकेनार्केण मा मा कृथाः । दूरादेव भवादृशोस्य महसा ध्वस्ताः समस्ताः स्वयं नैवेच्छत्ययमत्ययं गुणिसखः कस्यापि तेजोनिधिः ॥

प° श्रीवकस्य.

578

तुल्या द्वालस्थितिर मुष्य ममेति राज्ञि स्पर्धा निजेपि जनके जनके लिहेती | मा राजनन्दन कृथाः स हि सर्वलोक-ध्वान्तान्तकृद्विरिशहस्तपवित्रितातमा ||

आराध्यकर्पूरस्य.

579

मात्सर्वेण जहदूदान्विसदृशे धूमध्वजे योग्यतां शात्वा स्त्रां विद्धस्त्विषं दिनपतिर्हास्यप्रशान्त्युन्मुखः । दैवं वित्ति न यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः स्युर्दीपा अपि यद्दशेन जगतां तिग्मांशुविस्मारकाः ॥ कष्टुणस्त

पद्मा वे मदनुत्रता दश्वति ते क्वान्ति तुषाराहता वेप्येते दिवसा मदेकदारणाः काद्ये परं यान्ति ते । गच्छवित्यमसी समाश्रितजनप्रित्येव दूरां दिशां हेमन्ते भगवानहर्पतिरहो लोको गतः सेव्यताम् ॥

अथ प्राणिनः

तत्र सिंहाः

581

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । विक्रमार्जितसस्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ 582

एकोइमसहायोई कृशोहमपरिच्छदः ।
स्वप्रेप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥
कथोरियः

583

मत्तेमकुम्भनिर्भेदकटोरनखराशनिः । मृगारिरिति नाम्चैव लघुत्वं याति केसरी ॥ 584

पतन्ति नैव मातङ्गकुम्भपाटनलम्पटाः । वल्गत्स्वपि कुरङ्गेषु मृगारेर्नखराः खराः ॥

एती चीभाकस्य-

585

किं कुर्मः क उपालभ्यो यत्रेदमसमञ्ज्ञसम् । काकिण्यपि न सिंहस्य मूल्यं कोटिस्तु दन्तिनः । श्रीवकापीडस्य

586

लीलादलित धृष्टेमकुम्भपीटस्य निर्भयः । कयं केसरिणः क्रान्तं छपस्यापि मृगैः पदम् ॥ अण्यस्यः

587

मत्तेभकुम्भनिर्भेदरुधिरारुणपाणिना । इरिणा हरिणः स्पर्धा वराकः कुरुते कथम् ।। 588

तावद्वर्जिति मातङ्गो वने मदभरालसः । वारोविलमलाङ्गृलो यावन्नायाति केसरी ।।

589

शौर्यदर्पबलाध्मानश्वसद्गण्डान्तशोभिनः । सटामुत्पाटच सिंहस्य किं नराः सुखमासते ॥

590

कोपादेकतलाघातनिपतन्मत्त्वत्तनः । हर्रेहरिणयुद्धस्य कियान्व्यक्षेपविस्तरः ॥

591

यावदस्यिषु संलग्नाः कराः केसरिणः क्षणम् । यूथस्य प्राणितं तावत्तदरण्यनिवासिनः ॥

592

सगर्वगर्जह्रजगण्डमण्डली-विखण्डनोङ्डामरविक्रमक्रमः । अनन्तविश्रान्तकुरङ्गसंगर-प्रसङ्गमङ्गीकुरुते कथं हरिः ॥

एते केषामपि.

593

सिंहः शिशुरपि निपतित मदमिलनकपोलिभित्तिषु गजेषु । प्रकृतिरियं सस्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ।। श्रीवज्ञानुधस्यः

594

एकाकिनि वनवासिन्यराजलक्ष्मण्यनीतिशाखन्ते । सच्वीच्द्रिते मृगपती राजेति गिरः परिणमन्ति ॥

## सिंहाः

595

सिंदः करोति विक्रममिलिझांकाराङ्किते करे करिणः । न पुनर्नखमुखविलिखितभूथर कुरुरस्थिते नकुले ॥ 596

समदकरिकुम्भदारणमदपङ्काच्छुरितकेसरसटस्य । सिंहस्य क इव बक्ते करतलमाधानुमुत्सहते ।। केचानापः

597

निष्यमहेषु करिपोतद्यतेषु मोहा-इत्नत्सु बालिशतया पुरतोप्यटस्य । मत्तेमकुम्भदलनोचितचित्तवृत्तेः सिंहस्य लोचननिमीलनमेष युक्तम् ॥ वीधाकस्य

598

दृष्ट्रैव रोषवदावृणितकेसरांस-मायान्तमन्तकसमं पुरतो मृगारिम् । मांसं चिखादिषुभिरेत्य पत्तिपूरी-भ्रान्तं मदान्धगजयूयपमस्तकेषु ।।

. लितानुरागस्**य**.

599

यः केसरी खरनखक्रकचोप्रपाणि-निर्दारितेभवरकुम्भसमुद्भवेन । नव्येन शोणितचयेन निरस्ततृष्णो नित्यं बभूव धिगहोद्य तृणेन सोर्थी ।। 600

विश्वं वपुः परवधप्रवणा च बुद्धि-स्तिर्यक्तयेव कथितः सदसिवेकःः । इत्यं न किंचिदपि साधु मृगाधिपस्य नेजस्तु तस्सुरति येन जगद्दराकम् ।।

## **सुभाषिताव**लिः

601

सिंहीस्तु शत्रुरथवाधिपतिर्मृगाणां शंसास्पदं तदपि न इयमेव मन्ये । तस्य स्मुरत्करजवज्ञशिरोभिषात-हेलानिपातितमतङ्गजजङ्गमात्रेः ।। एते केषामपिः

602

त्रेङ्खन्मयूखनखपातशिखानिखात-विख्यातवारणगणस्य हरेगुहायाम् । क्रोष्टा निकृष्टसरमाद्धतदृष्टिनष्ट-धाष्टची निविष्ट इति कष्टमिहाच दृष्टम् ॥ उपाध्यायधन्तर्यणः

603

मत्तेभकुम्भदलनाकुललोलवल्ग-हन्तः क्षणत्करजवजाशिखाभिघातः । किं केसरी जगति माननिधिस्तृणेन प्राणात्ययेपि कुरुते स्वश्रारीरयात्राम् ॥ भववासुहेवस्यः

604

विश्वस्य स्थितये धनुर्धरतया गर्जन्तमुचैः पदे मेषं दन्तिमदान्तदुर्रुलितधीर्मा सिंह लालङ्किषीः । अस्माङ्ग्यविदारितक्षितिभृतो मा पाति वर्षोपलै-

र्श्वम्पालम्पटभावभाविपतनाचिन्त्योङ्गभङ्गः स्वयम् ॥ श्रीराज्ञानकजोनराजस्य.

605

खरनखरनिखातोत्तुङ्गमातङ्गकुम्भ-स्थलविगलितमुक्तालंङ्गतक्ष्मातलस्य । हरति हरिणवृन्दं किं हरेवैरमाजी मिलितमपि समन्तादेककार्येण कृत्सम् ॥ कस्यपिः

#### 606

भनुकृतगण्डरीलमदमण्डितगण्डतट-भमदालमण्डलीनिविडगुंगुमधोषजुषः । दलयति देलयेव हरिदमकरान्करिण-किजगति तेज एव गुरु नो विकृताकृतिता ॥ भद्यस्वस्वस्यः

607

दौलश्रेणिगुहागृहेषु निवसञ्जीविज्ञाडम्बरै-रव्याजोजितविक्रमो मृगपितवीरेन्द्र मा कुप्यताम् । अस्मात्कुञ्जरकुम्भसंभववसापानैकहेवाकिनी यक्षव्धं व्यसनाकुलेन मनसा स्वेनैव तिश्चन्त्यताम् ॥ प॰ गडकस्यः

608

करमीरान्गतुकामस्य मीरदााहाख्यभूपतेः । दााहाबुहीनभूमीनद्रः प्राहिणोदिति लेखकम् ।। 609

किमेवमाविशाङ्कितः शिशुकुरक्त लोलक्रमं परिक्रमितुमीहसे विरम नैव शून्यं वनम् । स्थितीत्र गनयूथनाथमथनोच्छलच्छोणित-च्छटापटलभास्ररोस्कटसटाभरः केसरी ॥

भा° अमृतदत्तस्य.

610

कडोरनखराइतद्विरदकुम्भपीडस्थली-लुडहुिपरिञ्जितोङ्गलितकेसरः केसरी | गभीररवकातरातुरतरातुरव्यादतैः पतन्हरिणकैः समं समरभूमिकां लज्जते ॥

**611** 

चरत वृषभा जालीमांसं यथेच्छमभीरयः पिबत नलिनीकच्छेष्यच्छं पुनर्महिषाः पयः । वहत करिणो मूयः शोभां मदेन कपोलयो-रसहनतया दूरीभूतो विधेर्वत केसरी ॥ 612

लन्धा उम्बरमम्बरे जलधरं गर्जन्तमालोक्य यहूरादुच्छितिनोसि सिंह महतां तेनैव खिद्यं मनः !
यत्त्वासारभयेन संपति दरीसांमुख्यमालम्बसे
तहुद्वैव वयं द्रिया किमपरं पातालमूलं गताः !!
केषानपिः

9

613

यस्यानेकमदान्धवारणघटाकुम्भस्यतीभेदन-व्यापरिकविनोददुर्रुतितया कालोगमझीलया । उद्गर्जज्जतभारवामनघनस्पर्धा स एवाधुना सिंहः पञ्चरपानपुष्चितननुर्धने दशामीहशीम् ॥

614

कुत्क्षामोपि जराकृशोपि शिथिलपाणोपि कष्टां दशा-मापद्मोपि विपन्नधीधृतिरपि पाणेषु नदयस्वपि । दर्पाप्मातकरीन्द्रकुम्भदलनपेङ्खस्रखामाश्चानिः किं जीर्ण तृणमस्ति मानमहतामयेसरः केसरी ॥

एतौ रतिसेनस्य.

615

नास्योच्छ्रयवती तनुर्न दशनौ नो दीर्घदीर्घः करः सत्यं वारण नैष केसारिशिशुस्त्वाडम्बरैः स्पर्धते । तेजोबीजमसद्यमस्य दृदये न्यस्तं पुरा वेधसा तादृक्कादृशमेव येन सुतरां भोज्यं पशुं मन्यते ॥

आनन्दवर्धनस्य.

616

माचन्मातङ्गकुम्भस्थलबहलवसावासनाविस्नगन्ध-ब्यासङ्गब्यक्तमुक्ताफलशक्तलसस्बेसरातीकरालः । व्याधीवैधय्यवेधाः स्वभुजबलमदमस्ततेजस्विधामा विभ्यत्सारङ्गसार्थः सततमसहनः केसरी केंन दृष्टः ।। 617

कः कः कुत्र न घुर्षुरायितषुरीघोरो घुरेस्पूकरः कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्त्त करी नोचतः। के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः सिंहीखेहविलासबद्धवसितः पञ्चाननो वर्तते॥

618

भा बाल्यादिष यो विदारितमदोन्मनेभकुम्भस्थली-स्थालीमध्यकवोष्णरक्तरसवनमुक्तापुलाकप्रियः । हस्तस्तस्य कथं प्रसर्पतु पुरः कृष्क्रेप्यवस्थान्तरे गर्नावर्तविवर्तमानदादाकप्राणापहारे हरेः ॥ साव

रक्ताक्तयच्चखरकोटिनिभादिभानां यूथाः पलादावनतोपि पलाय्य जग्मुः ] सिंहस्य तस्य जरतो विषमा दशाय-क्रोमायवैरवयवैरपि नास्ति वृत्तिः ॥ 620

पर्जन्यं प्रति गर्जतः प्रतिनिधीन्विन्ध्यस्य वातोद्धता-नम्मोधीनिव धावतः सरमसं हत्वा रणे वारणान् । वृक्षाद्दृक्षमुपेयुषोल्पवपुषः शाखामृगस्योपरि क्रुद्धः सोपि भवानशे बत गतः पञ्जास्य हास्यां दशाम् ॥ जडणस्य

621

हुंकारैः स्तनितानुकारचतुरैन्यंकारमाकारित-क्षीणीभृच्छिखरिश्रयो गजघटा नीत्वा मदाटोपिनीः । सिंहः संहतभावतो ददादिष्ठः क्रिट्यच्छ दुर्वाद्यिते-गीमायुष्वपि विश्वविश्वविदितप्रीढिः किमुग्राच्छते ॥ रा° बोनराजस्य

## **सुभाषितावलिः**

अथ गजाः

622

करिकलभ विमुञ्च लोलतां चर विनयव्रतमानताननः । मृगपतिनखकोाटिमङ्गुरो गुरुरुपरि क्षमते न तेङ्क्षुशः ॥

बाणभहस्यः

623

केिं कुरुष्त्र परिभुङ्क सरोरुहाणि गाहस्व देशलतटनिर्झरिणीपयांसि । भावानुरक्तकरिणीकरलालिताङ्गः 🕟 मातङ्ग मुञ्च मृगराजरणाभिलाषम् ॥ आनन्दवर्धनस्य.

624

उच्छृङ्खलेन निरपेक्षतयोनमदेन येनाकुठीकृतमिदं करिणा बभूव । दत्त्वा पदं शिरसि हस्तिपकार्भकेण मन्दः कथं गमित एष वशं प्रसद्य 📙

प्रकाशवर्षस्यः

625

विन्ध्याद्रिसानुतरुपुष्पपतत्पराग-संपुञ्जपूजितकरः करियूथसेव्यः । योभूत्स एव नृनिदेशकरः करीन्द्रो जातः कथं किमथवा प्रभुरत्र कालः ॥

श्रुतधरस्ब.

626

अन्तःसमुत्यविरहानलतीव्रताप-संतापिताक्र करिपुक्तव मुञ्च शोकम् । धात्रा स्वहस्तिलिखितानि ललाटपट्टे को वाक्षराणि परिमार्जियतुं समर्थः ॥ कस्यापि

627

भो भोः करीन्द्र दिवसानि कियन्ति ताव-दस्मिन्मरौ समितवाहय कुत्रवित्त्वम् । रेवाजलैनिजकरेणुकरप्रयुक्ति-र्भूयः शमं गमियतासि निदाघकाले ॥

गोविन्दराजस्य.

628

अस्मिञ्जिं जगित को नु बृहस्प्रमाण-कर्णः करी ननु भनेहुरितस्य पात्रम् । इत्यागतं तमिष योलिनमुन्ममाथ मातक्क एव किमतः परमुच्यतेसी ।। भहतासुदेवस्य.

629

न गृह्माति पासं नवकमलिकंजिल्किनि जले न पङ्किराह्मादं व्रजति विसमद्भार्भशक्तिः । ललन्तीं प्रेमाद्रीमपि विषहते नान्यकरिणीं स्मरन्दावभ्रष्टां हदयदियतां वारणपतिः ॥

630

लतान्ताचादचे शशिशकलशीतं न च जलं भ्रमहुद्भासद्भाः परिहरित कान्ताः कमिलिनीः । दभद्भाराकारं करमिप करी जातिवरहो वितन्वचुच्छासान्क्षणमिप वनान्ते न रमते ॥

नदीवपान्भित्त्वा किसलयवदुत्पाटच च तरू-नमदोन्मत्तास्त्रित्वा करचरणदन्तैः प्रतिगजान् । ज़रां प्राप्यानार्थी तरुणजनिवद्वेषजननीं स एवार्य नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम् ॥

632

वरिमयमङ्कुराक्षितिरलिशतमापितता विनयविधित्सया शिरिस ते गजयूषपते । न पुनरपश्चिमा करजवज्रशिखाभिहतिः प्रसभसमुत्थितस्य निश्चिता वनकेसरिणः ॥

भहबाणस्य,

633

स्वाधीनां प्रविहाय शैलकटकपान्ते करेणुं वने यत्ते नागरिकाजने निपतितं सद्भावशून्ये मनः । तस्यैतहृढरज्जुबन्धनवधव्यापारखेदात्मकं हे मसद्विप कर्मणः परिणतं रागानुरूपं फलम् ॥

634

क्काकारो गिरिसिनिभः क च गितर्वेगेन ठीठा च सा हेठाकुड्गठिनेक्षणाः क नु वृशस्तद्दा क ने वृहितम् । वप्राचातरसः क ने क च करः कष्टं यदेवंविधं त्वामारुद्य शिशुः पदा परवशं संचारयत्याज्ञया ॥

635

पादाघानिवधूर्णिना वस्नुमती त्रासालसाः पक्षिणः पङ्काङ्कानि सरांसि गण्डकषणक्षोदक्षताः शाखिनः । प्राप्येदं करिपोनकैर्विधिवशाच्छार्दृलग्रुन्यं वनं नक्तमाम कृतं विशृङ्खलतया वक्तुं न यत्पार्यते ॥

एते केषामपि.

636

पुण्डेसूनपि भक्षयन्घृतभृतो मांसीदनादीनपि प्रावृण्यन्विविधाः कुद्या अपि वहस्रक्षत्रमाला अपि ।

कर्णे चामरमालिकामपि इधइन्ती तथापि स्मर-न्वैन्ध्यीनां घनसङ्गकीवनभुवामास्ते सदा दुःखितः ॥

637

नीवारप्रसवाममुष्टिकवलैयी वर्धितः शैशवे पीतं येन सरोजपचपुटके होमावदोषं पयः । तं रृष्ट्वा मदमन्यरालिवलयव्यालुप्तगण्डं गजं सोत्कण्ठं सभयं च पर्यति मुहुर्दूरे स्थितस्तापसः ॥

638

दन्ते न्यस्य करं प्रलम्बितशिराः संमील्य नेत्रद्वयं किं त्वं वारण तप्यसे गणिकया को नाम नो विञ्चतः । पासं ज्ञान्तमना गृहाण सततं ज्ञोकोधुना त्यज्यतां ये मत्ता अविवेकिनश्वलिधयस्ते प्राप्नवन्त्यापदम् ॥

पत्युर्यत्कवलावशेषपतितमासेन वृत्तिः कृता पीतं यच करावगाहकलुषं तत्पीतदीषं पयः । प्राणान्पूर्वतरं विहाय तदिदं प्राप्तं करिण्या फलं यद्गन्धार्पणकातरस्य करिणः क्रिष्टं न दृष्टं मुखम् ॥

640

एतौ कबोरपि-

घासमासं गृहाण त्यज गजकलभ प्रेमबन्धं कारिण्याः पाद्मप्रनिथवणानामभिमतमधुना देहि पङ्कानुलेपम् । दूरीभूतास्तवैते शबरवरवधू विश्रमोद्भान्तरम्या रेवाकूलोपकण्डब्रुमकुसुमरजो धूसरा विन्ध्यपादाः ॥ हस्तिप कस्य.

641

**लाङ्ग्लचालनमधश्चरणावपानं** भूमी निपत्य वदनोदरदर्शनं च | भा पिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयित चाटुदातेश भुद्धे ॥ कस्यापि

642

यहिन्ध्यः शिखरी तदन्तरिष यस्पीलुपियः पिष्पलः सोत्कण्डा रमसागमादिभिपतद्रेणुः करेणुश्च यत् । तित्कं भद्रतया स्मरत्यिष करी दैवं हि सर्वकषं तन्मृत्योरिष दुःसहं तु यदयं मन्दो धुरि स्थापितः ।। 643

मध्येविन्ध्यमुद्भिनामंदनदीवातूलवातावली-हेलोदूलितमक्षिकाकिसलयेयीं वृद्धिमध्यागतः । सोयं दैववशाहशाविरहितः शूत्कारकारी करी निर्मज्जहजरज्जुपाशविवशः कष्टं किमाचेष्टनाम् ।।

> हे गन्धकुद्धर महागिरिकुद्धराजि-मद्यापि मा स्मर सलीलनिमीलिताक्षः । मुञ्जाभिमानमधुना भज वर्तमानं वर्क्ष विधेरुपरि शासनमङ्कुशं च ॥ सहणस्यः

645

स्वच्छस्वादुजला विहाय सरितो हर्तु तृषं दुःसहां मा मत्त द्विरदाक्षि निक्षिप शरत्कृष्टे तडागाम्बुनि । पीतेस्मिन्सकलेषि गच्छति न ते शान्ति पिपासा जले मामस्यैकगतेरमुष्य नियतं स्याज्जीविते संशयः ॥ कस्यापि

> अथ मृगवर्णनम् 646

दूर्वोङ्करतृणाहारा धन्यास्तात वने मृगाः । विभवोन्मत्तवित्तानां न पदयस्ति मुखानि यत् ॥

#### 647

अमृता विगतपाणा सान्तः शल्याकृतवणा । अबदा निश्वलेवास्ते कूटसंस्थे मृगे मृगी ll कवोरपि-

648

रज्ज्वा दिशः प्रवितताः सिललं विषेण पारीमेरी हुतभुजा ज्वलिता वनान्ताः । व्याधाः पदान्यनुसरन्ति गृहीतबाणाः कं देशमाश्रयति यूथपतिर्मृगाणाम् ॥

मुक्तापीडस्ब-

649

द्रुततरमितो गच्छ प्राणैः कुरङ्ग वियुज्यसे किमिति वलितमीवं स्थित्वा मुहुर्मुहुरीक्षसे । विद्धति इतव्याधानां ते मनागपि नाईतां कठिनमनसामेषामेते विलोचनविभ्रमाः ॥ 650

स्थलीनां दग्धानामुपरि मृगतृष्णामनुसरँ-स्तृषार्तः सारङ्गो विरमति न खिन्नेपि मनसि । अजानानस्तत्त्वं न स मृगयतेन्यत्र सरसी-मभूमी पत्याशा न च फलति विद्रां च कुरुते ॥

हे सारकः तृणान्यशान सिलेलैः प्राणान्पुषाणाथवा यहा स्याः पवनादानस्तदपि ते साविष्कृति प्राणितम् । येनेयं भवतोच्छ्रसस्कुवलयपस्तारचार्युति-**वृष्टिर्वित्तमदोद्धताक्षिणि मुखे मूर्खस्य नायासिता ।**। 652

अल्पीयःस्खलनेन यत्र पतनं कृच्क्रेण यत्रोद्यति-र्द्वारे वेत्रलतावितानगरने कष्टः प्रवेशक्रमः।

## सुभाषितावलिः

हे सारक्र मनोरमा वनभुवस्त्यक्त्वा विशेषार्थिना कि मूभृत्कटकस्थितिव्यसनिना व्यर्थे खुराः शानिताः ॥ कस्यापिः

653

नैतास्ता मलयस्य काननभुवः स्वच्छस्रविर्झरा-स्तृष्णा याद्ध निवर्तते तनुभृतामालोकमात्रादि । रूक्षभ्वाङ्कपरिमहो मरुर्यं स्फारीभवद्भान्तय-स्ता एता मृगनृष्णिका हरिण हे नेदं पयो गम्यताम् ॥ सातलस्य

654

स्यक्तं जन्मवनं तृणाङ्क्षुरवती मातेव मुक्ता स्थली विस्नम्मस्थितिहेतवो न गणिता बन्धूपमाः पादपाः । बालापत्यवियोगदुः खिवधुरा नापेक्षिता सा मृगी मार्गन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुख्यन्त्यमी ।। 655

िक्ता पाद्यमपास्य कूटरचनां मङ्ग् बलाद्यागुरां पर्यस्तामिद्याखाकलापजिटलाचिर्गत्य दूरं वनात् । व्याधानां द्यारगोचरादिप जवेनोत्प्रुत्य धावनमृगः कूपान्तः पिततः करोति विधुरे किं वा विधी पौरुषम् ॥ एते मुक्तापीडस्ब

656

स्वैरी भ्राम्यसि नाथ काम्यसि परहाराणि नोत्ताम्यसि नाह्यामामनिमित्तकोपकुटिलालापं मुखं पदयसि । मुद्धस्येकमपि क्षणं प्रकटितप्रेमां च न प्रेयसीं हे सारङ्ग तवातिद्वन्दरमिदं केनोपदिष्टं व्रतम् ॥ कस्यापि.

657

स्वच्छन्दं हरिणेन या विहरता दैवात्समासादिता भक्तपञ्जनदुग्धविन्दुविसरा शालेर्नवा मञ्जरी । निःश्वासानलदग्धकोमलतृणप्रख्यापितान्तर्श्वय-स्तामेव प्रतिवासरं मुनिरिव ध्यायन्वने शुष्यित ॥ धर्मकीर्सः.

658

सारङ्गो न ततागृहेषु रमते नो पांछले भूतले नो रम्यासु वनोपकण्डहरितच्छायासु द्यीतास्विप । तामेवायतलोचनामनुदिनं ध्यायन्मुहुः प्रेयसीं द्यैलेन्द्रोदरकंदरेषु गतधीः शृङ्गारिवेषः स्थितः ॥

659

भृक्नेणाङ्गं मृगाणां कषति परिचयप्राप्तये निःस्पृहाणां मन्दस्वच्छन्दचारी परिहरति भयादालयं यूथपस्य । दृष्टस्तिष्ठत्यलक्ष्यो झगिति निपतितैस्तत्कुरङ्गीकटाक्षैः सारङ्गो दुःखमास्ते विधुरविधिवज्ञादन्ययूथप्रविष्टः ।।

660

आवाय मांसमाखिलं स्तनवर्जमङ्गा-नमां मुञ्च वागुरिक याहि कुरु प्रसादम् । अद्यापि धासकवलप्रसनानाभिज्ञो मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥

केषामपि.

661

पुरो रेवा पारे गिरिरितदुरारोहशिखरः सरः सब्ये वामे दवदहनदाहव्यतिकरः । धनुष्पाणिः पश्चाच्छवरहतको धावतितरां न यातुं न स्थातुं हरिणाशिशुरेष प्रभवति ।)

भीजवापी इस्ब-

662

क क्रीडिनि क चरित क करोति वृश्ति वारि क नाम पिबति स्वपिति क नाम ।

## **सुभाषिताव**किः

इत्यं मृगं निरपराधमबाधमानं व्याधोनुधावति वधाय धनुर्दधानः ॥ 663

चन्द्रः स्वधांशुरयमत्रिस्ततो हिजेशः
पुण्यैरवापि शरणाय मयेति तोषम् |
मुन्धेणशाव भज मा त्यज पापमेनं ||
मीनं प्रभुज्य सहसा कृतमेषभोगम् ||
प° पाजकस्यः

### अथ करभाः

664

करभ यदि कदाचित्प्रश्रमन्दैवयोगानमधुकरकुलतस्त्वं प्रापयेथा मधूनि ।
विरम विरम तेभ्यः सन्ति द्राष्पाण्यरण्ये
प्रथममुखरसास्ते द्रोषयन्त्येव पश्चात्।।
कस्यापिः

665

विकचकुमुदैः फुक्षाम्भोजैः सरोभिरतंकृतां
मरकतमणिरयामां शृष्पिर्विहाय वनस्थतीम् ।
स्मरित करभो यद्वक्षाणां चरन्मरुधन्वनां
परिचयरितः सा दुर्वारा न सा गुणवैरिता ।।
जीवनागस्यः

666

करभदयिते यत्तत्पीतं सुदुर्लभमेकदा मधु वनगतं तस्यालाभे विरौषि किमुत्द्वका ॥ कुरु परिचितैः पीलोः पत्तिर्धृतिं मरुगोचरे जगति सकले कस्यावाप्तिः द्वाखस्य निरन्तरा ॥

#### 667

करभदियते योसी पीलुस्ख्या मधुलुब्धया व्यपगतधनच्छायस्त्यन्तो न साहर्मीक्षितः । चलकिसलयः सोपीदानीं प्रस्टनवाङ्करः करभदवितावृन्दैरन्यैः द्वखं परिभुज्यते ॥

करम किमिदं दीर्घोच्छ्रासैः क्षिणीपि श्रारीएक विरम शाउ हे कस्यात्यन्तं सखे द्वखमागतम्। चर किसलयं स्वस्थः पीलोर्विमुद्ध मधुस्पृद्धां पुनरपि भवान्काल्याणानां भविष्यति भाजनम् ॥

केषामपि.

#### 669

कर्भ रभसान्त्रोष्टुं वाञ्छस्यहो श्रवणज्वरः शरणमथवानुज्वी दीर्घा तत्रैव शिरोधरा । पृथुगतमिलावृत्तिभान्तोचरिष्यति वाङ्मखा-दियति समये को जानीते भविष्यति कस्य किम्।।

भहभक्षदस्य.

### 670

तथा संतुष्टः सञ्जलतृणशमीपीलुबदरै-**थरन्स्वस्थोर**ण्ये करभशिशुकः शोकरहितः | कृतो मध्वास्वादप्रवणहृदयो मुग्धविधिना यथा नान्यहुङ्को न पिबति न होते न रमते ॥

### 671

यस्यासीस्रवपीलुपन्नबदरमासोपि संतुष्टये दीर्घाध्वन्यनुगम्यते न पदवी यस्य स्वयृथ्यैरपि । सोयं संप्रति याति बाठकरभः क्षीणोद्यमः क्षामतां मन्ये नूनमनेन दैवहतकेनास्वादितं भ्रामरम् ॥

672
पीलूनां हि फलं कषायरहितं रोमन्ययित्वा मरौ
शाखामं यदखादि चारु करभीवक्लार्पितं प्रेमतः ।
तत्समृत्वा करभेन खेदविधुरं दीर्घ तथा कूजितं
पाणानामभवक्तदेव सहसा प्रस्थानतूर्य यथा ।।
एते केषांचिक

678

क्रमेलकं निन्दित कोमलेच्युः क्रमेलकः कण्टकलम्पटस्तम् । पीतौ तयोरिष्टभुजोः समायां मध्यस्यता नैकतरोपहासः ॥ नैयथकर्तुः

> अथ खगाः <sup>तत्राती</sup> मयूराश्चातकाश्च. 674

एक एव खगो मानी बने वसित चातकः । पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम् ।। कस्यापिः

675

अयि चिकितमुग्धचातक मरुमुवि धावसि मुधा किमुद्रीवम् । पीष्मे दवामिवलितस्तापिच्छोयं न विद्युत्वान् ।। भद्रवास्रदेवस्यः

676

पिपाद्धरप्येव जर्ल शिखण्डी भतीक्षते पाणसमां पिवन्तीम् । नूनं पियाबेहनिवद्धदृष्टिः स्वरूपं पद्यः पद्यति निस्नगाद्धः ।। ७७७

भत्युद्मतिभ्यसनिनः शिरसोधुनैष स्वस्यय चातकशिशुः प्रणयं विधत्ताम् । अस्वैतिहच्छिति नहि पतताद्ध दिसु ताः स्वच्छशीतमधुराः क नु नाम नापः ॥

भइभक्षदस्य.

678

केकाः कला वनभुवस्तिलकायमानी रम्यः कलापमहिमेष शिखण्डिनोस्य । दुर्लक्षणं ननु विहाबसि वायसादि-क्षुण्णेष्ययं चटकतुल्यगतिने जातः।।

ना° जववर्षनस्य.

679

नीलाञ्जपुञ्जरजसारुणिनान्विमुच्य स्वच्छान्द्धधाधिकरसानपि वारिराद्यीन् । यज्ञातकः पिवति वारिधरोदविन्दू-नमन्ये तदानतिभयाच्छिरसोभिमानी ।।

680

भूमिस्यमम्बु यदि चातक पातुमिच्छेः कण्डव्रणं प्रकटयेस्तदयोग्यतां च । दिव्याम्बुपाननियमस्तव मोहयेत्कं होषोपि संवृतिमतां भजते गुणत्वम् ॥

भर्वसारस्वतस्य.

681

कि नैव सन्ति नवतामरसावतंसा इंसावठीवलियनो जलसिवेदााः । कोपि यहो गुरुरयं वत चातकस्य पारंदरीं यदमिवाञ्चति वारिधाराम् ॥

682

किं दूरेण पयोधरा उपिर किं नान्ये रटन्तः श्रुता निन्धाः पापतया स्यकुक्षिषु गताः किं नाम पक्षाः क्षयम् ।

## **पुभाषिताव**िः

रम्यं या गगने न किं विहरणं किं तूमकाकावली-पर्यायमिपत्तिलाघवभयाद्भूमी स्थिता बर्हिणः ॥ केपामप.

683

नी ताण्डवेन नयनामृतिर्झरेण केकारवेण न च कर्णरसायनेन । बर्हेण चापि द्वरचापरुचा तवाय-मोतुर्न तुष्यति दिखिन्वधमन्तरेण ॥

कम्यापि

684

चातक तात कियद्भवता पातकमनुरुमकारि । नवजलदादपि चञ्चुपुटे यत्तव न पति वारि ।4 685

जलकणिवतरणरहितः प्रकटितधवितवेषः | चातक रटिस वृथा किं जलदः शारद एषः || चर्पटीनायस्यः

686

सन्ति कूपाः स्फुरद्रूपाः परितः सरितः शुभाः | तथापि चातकस्यैकः फलदो जलदोदयः || 687

> केकानिभा बटयसे पटुचाटुकानि चञ्चत्कलापमाँप नृत्यसि रञ्जनाय । हे चातक प्रयतसे जलदं प्रतीत्थं बिन्दुं जलस्य लभसे न च लज्जसे च ।। 688

वाहत्वमीश्वरस्रतस्य विधाय बाहिन्यम्लायितः स मिजपक्षकलाप एव |
नाराधितः स भवता पुरुषोत्तमः किं
यस्ते तृषं पद्मामयेत्कचमेषवेषः ||

अथ ह'साः सारसाश्च 689

बसतोतिशयपीत्या मानसोवितसंस्थितेः । पत्यलाम्भित इंसस्य इंसतैब विकल्प्यते ।। 890

पिबन्ति मधु पद्मेभ्यो भृङ्गाः केसरधूसराः । इंसाः दीवालमभन्ति धिग्दैवमसमञ्जसम् ॥ कयोरपिः

691

यदि नाम दैवयोगाज्जगदसरोजं कदाचिदपि जातम् । अवकरनिकरं विकिरति तिंक कृकवाकुरिव इंसः ॥ अदबाद्धेवस्य

692

कटु रटित निकटर्वती वाचाटिष्टिहिमः पटुर्वत्र | अपसरणमेव दारणं मौनं वा तत्र हंसस्य || 698

भस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितम् । रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना ।।

कस्यापिः

694

भुधितोपि पद्मखण्डे जहाति रजसावृतं हि किंजल्कम् ।
गुणिनि कृतपक्षपातो बिसं तु बहु मन्यते हंसः ।।

भद्दमुक्तिकोशकस्य.

695

तरलयसि दृशं किमुत्द्धका-मक्लुषमानसवासलालिते । भवतर कल्हंसि वापिकां पुनरपि यास्यसि पङ्कालयम् ।

महबाणस्य.

## **सुभाषितावातिः**

696

भृङ्गाङ्गनाजनमनोहरहारिगीत-राजीवरेणुकणकीर्णपिशङ्गतोयाम् । रम्यां हिमाचलनदीं प्रविहाय इंस हे हे हताश वद कां दिशमुत्सुकोसि ॥ 697

हे हंस मेलितपयः सिललं विवेक्तं शक्तस्य संप्रति मितः क नु तेच याता ! कासारवारिणि कलां पतितां यदिन्दो-रादातुमिच्छसि बिसाङ्कुरवाञ्ख्या त्वम् ॥ 698

श्रीतांशुशेखरशिरोहहसंश्रितानि ' पुण्यानि पावितजगन्ति मनोरमाणि | भ्रान्त्वा चिरं सरसरित्सितितानि दैना-झन्धानि हातुमिह वाञ्चसि नासि हंसः ||

स्थित्वा चिरं नमसि निश्चलतारकेण मातङ्गसङ्गकलुषां नलिनीं निरोक्ष्य । उत्पन्नमन्युपरिषर्घरिनिःस्वनेन इसेन साशु परिवृत्य गतं न लीनम् ॥

येनोज्झितं सहचरीवदनोपनीतं रम्यं मृणालशकतं हिमशङ्खशुभ्रम् । सोयं खगो हतविधे तव चेष्टितेन श्रेवालनाललवलम्पटतां विधन्ते ॥

701

रटिस कटु किमुबैर्वायस स्पर्धया मे विहगहतक विष्ठारक्तवकान्तरालः। विततधवलपक्षाक्षेपविक्षोभिताम्भाः कमलवनविहारी सारसीहं न काकः ॥ 702

हंसोध्यगः श्रममपोहयितुं दिनान्ते कारण्डकाकवकभासयनं प्रविष्टः । मूकोयमित्युपहसन्ति लुनन्ति पक्षा-सीचाश्रयो हि महतामयमानभूमिः ।

एते केषामपि.

703

क कितनमहो पीलोः पत्नं मृदुः क विसाङ्कुरः क कटु लवणं कौपं चाम्भः क नामरसासवः । क कुद्धमरजो इद्यं रूक्षाः क चोषरपांसवः क महविषयो ध्वाङ्कक्षेत्रं क इंस भवाइद्याः ।।

প্ৰী**শত্ত** জন্ম,

704

भो राजहंस किमिति स्वमिहागतोसि योसी बकः स इह हंस इति प्रतीतः | तद्गम्यतां त्वरितमेव ततः प्रभाते यायहदन्ति बक एष न मूढलोकाः || 705

अये वापीरंसा निजवसितसंकोचिपिशुनं कुरुध्वं मा चेतो वियति वहतो वीक्ष्य विहगान् । अमी ते सारङ्गा भुवनमहनीयव्रतभृतो निरीहाणामेषां तृणमिव भवन्त्यम्बुनिधयः ॥

तरी तीरोक्कृते किचिदिप दलाच्छादिततनुः पतदारासारां गमय विषमां प्रावृषिममाम् । निवृत्तायां स्वस्यां सरिस सरसोत्फुक्कनिलेने स एव स्वं इंसः पुनरिप विलासास्त इह ते ।।

## **सुभाषितावत्रिः**

#### 707

गतं तद्रास्भीर्य जलमि वृतं जालकश्तैः सखे हंसोत्तिष्ठ प्रथमममुतो वग्धसरसः । स यावत्पङ्कास्भःकलुषितवपुर्भूरिविलप-म काको वाचाटश्वरणयुगलं मूर्धि कुरते ॥ 708

स्प्रशति न विसं चञ्च्या भूयस्तया सह खण्डितं पिबति न जलं याति स्वप्तुं न शेवलजालकम् । कमलकालिकामङ्गक्रीडां करोति न सारसः कणित करुणं शोकयस्तः प्रियाविरहाकुलः ॥

#### 709

सरिस बहुशस्ताराष्ट्रायां दशन्परिविन्तितः कुमुद विटपान्वेषी हंसो निशास्वविचक्षणः । दशित न पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोस्पर्तं कुहकचिकतो लोकः सस्येप्यपायमपेक्षते ।।

एते केषामपि.

### 710

मुक्ताभानि पर्यांसि भङ्गाविलसहुग्धा विसयन्थयः
स्फीनास्तामरसासवा विहरणक्रीडासहं सैकतम् ।
सन्त्येव प्रतिदेशमत्रविषमे हे हंस पङ्गाङ्किते
धृष्टोकुष्टबके जरत्सरसि ते कोयं निवासपहः ॥

**श्रीशिवस्बामिन**ः

### 711

आपूर्वेत पुनः स्फुरच्छफरिकासारोर्मिभिर्कारिभि-र्भूयोपि प्रविभज्यमाननितनं पद्येम तोयाद्ययम् । इत्याद्याद्यतनन्तुबद्धदृयो नक्तंदिनं दीनधीः शुज्यत्यातपद्योषितस्य सरसस्तीरे जरत्सारसः ॥

### हंसाः सारसाश्च

#### 712

तावहोतितपङ्का ज्युतरजः पिङ्का द्वरागो ज्ञवतो यः शृण्वन्कलकू जितं मधुलिहां संजातहर्षोत्सवः । कान्ताचञ्चुपुटापर्वाजतिबसमासमहेष्यक्षमः सोयं संप्रति इंसको मरुगतः कष्टं तृणं वाञ्छति ।। 713

यां स्मृत्वा सहसैव मानससरस्त्यक्त्वा विशेषार्थिन-स्तामेवोत्छकचेतसः कमिलनीं हृष्ट्वा बकाध्यासिताम् । लीयन्ते विगताभिमानलघत्रस्तत्रैव भूयोपि ये हंसास्ते न भवन्ति हंसधवलाः प्रायो बका एव ते ॥ केषामि

#### 714

यामालिङ्ग्य बका रटन्ति कटुकं दीर्घोच्छ्रसत्कंथरा यस्यामंसतटावषद्वितजले वल्गन्त्यमी मङ्गवः । या दाश्वन्मिलनात्मकैरिप बकैर्नक्तंदिनं सेव्यते सा हंसेन मनस्विना कमिलनी युक्तं यदि त्यज्यते ।।

#### 715

रूपं हारि मनोहरा सहचरी पानाय पादां मधु क्रीडा चाप्सु सरोरुहेषु वसितस्तेषां रजो मण्डनम् । वृत्तिः साधुमता बिसेन सुहृदश्चारुस्वनाः षट्दाः सेवोदैन्यविमाननाविरहितो हंसः सुखं जीवित ।।

यशःस्वामिन:

### 716

मत्स्या अपि हि जानन्ति क्षीरनीरविवेचनम् । प्रसिद्धं राजहंसानां यद्याः पुण्यैरवाप्यते ॥ 717

कुद्रोतूकनखप्रपातविगलत्पक्षा अपि स्वाभयं वि नोज्यन्ति पुरीषपुष्टवपुषस्तेकेचिदन्ये हिजाः।

ये तु स्वर्गतरङ्गिणीबिसलतालेशेन संवर्शना गङ्गानीरमपि त्यजन्ति कलुषं ते राजहंसाः कुतः ॥ कस्यापि

# अथ कोकिलाः

718

समुद्रिरसि वाचः किं पुंस्कोकित खकोमलाः । भन्नेस्मिन्ज्जडपाषाणगुरुनिर्धोषमैरवे ।। भा० अष्टृतदत्तस्यः

719

काकैः सह विवृद्धस्य कोकिलस्य कला गिरः। खलसङ्गेषि नैष्ठुर्य कल्याणप्रकृतेः कुतः।।

720

श्रीत्रोत्सवं नव कलं कलकण्ड कोत्र नादं शृणोति रिनिविग्रहसंधिदूतम् । दात्राभिदम्धघनपादपकोटरान्त-राविभेवत्कदुरवाद्य वनस्थलीषु ॥

कस्यापि

भहबृद्धेः

मृकीभृय तमेव कोकिल मधुं बन्धुं प्रतीक्षस्व हे हेलोझासितमालतीपरिमलामोदानुकूलानिलम् । यत्रैतास्तव स्क्कयः सफलतामायान्त्यमी तूझस-त्यांस्त्तम्भभृतो निदाघदिवसाः संतापसंधायिनः ॥

721

722

भातः कोकिलकूर्जितरलमलं नार्घन्ति यस्माहुणा-स्तूष्णीमाःस्य विद्यीर्णपर्णनित्तयच्छन्नः क्वत्रित्कोटरे । उद्यानहुमवाटिकाकटुरटत्काकावलीसंकुलः कालेवं शिशिरस्य संप्रति सखे नायं वसन्तोत्सवः ॥

## कोकिलाः

#### 723

क्रचिन्मिलीगादः क्रचिदतुलकाकोलकलहः क्रचित्कङ्करायः क्रचिदपि क्रपीनां कलकलः । क्रचिद्धोरः फेरुव्वनिरयमहो दैवघटना क्रथंकारं तारं क्रणतु चिकतः कोकिलयुवा ।।

# अथ भ्रमराः

724

केनकीकुछमं भृङ्गः पीद्यमानीपि सेवते । रोषाः किं नाम कुर्वन्ति गुणापदतचेतसः ।। कस्यापिः

725

कृत्वापि केषिपानं भ्रमरयुवा पुरत एव कमलिन्याः । अभिलषति बकुलकलिकां मधुलिहि मलिने कृतः सत्यम् ॥ 728

मदनमवलोक्य निष्फलमनित्यतामपि च बन्धुजीवानाम् । गुरुमुपगम्य भ्रमरः संप्रति जातो जपासक्तः ॥

727

भ्रमर भ्रमता दिगन्तराणि क्रिनेदासादितमीक्षितं भ्रुतं वा । वद सत्यमपास्य पक्षपातं यदि जातीकुद्धमानुकारि पुष्पम् ।। 728

कमलं भवनं रजोक्नरागी मधु पानं मधुराः विद्याप्रलापाः | शाद्यनं मृदु केसरोपधानं भमरस्याम्भसि का न राजलीला ||

## **सुभाषितावा**लेः

729

पिततमुत्पतितं स्थितमिक्रयं सकरणं कणितं गतमागतम् । कमितनीमितिना तुहिनाहतां नहि तदस्ति विलोक्य न यत्कृतम् ॥

कस्यापि

730

कमिलनीमिलिनी दियतं विना न सहते सह तेन निषेविताम् । तमधुना मधुना निहितं हदि समरति सा रितसारमहर्निदाम् ॥

भहरु द्रहरू ।

731

मदं न लिप्सेत शिलीमुखो यदि हिपान कर्णामनिपातमामुयात् । परोपसपी खुखलेशलिप्सया नरो भवत्येव पराभवास्पदम् ॥ 782

मधुकर बहुशस्त्वया निरस्ताः कुद्धमलतास्तृणवत्द्वपुप्पितामाः । फलमनुभव कण्टकावृताभ्य-स्तदिदमपत्रप केतकीलताभ्यः ।।

733

फुक्षेषु यः कमिलनीकमलीदरेषु चूतेषु यो विलसितः कलिकान्तरस्यः । पश्याद्य तस्य मधुपस्य शरद्यपाये इच्ड्रेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति ॥ 734

पुष्पासर्व सुरभि गन्धिरजोक्गरागः पीत्वा लतासु मधुपः कमले निषण्णः । बद्धोधुना शशिकरैः करुणं विरौति संतोषहीनमिह कं न भजन्त्यनर्थाः ॥ एते केषांचिक

735

अन्यासु तावदुपमर्दसहाद्ध भृङ्ग लोलं विनोदय मनः छमनीलताद्ध । मुग्धाननामरजसं कलिकामकाले बालां कदर्थयसि किं नवमालिकायाः ॥

विकटनितम्बायाः.

736

ऐरावणाननमदाम्बुकणावपात-संसक्ततामरसरेणुपिशङ्गिताङ्गः । चण्डानिलाहततुषारविशीर्णपक्षः क्षीणः क्षितौ मधुकरो विवशोत्र शेते ॥

भद्दनायकस्यः

737

सोत्कः परिश्रमसि किं व्यवपातिधैर्यः कूजिन्द्दिरेफ करुणं कुछमासवार्थी । अन्याछ पादपलतासु धृतिं बधान भग्ना हि सा कुसुमिता सहकारवाही ।। धर्मकीर्तेः

738

स्वामोदवासितसममदिगन्तराला रक्ता मनोहरमुखा छुकुमारमूर्तिः । सेव्या सरोजकितका तु यदैव जाता नीतस्तदैव विधिना मधुपोन्यदेशम् ॥ कस्यापिः

## सुभाषितावलिः

739

जात्युज्ज्वले मधुरकोमलवाग्विलासी ही पुष्करे मधुकरी युगपत्प्रविष्टी । एकस्तयोर्मधुभराकुलपूर्णदेहः कष्टे विधी न रजसापि युतो हितीयः ॥

चाटस्य.

#### 740

मधुकरगणश्रूतं त्यस्का गतो नवमालिकां पुनरिप गतो रक्ताशोकं कदम्बतरं ततः । तदिप द्वित्रं स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुहं परिचितगुणद्वेषी लोको नवं नवमीहते ।।

#### 741

लिखितकमले सौन्दर्येण प्रकामहतात्मना किमिव न कृतं तत्र भ्रान्त्वा मधुस्पृहयालिना | अधिगतरसः सोभूत्तस्मान्मनागपि नाल्पधी-धुरि तु लिखितस्तृष्णान्धानां जनेन विवेकिना ||

### 742

भ्रमित बकुले मन्दं कुन्दे न विन्दति निर्वृतिं प्रकृतिस्वरभी रक्ताद्योके न याति विद्योकताम् । खरिमकुस्तमामोदोत्कण्टापनीतमना वने वहति तनुतामङ्गे भृद्गः स्मरचवमालिकाम् ॥

### **74**3

स्प्रशति शनकैथुम्बसङ्गैः करोति निपीडनं चरणपतनं मुद्राभेदं विधातुमपीहते ! समयमुचितं चित्तीत्स्वक्यात्मतीक्षितुमक्षमी मधुकरयुवा पुण्यैर्तन्ध्वा नवां नवमालिकाम् ॥

#### 744

हिमोत्सन्नां दृष्ट्वा इतकमलनालां कमलिनीं हिरेफाः संवृत्ताः सपदि गजगण्डप्रणयिनः । अहो धिग्भूतानां प्रकृतिरियमप्रत्ययकरी न कशित्कीणार्थे प्रथमगुणगन्धं गणयति ॥

745

किमामोदभान्त्या भ्रमसि छित्ररं भृङ्ग ननु हे न जानीचे तत्त्वं प्रतपतितरां श्रीष्मसमयः । स्थितं ग्रून्यं पुष्पैः प्रकटविटपं पद्दय विपिनं गतः सौरभ्याद्यः प्रकृतिस्रभगश्चेत्रविभवः ॥

केनाधातमुदारमस्य कुद्धमं कैश्रुम्बितं केसरं पीतः केन रसोस्य केन रजसा चोहेक्षितं केन वा । हे हे मुग्धमधुत्रत त्रज जवादन्याँस्तरून्पृष्पिता-नुत्तालेत्र वृथैव पिप्पलतरी किं किंचिदासाधते !

747

प्रत्यघोत्र ययाद्धखं मधुरसः पातव्य इत्युत्द्धक-स्तृष्णाविभ्रमविपलब्धहृदयस्तत्त्वावबोधं विना ॥ निर्विण्णोप्यफलभमो न विरमत्यालेख्यपद्माकरे **दुर्वुद्धिर्व्यसनी तथापि मधुपस्तृष्णादायोद्धा**म्यति ॥

यस्याः संगमवाञ्चया न गणिता वाप्यो विनिद्रोत्पला यामालिङ्गच समुन्छकेन मनसा यातः परां निर्वृतिम् । भन्नां तामवलोक्य चन्दनलतां भृद्गेण यक्तीव्यते धैर्य नाम तदस्तु तस्य न पुनः खेहानुरूपं कृतम् ॥

वेनामोदिनि केसरस्य मुकुले पीतं मधु स्वेच्छ्या नीता वेन निशा शशाङ्कथवला पद्मोदरे शारहे ।

## सुभाषितावतिः

भान्तं येन मदमवाहमिलने गण्डस्थले दन्तिनां सीयं भृद्गयुवा करीरविटपे बधातु तुष्टिं कुतः ॥ केषामि

750

मा भूज्ञाम सहामुनैव निधनं दैवात्कथंचित्पुनस्तृष्णा वा हतजीविते यदि तदा किं पुष्पशून्यं जगत् |
येनैवोन्मथितः स एव दियतः पद्माकरो निर्देयं
दानाम्भःस्पृहयानुयात्यितरहो लोलस्तमेव द्विपम् ||
शङ्ककस्य

751

सोपूर्वी रसनाविपर्ययविधिस्तत्कर्णयोश्वापरं हृष्टिः सा मदिवस्मृतस्वपरदिक्तिं भूयसोक्तेन वा । \* सर्वे निश्चितवानसि भ्रमर हे यहारणोद्याप्यसा-वन्तः शून्यकरो निषेज्यत इति भ्रातः क. एष महः ।। भहभक्षदस्य

752

रे रे भृङ्ग मदान्धवारणचलत्कर्णानिलान्दोलन-क्रेशक्रान्ततनो मुधैव भवता दुःखं किमित्यास्यते । उत्कूजत्समदिक्षरेफवलयप्यालुप्तकोशिध्यः सामोदाः प्रकटाशयाः प्रतिपदं सन्त्येव पद्माकराः ।। स्वविष्णो

753

गन्धाढ्यां नवमाितकां मधुकरस्त्यत्का गतो यूथिकां तां त्यत्कािप गतः स चन्दनतरं तस्मात्सरोजं गतः । बद्धस्तत्र निशाकरेण द्वित्रं क्रन्दत्यसी मन्द्रधीः संतोषेण विना पराभवशतं प्रामोति तुब्धो जनः ॥

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति द्धप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्मिनी च । एवं विजिन्तयित कोषगते हिरेफे हा हन्त हन्त निर्ती एज उन्ममार्य || 755

भ्रमन्वनाको वनमञ्जरीषु न षट्टदो गन्धफलीमजिञ्चन् । सा किं न रम्या स च किं न रन्ता बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ।।

> एते केषानपिः 756

अङ्के वृद्धिमुपागतं शिशुतया सर्वाङ्गमालिङ्गितं मन्स्यः श्रीपरिरम्भनिर्भरतरव्याकोशकोषोन्मुखैः । आशाप्तैः परिपीयमानमनिशं निःस्पन्दमिन्दिन्दिरै-

दूरादेव निमेषशून्यनयनः पद्मं समुद्रीक्षते ॥

क्षेमेन्द्रस्य

अथ बकाः 1 757

जीवती निगिरन्मत्स्यान्मुनिवहृदयते बकः । मृतानपि न गृधस्तु धिगाकारमुनीन्द्रताम् ॥ कस्यपिः

758

नालेनेव स्थित्वा पादेनैकेन कुन्चितमीवम् । जनयति कुमुदभानित वृद्धवको बालमस्यानाम् ॥

759

एष बकः सहसैव विपन्नः शाद्यमहो क नु तहतमस्य । साधु कृतान्तक कश्चिदिष स्वां बञ्चवितुं न कुतोपि समर्थः ॥ कस्यापि

## सुधाषितावलिः

760

निजकुलेश्वितचेष्टितमात्मनो यदपहाय यियाससि हंसताम् । बक चर व्रतमेव तथापि ते फलति तक्तदिदं यततां नृणाम् ।।

भहगोविन्दराजस्य.

761

न कोििलानािमय मञ्जु कूिजतं न लब्धलास्यािन गतािन हंसवत् । न बाहिणानािमव चित्रपक्षता गुणस्तथाप्यस्ति बके बकत्रतम् ॥

भा<sup>°</sup> श्री मयदर्धनस्य.

762

तहैदग्ध्यं समुदितपयरतीयतत्त्वं विवेत्तु-मालापास्ते स च मृदुपदन्यासहद्यो विलासः । आस्तां ताबद्वक यदि तथा बेल्सि किंचिच्छ्रथाशं तूष्णीमेवासितुमिय सखे त्वं कथं मे न हंसः ।। भहनक्षदस्य

763

कस्त्वं लोहितलोचनास्यचरणो हंसः कुनो मानसा-त्वि तत्रास्ति स्वत्रणेपङ्कजवनान्यम्भः स्वधासंनिभम् । मुक्ताशुक्तिरथास्ति शङ्किनचयो वैदूर्यरोहाः क्वि-च्छम्बूकाः किमु सन्ति नेति च बकैराकण्यं हीहीकृतम् ।।

अथ काकाः

**764** 

तुल्यवर्णच्छदः कृष्णः कीकिलैः सह संगतः । केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते ॥ वास्मीकेः 765

आत्मरुतादपि विरुतं कुर्वाणाः स्पर्धवा सह मयूरैः । कि जानन्ति वराकाः काकाः केकारवान्कर्तुम् ॥ कस्वापिः

766

कृष्णे वपुर्वहतु चुम्बतु सत्फलानि रम्येषु संचरतु चूतवनान्तरेषु । पुंस्कोकिलस्य चरिनानि करोतु नाम काकः किल ध्वनिविधी ननु काक पव ॥ भा<sup>ः</sup> जयवर्धनस्यः

767

संप्राप्य कोकिलकुर्तैः कमनीयकान्तिः कान्तस्त्ररैरपि बलात्खलु संनिकर्षम् । वैधुर्यभाजि हतवेधसि किं वराकः काक: करोत्वनुकृतिं न ययौ यदेषाम् ॥ गोविन्दराजस्यः

768

इयं पत्नी भिक्षेरनुत्रितसमारस्भरसिकैः समन्तादाक्रान्ता विषविषमबाणप्रणयिभिः। नरोरस्य स्कन्धे गमय समयं कीर निभृतं न वाणी कल्याणी तादेहमुखमुद्रैव दारणम्।।

किरति मुखगृहीतं भुक्तशेषं पुरीषं विलिखति चरणापैर्देवतानां शिरांसि । व्रजति च इतमानः साधुमूर्धस्वराङ्कः किमिव न कुरुते खं प्राप्य काको वराकः ॥

दीर्भाग्यं वचसां तनोर्मितनता चेष्टास्वहो चापलं श्रुवायास्त्रपञ्चतेव विदिता वृत्तिस्त्ववाच्येव सा ।

## **बुभाविता**वितः

इत्सं दुष्कृतशासिनः फलमिव स्फीतं तथाप्यातुरः काकः कोकिललाञ्डनच्छविरुचा कष्टं मुहुर्मूर्छति ॥ वासरेवस्यः

#### 771

नृत्यन्तः शिखिनो मनोहरममी भव्यं पटन्तः शुका वीक्ष्यन्ते न त एव खल्बिह रुषा वार्यन्त एवायवा । पान्यस्त्रीगृहमिष्टलामकथनाङ्गण्धान्वयेनामुना संप्रत्येतदनर्गलं बलिमुजा मायाविना भुज्यते ॥

#### 772

रे रे ध्वाङ्क विरूक्षतास्तु वचसः काणाक्षिता क्षम्यते । लील्यं नाम तवेति कात्र गणना भाण्यं विभूषेत्र ते । सर्वे सोढमिदं स्वभावविहितं वह्नेरिवौष्ण्यं हि ते यस्वेवं विगुणस्य कापि भवते। ग्रीवा न तस्सद्यते ॥

### 773

काकः कोकिलमुझमय्य कुरुते चूते फलास्वादनं
भुङ्गे राजशुकं निवार्य कुररः क्रीडापरो हाडिमम् ।
धूको बर्हिणमस्य शाखिशिखरे शेते सजानिः सुखं
हा जातं विपरीतमद्य विपिने दयेने परोक्षं गते ॥
कस्यापिः

### 774

किं केकीव शिखण्डमण्डिततनुः किं कीरवत्पादकः किं पुंस्कोकितवत्स्वनेन मधुरः किं हंसवत्सद्गतिः । किं सामान्यशकुन्तशावक इव क्रीडाविनोदाकरः काकः केन गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्चरे ॥

### 775

बत्पत्तिर्मरुतां प्रभोर्युगदिने प्रख्याप्यविश्वोत्सवे पुण्याहश्चतिषु प्रसिद्धिरिधका पूर्ण वयः पौरुषम् । काकुत्स्थेन सर्गं सपत्रकलहो दैवज्ञता ताढुशी काकस्तेन गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्जरे ।।

### कीटमणयः

#### 778

आद्यः प्रवेदासमयः स कलेर्युगस्य पाप्रस्तिरस्कृतबहूदकहंससार्थः । आहृय सादरतया तपसीान्तिमोद्धि काणो हिजः प्रतिगृहं वत यत्र पूज्यः ।।

## अथ कीटमणयः

#### 777

सूर्यादन्यत्र यचन्द्रेप्यर्थसंस्पादा तस्कृतम् । खबोत इति कीटस्य नाम तुष्टेन केनित्रत् ।। 778

घनसंतमसमलीमसददादिशि निशि यहिराजिस तदन्यत् । कीटमणे दिनमधुना तरणिकरान्तरितचारुसितिकरणम् ॥ भक्षदस्यः

#### 779

780

जर्जरतृणायमदहन्सर्षपकणमप्रकाशयञ्चृनम् । कीटत्वमास्मतन्त्रः खद्योतः ख्यापयन्भाति ॥

भ्राजिष्णवो नमसि भूरिहतान्धकार-स्वल्पपमाः स्वतनुमात्रनिबद्धभासः । खद्योतकाः प्रकटतीव्रगुरुप्रभावा-स्तावच्च सप्ततुरगः समुदेति यावत् ।।

किशोरकस्य.

### 781

युष्मादृज्ञाः कृपणकाः क्रिमयोपि यस्यां भान्ति सम संतमसमय्यगमित्रज्ञासी । सूर्योज्ञुदीपदज्ञदिग्दिवसीधुनायं भान्यत्र नेन्दुरपि कीटमणे किमु स्वम् ॥

782

इन्दुः प्रयास्यिति विन्दुः ति तारकश्रीः स्थास्यन्ति लीडतिमिरा न मणिपदीपाः । अन्धं समग्रमिष कीटमणे भविष्य-दुन्मेषमेष्यति भवानिति दूरमेतत् ॥ कबोरिषः

783

सत्त्वान्तः स्फुरिताय वा कृतगुणाद्यारोपतुच्छाय वा तस्मै कातरमोहनाय महसो लेखाय मा स्वस्ति भूत् । यच्छायास्कुरणारुणेन खत्रता खद्योतनाद्यामुना कोटेनाहितयापि जङ्गममणिभ्रान्त्या विडम्ब्यामहे ॥

अथ वृक्षाः

784

प्रत्यपैः पर्णनिचयैस्तर्हेयेरेव द्योभितः । जहाति जीर्णास्तानेव किं वा चित्रं कुजन्मनः ॥

उपाध्यायोदयस्यः

785

यथापल्लवपुष्पाढचा यथापुष्पफलर्द्धयः । यथाफलर्दिस्वारीहा हा मातः कागमन्द्रुमाः ।। 786

साप्त्रेव तद्विधावस्य वेधाः क्रिष्टो न यन्मुधा । स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फलेन किम् ॥ भक्षदस्य.

787

मया बदरलुम्धेन वृक्षाणामनभिन्नया वने कण्टकसादृदयात्वदिरः पर्युपासितः ॥

महातर्का भवति समूली वा विनदयति । नाङ्कुरप्रक्रियामेति न्यमोधकणिकाङ्कुरः ॥

पुष्पपन्नफलच्छायामूलवल्कलदारुमिः । भन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्यिनः ॥ १९००

पतन्यङ्गारवर्षे का वाति वा प्रलयानिले | नालः स्तब्धतयारब्धस्तयैव सह नद्यति || 791

छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः । मार्गद्रमा महान्तश्च परेषामेव भृतये ।। 792

भगतीनां खलीकाराहुःखं नैवोपजायते | भवन्त्यशोकाः प्रायेण साङ्कुराः पादनाडिताः || केवामपि

793

यद्यपि चन्दनविटपी विधिना फल्कुद्धमवर्जितो विहितः ।
निजवपुषैव परेषां तथापि संतापमपहरति ।।
भहादित्यकस्यः

794

पाप्ते वसन्तमासे वृद्धिं पाप्तीति सकलवनराजिः । यम करीरे पर्च तिकं दोषो वसन्तस्य ।

फलितधनविटपविधटितपदुदिनकरमहसि लसित कल्पतरी | डायार्थी कः पद्मुरपि भवति जरहीरुधां प्रणयी ||

796
फलकुद्धमिकसलयोज्ज्वलिवटपद्मतान्तरिततरणिकिरणैये |
मार्गतरी निकटस्ये कः पथिकः झान्तिमनुभवति ||
मार्ग अवतरकस्यः

797

दूरीकृतस्वार्धेलवा जनस्य समुद्यता ये भुषि तापशान्त्ये | दुमास्त एवागतिका न विदाः प्रजापतेराशयलेशमत्र || प्रकाशवर्षस्य.

798

चन्दने विषधरान्सहामहे
वस्तु खन्दरमगुप्तिमत्कुतः ।
रक्षितुं वद किमात्मसौष्ठवं
संचिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥
भन्नदस्यः

799

मिथत एष मिथः कृतशृङ्खली-विषधरैरधिरुद्य महाजडः । मलयजः सुमनोभिरनाश्रितो यदत एव फलेन न युज्यते ॥

यित्किचनानुचितमप्युचितानुबन्धि किं चन्दनस्य न कृतं कुसुमं फलं वा । लज्जामहे भृशमपक्रम एव यातु-स्तस्यान्तिकं परिगृहीतबृहत्कुटारः ।।

800

भहदस्य. 801

हे बालचम्पकतरो तरुणीकपोल-लावण्यचुम्बनम्बखोचितचारुपुष्प । किं पुष्पितेन विजदीहि विकासहास-सुद्दामपामरगणा मरुभूमिरेषा ॥ नरेन्द्रस्य.

भन्तःप्रतप्तमरुसैकवदद्यमान-मूलस्य चम्पकवरोः क्व विकासचिन्ता । प्रायो भवत्यनुचितस्थितिदेशभाजां श्रेयः स्वजीवपरिपालनमात्रमेव ।।

803

दौर्जन्यमारमित परं प्रथितं विधात्रा भूर्जबुमस्य विफलस्वसमर्पणेन । किं चर्मभिनिशितशस्त्रशतावकृत्तै-राञ्चां न पूर्यित सोर्थिपरम्पराणाम् ।।

गोविन्दराजस्य.

804

कि कण्टकैकरिकेन फलिइषा कि वैरस्यसीमिन किमु स्थिरकीतुकेन । डायाविलासिवमुखेन सतां किमङ्ग धात्रा खलेन खदिरद्रुम एष सृष्टः ॥

805

लम्धं चिरादमृतविक्तममृत्यवे स्या-हीर्घं रसायनवदायुरुत प्रदेशात् । एतत्फर्तं यदयमध्वगद्यापदम्धः स्तम्धः फलं फलित वर्षदातेन तालः ॥

भक्षरस्य.

806

हे वृक्ष शोभित महाफलभारलक्ष्म्या क्षुत्तापद्मान्तिजनकैकजगस्प्रसिद्ध । स्वत्ते मया कथमपीदमधी निरस्त-मेकं फलं शकुनिखण्डितमल्पमाप्रम् ॥

कस्यापि-

807

अत्यन्तशीतलतया सुभगस्वभाव
सत्यं न कश्चिदपि ते तहरस्ति तुल्यः ।
डायार्थिनामपि पुनर्तिकटहिजिह्नसङ्ग्रेन चन्दन विषदुमनिर्विशेषः ॥

भा॰ अमृतरत्तस्यः

808

कथिमयिति वनान्ते किश्वदेको न ताहुग्वरवनतरुरुचैः पुष्पविक्षीफलाढ्यः ।
जगदस्रखिविधातुर्दग्धधातुर्नियोगाद्ववखिदरपलाद्याः केवलं वृद्धिमाजः ।।

809

शाखासंतितसंनिरुद्धगगनाभोगस्य लब्ध्वा तरोश्रृष्ठायां यस्य भवद्भिरेव शमिता धर्मापदोनेकदाः ।
भोः पान्था ननु दृश्यतां विधिगतिस्तस्येव कालक्षयप्रक्षीणस्य तलेख तप्रसिकताङ्गारैः परं दह्यते ॥

कथोरपः

810

चित्रैर्यस्य पतिन्निभिर्दशिदशो भ्रान्त्वा समेतैः छखं विश्रान्तं शिवतं प्रभुक्तमुषितं स्कन्धे फलैः प्रश्रिते । तस्यैवोन्मिथितस्य दुष्टकरिणा मार्गद्रुमस्याधुना कारीषाय कषन्ति शोषपरुषां गोपालवालास्त्वचम् ॥

शिवस्वामिनः

811

संतोषः किमराक्तता किमयवा तस्मित्तसंभावना शोभैवाय च काननस्थितिरियं प्रदेष एवायवा । आस्तां खल्वनुरूपया सफलया पुष्पित्रया दुर्विधे संबन्धोननुरूपयापि न कृतः किं चन्दनस्य त्वया ॥

सन्मूलः प्रथितोच्चितर्घनलसच्छायः स्थितः सत्पथे सेव्यः सद्भिरितीदमाकलयता तालोध्वगेनाश्रितः । पुंसः द्यक्तिरियत्यसी स तु फलेदद्याथवा श्वोथवा काले काप्यथवा कदान्त्रिदथवा नेत्यत्र वेधाः प्रमुः ॥

### 813

यज्ञानोसि चतुष्पये घनलसच्छायोसि किं छायया संयुक्तः फलिनोसि किं यदि फलैः पूर्णोसि किं संनतः । हे सदृक्ष सहस्व संपति सखे शाखाशिखाकर्षण-क्षोभामोटनभञ्जनानि जनतः स्वैरेव दुर्थेष्टितैः ॥ महन्तज्ञानवर्षणः

#### 814

स्वस्कन्धस्य विसारिसीरभगुणाक्तान्ताखिलादास्य ते तन्वीचाहपयोधरान्तरकृतस्पर्शस्य गोप्याकृतेः । दोषः कोपि भुजंगसंगमकृतः प्रोहृत एषोधुना येन त्वां परिहृत्य चन्दनतरो यान्त्यध्यगा दूरतः ।। कस्यापि

### 815

िचस्तप्रसुद्धस्त चन्दनतरुर्यूयं पठाय्यागता भोगाभ्याससुखासिकाः प्रतिदिनं ता विस्मृतास्तत्र वः । दंष्ट्राकोटिविषोल्कया प्रतिकृतं तस्य पहर्तुनं चे-रिंक तेनैव सह स्वयं न निधनं याताः स्थ भो भोगिनः ॥

### 816

त्वनमूले पुरुषायुषं गतिमदं कालेन संशुष्यतां भोदीयांसमिप भणं परमतः शक्तिः कुतः प्राणितुम् । तत्स्वस्त्यस्तु विवृद्धिमेहि महतीमद्यापि का नस्त्वरा कल्याणैः फलितासि तालविटपिन्पुत्रेषु पौत्रेषु वा ॥ एती सहस्त्रकर

#### 817

ष्ठायास्येत घना द्वगन्धिरयमेवापन्नतापच्छिदाममेस्येव गुणगहः सगुणता किं चन्दनस्योच्यताम् ।
धा मूलारपुनरेष बढवृतिभिन्यांलैस्तया दूषितो
जाने येन वरं धनोध खदिरोध्यन्योधवा न स्वयम् ।।
धोभाकस्य

#### 818

न भ्राच्यानि फलानि पक्षत्रकृता छाया न वाञ्छापि सा नो पुष्पं स्नमनोहरं न विहगाः राष्ट्रामृतस्यन्दिनः । काकत्रातपुरीषनिर्भरजरन्मृतेरशुद्धात्मनो निःस्तष्पस्य तरोरधः कथमहो सृष्टोसि दुर्वेधसा ।।

### 819

नास्य स्वादुफलं न चारु कुछुमं न क्षिण्धपणी लता न च्छाया क्षमहारिणी न च कलकाणास्तथा पत्रिणः । एषोसी खदिरहुमः किमथवा पान्थेन दृष्टस्त्वया तिस्क पान्थ कठोरकण्टकमुखैर्गात्रक्षतार्थी भवान् ।। भदृहक्षेः

### 820

किण्धाः पष्टविनः प्रकामित्वटपव्याविद्धचण्डातपा नम्राः स्वादुफलाः समाभितजनक्षुत्तापविच्छेदिनः । इण्धास्ते तस्वः प्रयान्तु पथिकास्तेष्वेव मार्गेष्वमी रूक्षाः कण्टिकनः ससर्पविवसा भूयः प्ररूढा दुमाः ॥

### 821

ष्टाया नात्मन एव या कथमसावन्यस्य निष्प्रपहा मीष्मोष्मापदि दीतिलस्तलभुवि स्पन्दोनिलादेः कुतः । बार्ता वर्षशते गते किल फलं भावीति वर्तिव सा द्राविम्गा मुषिनाः कियचिरमहो तालेन बाला वयम् ।।

कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विदि शाहोटकं वैराग्यादिव विश्त साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । वामेनात्र वटस्तमध्यगजनः सर्वात्मना सेवते न च्छायापि परोपकारकृतये मार्गस्थितस्यापि मे ।। 823

आमोदैर्मरुतो मृगाः किसलयैर्लम्बैस्त्वचा तापसाः पुष्पैः षट्ट्रणाः फलैः शकुनयो धर्मार्दिताश्छायया । स्कन्पैर्गन्धगजाश्च विश्वमरुजाः शश्चित्रभक्तास्त्वया प्राप्तस्त्वं हुम बोधिसत्त्वपदवीं सत्त्रं कुनाताः परे ॥ 824

भ्राम्यद्भृतःभरावनम्रकुस्तमच्योतन्मधूत्रन्धिषु च्छायात्रस्त्र तलेषु पान्थनित्रहा विश्रम्य गेहेष्वित्र । नित्यं निर्ह्मरवारिवारिततृषस्तृष्यन्ति येषां फलै-स्ते नन्दन्तु फलन्तु यान्तु च परामत्युद्मितं पादपाः ॥ 825

हे हे मण्डितमार्ग मार्गविटिषञ्जी व्याः समाः शाश्वती-रद्याप्यावृणु दिक्तटानि विटेषैः सात्रेशुत्रुम्बाम्बरम् । मूले विश्रमणाशयैव लुटिता यच त्वया केवलं धर्मार्तेः परिमोचिताः फलशतैर्यावद्वयं तर्पिताः ।।

वृद्धिर्यस्य तरोर्मनोरथशतैराशावता प्राधिता जातोसी सरसः प्रवासिफलदः सर्वाभितोपाभयः । नानादेशसमागतैरविदितैराक्रान्तमन्यैः खगै-स्तं लम्धावसरोपि वृद्धशकुनिर्दूरे स्थितो वीक्षते ॥ 827

दावामिप्रोषदुःखं खरपवनजलक्षेशमकीच तापं मातङ्गाकर्षणानि व्यसनमपि गुरु प्राप्तवन्तोपि वजात्

## सुभाषितावातीः

दारुच्छायाफलानि त्वचमि कुसुमं मञ्जरीः पक्षवान्वा नार्थिभ्यो वारयन्ति प्रतिदिवसमहो साधु वृत्तं तरूणाम् ॥ 828

हैसाः पद्मवनाशया बिलमुजो गृथ्राश्च मांसाशया पान्थाः स्वादुफलाशया मधुलिहः सीरभ्यगन्धाशया । दूराचिष्फलरक्तपुष्पनिचयैनिःसार रथ्योचने रे रे शल्मलिपादप प्रतिदिनं के न त्वया विचिताः ॥ 829

भ्रातर्भीममरुभ्रमश्रमशमन्यापारपारंगमं
मन्त्रा चन्दनपादपं पथिक मा विश्रान्तये शिश्रियः ।
एतस्यान्तिकर्यानिभिर्घनविषज्वालावलीभीषणैराश्वास्य स्मृतिशेषतां विषधरैर्नीताः कियन्तोध्वगाः ॥

उच्चैयों मधुपानलुष्धमनसां भृङ्गाङ्गनानां गणै-रुद्गीतो रिवतालयः खगकुलैर्देशान्तरादागतैः । आसीद्यश्च निषेवितोध्वगदातैर्मीष्मोष्मतान्तिच्छिदे सीयं संप्रति दुर्मदेन दलितश्छायातरुद्दितना ॥

भुक्तं स्वादुफलं कृतं च शयनं शाखायजैः पद्धवैस्त्वच्छायापरिशीतलं च सिललं पीतं विनीतः क्रमः |
विश्रान्तं सुन्तिरं ततोपि मनसा प्राप्ता परा निर्वृतिस्त्वं सन्मार्गतरुर्वयं च पथिका भूयात्पुनः संगमः ||

अथ मेघाः

832

अस्त्येव भृभृतां मूर्धि दिवि वा द्योततेम्बुदः । मरुद्रिर्भज्यमानोपि स किमेति रसातलम् ॥ पुण्यस्यः

अम्बुदः कृतपदो नभस्तले नोयपूरपरिपूरितोदधिः । गोष्पदस्य भरणेष्यशक्तिमा-नित्यसत्यमभिधीयते कथम् ॥ महर्षेः

834

एतदत्र पथिकैकजीतितं पदय शुप्यति कथं महत्सरः । धिङ्गुधाम्बुधर रुद्धसद्गति-र्वीधता किमिह हट्टवाहिनी ॥

प्रकाशवर्षस्य.

**8**35

स्वार्थानपेक्षं जनतापद्मान्त्यै नित्योदिताः सन्ति पयोमुचोमी । विवर्षिणस्तानवगृह्गते ये सन्त्येव ते केपि महानुभावाः ॥ 836

क दृष्टमन्धेन बलाहकेन ब्रातुं गवा यत्त तृणं निघृष्टम् । महातरुबन्धुरिवाध्यगाना-मायात्ववदयायकणैर्दरिद्रः ॥ कस्यापिः

837

उत्तुङ्गरीलशिखराश्रयणेन केचिदुशमवीचिवलिताः सरितो भवन्ति ।
अन्ये पुनर्जलकणास्तृणलोष्टपातादम्भोमुचां पयसि न क्षयमान्पुवन्ति ।।
कस्यापिः

## मुभाषितावा की:

#### 838

यत्रोषितोसि चिरकारुमिकंचनः स-वर्णःप्रतिप्रहथनयहणाधमणः । निर्रुज्ञ गर्जसि समुद्रतटेपि तत्र धृष्टोधमस्तव समो घन नैव दृष्टः ॥

### 839

आस्यं निरस्य रसितैः द्विचिरं विहस्य गात्रान्तरेषु घन वर्षसि चानकस्य । तद्यब्द्वकोटिकुटिलायतकंधरस्य प्राणात्ययोस्य भवतः परिहासमात्रम् ॥ ज<u>ह</u>णस्य.

#### 840

आक्रम्ये हैं: शिरसि वसितर्भूभृतामुक्ततानां तोयादानं तदिप जलधेलींकसंतापद्मान्त्ये । दीर्घा छाया प्रकृतिमहति व्योम्नि चाभोगबन्धो हे हे मेघ स्पृहयति न ते कः किलेत्थं ब्रताय ।।

### 841

कृत्वा जुम्बनमम्बरेतिगहने विद्योत्य विद्युष्टता जाद्याद्वर्जितर्गाजितेन बहुधा स्पर्धी च कृत्वा घनैः । तत्पश्चात्रयता रजीपि न दामं भूमौ घनेनामुना हासायेव कृतं यथोत्तिभृतः सर्वे चिरं लज्जिताः ।।

वृद्धे .

### 842

साधूत्पातधनीय साधु स्रिधियां ध्येयं धरायामिदं कोन्यः कर्तुमलं तवैव घटते कर्मेदृदां दुष्करम् । सर्वस्यौपयिकानि यानि कतिचित्क्षेत्राणि तत्रादानिः सर्वानौपयिकेषु दम्धसिकतारण्येष्वपां वृष्टयः ।।

भेकैः कोटर ग्रायिभिर्मृतिमव क्मान्तर्गतं कच्छपैः पार्टीचैः पृथुपङ्ककूटलुटितैर्घास्मिन्मुहुर्मूार्छतम् । तस्मिञ्छुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तद्येष्टितं येचा कण्टनिमग्रवन्यकरिणां यूपैः पयः पीयते ।। गक्षिणान्यस्य

844

यद्भभृतो लघुणुगैरिष बद्धभृतमापादितानि सहसैव वृगैः द्विरांसि ।
अम्भोमुनः पनुरवर्षिति सृह्वतस्य
बच्चेष्टितं दुरत्रधारगतेर्जतस्य ॥
श्रीजवर्षधनस्यः

845

कृष्ट्राह्ने विरलिविरलान्वारिबिन्द्रन्यवृद्धी यर्जस्येकः सरमसत्ररं पर्य तन्मात्रलाभात् । नृत्यत्यन्योप्यतुलमहिमभाष्यभूमिनं जाने सन्यादाभ्यां विपुलहृदयभातकः किं नु मेघः ॥ कस्यापि

### 846

गतास्ते जीमूताः स्प्रुरदितकुरुद्यामवपुषः शिवा येषां ठोके स्थरुजरुविमागोष्वपहतः । वृथा तृष्णान्धः किं भ्रमसि विधुरभातकशिशो द्याज्जीमूतोयं कुत इह प्रवेबिन्दुर्गि ते ॥

विश्वान्तिवर्मणः.

### 847

पदयामः किमयं विचेष्टत इति स्वल्पाश्रसिदिक्रियै-देर्पाहूरमुपेक्षितेन बलवत्कर्मेरितैर्मन्त्रिमः । लब्धात्मप्रसरेण रक्षितुमथाश्चक्येन मुक्ताश्चि स्क्रीतस्ताबदहो घनेव रिपुणा दम्धो गिरिमामकः ॥

भहभक्षदस्य

#### 848

गर्जित्वा बहु संनिरुध्य गगनं प्रच्छाद्य दिङ्गण्डलं संपाद्योद्दितिनेन्द्रनीतदाकतदयामाभिरामं वपुः । प्राप्ते वारिधरागमेपि सितितं तत्त्यक्तमम्भोमुचा चङ्गश्चातकपोतकस्य सकता सिक्ता न येन स्वयम् ॥ कस्यापि

#### 849

भत्रोत्पातघनेन मन्त्रिविकले शून्याम्बरव्यापिना धृष्टस्वप्रकृतिक्रियासमुचिते यामे तथा जृम्मितम् । रथ्याकर्दमवाहिनामितशुचिस्वच्छात्मनामन्तरं नाप्यज्ञायि जनैर्ययौघपयसां स्रोतोजलानामपि ॥ भहरुदेः

### 850

रे मेघाः स्वदारीरदानगुरु किं बौद्धं यशो न श्रुतं
युष्माभिः किमु पारिजातचरितं नार्कार्णतं वा क्रचित् ।
येनैतत्स्रुखलभ्यमम्बु ददतां युष्माकमुद्गर्जतां
नो लज्जाप्यभिजायतेतिरभसाद्योग्न्युद्धतं धावताम् ॥
कलशकस्य

### 851

स्थाने वर्षिति नैव गर्जिति वृथा क्रान्ति हरत्यञ्जसा क्षेत्राणां परितापजर्जररुत्रां क्षेमंकरः क्ष्मातले । यद्यद्रद्रकसान्द्रतां हृदि दधात्यन्यत्करोत्युक्षस-न्सन्मेघोयममोषदर्शनघनासिग्धच्छविर्वर्धताम् ॥

### 852

नो गर्जत्यम्बुराशिस्त्रिजगदिभपितपार्थितार्थप्रदान-व्यापारस्भीतकीर्तिः स्फुरदनलिशखानघरत्नेकपूर्णः । तत्तोयस्तोकमात्रव्यपद्दतिवृक्षतिः प्राकृतीयं प्रकृत्या भून्ये क्षिप्ताम्बु गर्जत्यगणितिनिधनी वारिवाहः सगर्वम् ॥ एतावमृतवर्धनस्य

## अथ समुद्रः

853

न पालयित मयीदां वेलाख्यामम्बुधिस्तथा । तृष्यतां नोपकर्तव्यमितीमामपरां यथा ॥ भा° अमृतदस्तर

854

गवादीनां पयोन्येषुः सद्यो वा दिश जायते | श्लीरोदधेस्तु नाद्यापि महतां विकृतिः कुनः || 855

यद्यपि स्वच्छभावेन दर्शयन्युद्धिर्मणीन् । नथापि जानुद्रद्वीयमिति चेतसि मा कृथाः ।। 856

यस्याम्बुकणिकाप्यास्ये न पतत्यर्थिनां कवित् । कष्टमम्मोनिधिः सोपि नदीन इति कथ्यते ॥

857

यातु नारां समुद्रस्य महिमा स भुवि भुनः | वाडवः क्षात्पिपासार्तो येनैकोपि न तर्पितः ||

858

अमृतरसिवसरिवतरणमरणोत्तारितद्वरे सित पयोधी | अस्य स्फुरन्ति हृदये प्रीष्मतडाका भुवि वराकाः ॥ एते केषांचितः

859

यदयं शशिशेखरी हरी हरिरव्येष यदीशिता श्रियः । अमरा अपि यत्द्वरा अमी वदिमास्तस्य विभूतिविभुषः ॥ रस्नाकरस्य

## मुभाषितावाळे:

860

क्षारतीय हि गुणस्तथास्ति ते येन न जजित कश्चिदन्तिकम् । भीषणाकृति विभिष् यादसां चक्रमणेत्र किमर्थमपतः ।। प्रकाशवर्षस्य

861

अपास्य लक्ष्मीहरणोत्यवैरितामिन्तियन्वा च तदिमन्थनम् ।
देशे निवासं हरये महोदिभविमन्सरा भीरिधयां हि वृत्तयः !!
कस्यापि

862

जितेन्दुभासो नयतां मणीनध-स्तृष्मिनि मुर्घा बिभृतां जलेश्वरः । प्रभोने कश्चित्प्रभुरस्ति तत्त्वतो रत्मानि रत्नानि तृणं तृणं पुनः ।।

863

मीप्मं द्विषन्तु जलदागममर्थयन्तां
ते संकटमकृतयः कृपणारतद्धमाः ।
अब्धेस्तु मुग्धदाकरीचदुलाचलेन्द्रनिष्कम्पकृक्षिपयसो द्वयमप्यत्विन्त्यम् ॥
करवापः

864

मावाणो मणयो हरिर्जलवरो तक्ष्मीः पयोमानुषी
मुक्तीयः सिकता प्रवाललिकाः दोवालमम्भः द्ध्या ।
तीरे कल्पमहीरुहाः किमपरं नामापि रत्मकरो
दूरात्कर्णरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥
कस्यापि.

### समुद्रः

865

आस्तां क्रमापहरणं जलभेर्जलेन दूरे दवाभिपरिदीपितमानसानाम् । एतावदस्तु यदि तोयकणैर्न जिह्ना दन्दद्यते द्विगुणतां च न याति तृष्णा ।। रक्षाकरम्यः

866

रत्नान्यमूनि मकरात्य मावमंस्थाः कञ्जोत्तवेक्षितवृषत्परुषपद्दारैः । किं कौस्तुभेन विद्तितो भवतो न नाम याञ्जापसारितकरः पुरुषोत्तमोपि ॥ भा°विविक्रमम्ब

867

लज्जामहे वयमहो भृदामप्यनेके सांयात्रिकाः सलिलराशिममी विदान्ति । स्कन्धाधिरोपिततदीयतटोपकण्ड-कौलेयकाम्बुदृतयो यदुदीर्णतृष्णाः ॥ प्रकाशवर्षस्यः

868

भा स्त्रीशिशुप्रथितयैष पिपासितेभ्यः संरक्ष्यतेम्बुधिरपेयतयैव दुरात् । दृष्ट्वा करारुमकरारिकरारिताभिः किं भाययस्यपरमूर्णिपरम्पराभिः ॥

869

धिरिधरिधगम्बुधिममी निरपत्रपस्य यस्याध्वगा मरुभुवीव निनान्ततान्ताः । तृङ्काहशुष्कगलनिर्गतदीर्घजिह्ना दीना विवर्तितदृशोनुनटं प्रयान्ति ॥

870

निर्मथ्यते यदि सुरासुरसैन्यसंघैरापूर्यते यदि जठैर्जलदापगाभिः ।
पेपीयते च वडवामुखबिद्धना चेझ क्षुभ्यति स्म जलिधनं तनुत्वमेति ॥

871

मैनाकादिभिरद्विभिर्मघवतः संत्रस्य यत्रास्यते चण्डार्चिभेगवानुदेति च यतो यत्रास्तमभ्येति च । द्योते कापि निलीय यस्य जगतां कुक्ष्येकदेशे पति-गीम्भीर्यश्रियमस्य कस्तुलियतुं वारां निधेरहिति ॥

872

उपकृतवता श्रीरत्नाभ्यां हरेः शशिलेखया मनसिजरिपोः पायूषेणाप्यशेषदिवीकसाम् । कथमितरथा तेन स्थेयं यशोभरमन्थरं यदि न मथनायासं धीरः सहेत पयोनिधिः ॥

एते केषांचित्.

873

विषमिभुखं मुक्तं रौद्रं दिशो दश संश्रिताः शशितरुमणिपायैः पायः प्रलेभनमाहितम् । किमित्र न कृतं मन्यारम्भे शठेन पयोधिना तदपि निपुणैर्नास्य क्षान्तं स्ररेरमृतं विना ॥ 874

यदिह भवतो गाम्भीर्थेण प्रयाति महत्तया-प्यनुत्रितगुणारम्भः कालः किमेतदनन्तरम् । अयि जलनिधे किं कक्षोलैरलब्धसमाप्तिभि-र्विरम सरितामेतत्तोयं न तेस्ति मनागपि ॥

एसी शङ्ककस्यः

समाभित्योत्सङ्गं विवृतवदनस्यास्य वसतः क्षणेनैकस्यान्तर्ज्वितवपुषी यत्क्षणमपि । न तृष्णामीर्वाग्नेरपनयति पुष्टेपि विभवे नृशंसस्याम्भोधेर्त्रजतु विलयं सोस्य महिमा ॥

876

अहो बत सरित्पनेरिदमनार्थरूपं परं यदुज्ज्व रुचीन्मणीन्सुचिर चर्चिताम्थागुणान् । जडैरन्पयोगिभिः परत एत्य लब्धास्पदैः क्षिपत्यनिश्चमूर्जितैर्झगिति तन्मयत्वं गतः ॥ क योरपि.

#### 877

इंहैकश्रुडालोभ्यजनि कलशाद्यस्य सकतैः पिपासोरम्भोभिश्रुलुकमपि नो भर्तुमदाकः । स्वमाहात्म्यश्चाषागुरुगहनगर्जाभिरमितः कुषित्वा क्रिआसि श्रुतिकुहरमञ्धे किमिति नः ॥ भक्षटस्य.

### 878

रूक्षं क्षारमपेयमत्र सलिलं लब्धा परं तप्यते व्यालपाइभियावगाइनमपि स्वस्थेन नासाद्यते । तर्ति पान्थ पयोधिनामनि मरौ तृष्णाविमृहो भवा-नन्तर्निह्नतिनाशितामलमणित्राते मुधा धावसि ॥ वृद्धेः

### 879

सर्वासां त्रिजगत्यपामियमसावाधारता तावकी प्रोक्षासीयमसी तवाम्बुनितये सेयं महासत्त्वता | सेवित्वा बहुभङ्गभीषणत्न् त्वामेव वेलाचल-मावस्रोतसि पाप तापकलहो यत्कापि निर्वाप्यते ॥

भन्नटस्य.

## मुभाषिताविः

#### 880

कक्षोलैर्विकरत्वसी गिरिवरान्वेलाविलासेत्थितैः शब्दैर्वा बिधरीकरोतु ककुभी धत्तां च विस्तीर्णताम् । पान्थानां रिवतापतप्रवपुषां तृष्णातिरेकच्छिदः किं साम्यं प्रतनोः करोतु सरसोप्यिष्धः कृताडम्बरः ॥ 881

दतं येन सुधानिधानमसमं सत्त्वाधिकेनार्थिने श्रीवासोपि महामणिर्विधुरसी कल्पद्रमो गौस्तथा । श्रापात्कारजलस्तथापि जलधिः प्राप्तायशा इत्यहो लोकोयं तृणवद्गुणं विगणयन्दोषप्रहैकाप्रधीः ॥ एती कलक्षकम्य

882

हा कष्टं तटवासिनोपि विफलपारभारमालेक्य मा-मन्यत्रैव पिपासवः प्रतिदिनं गच्छन्त्यमी जन्तवः । इत्थं व्यर्थजलातिभारवहनप्रोङ्गतखेदादिव स्वां मूर्तिं वडवानले जलनिधिर्मन्ये जुहोत्यन्वहम् ॥ 888

मर्यादापरिपालनेन महतां क्षेणिभृतां रक्षणा-हिभान्त्या मधुस्रदनस्य स्वित्तिंरं यित्कित्तिदासादितम् । गाम्भीर्योत्तितमात्मनो जलिधना मन्थव्ययासंभ्रमा-हेवेष्वर्पयतामृतं द्वतमहो सर्वे तदुत्पुंसितम् ।। 884

आश्रर्ये वडवानलः स मगतानाश्चर्यमम्मे।नि(ध-र्यत्कर्मातिद्ययं तित्रिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते । एकस्याश्रयघस्मरस्य पिबतस्तृप्तिनं जाता जलै-रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषः स्वल्पोपि जातः श्रमः ॥ 885

नोहेगं यदि यासि यद्यवहितः कर्ण ददासि क्षणं स्वां पृच्छामि यदम्बुधे किमपि तिन्निधित्य देखुत्तरम् ॥ नैराइयानुदायातिमाचनिद्यातं निःश्वस्य यद्दृदयसे तृष्यद्भिः पथिकैः कियत्तद्धिकं स्यादीर्वदाहादतः ॥ 886

इतः स्विपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्दिषा-मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते । इतश्च वडवानलः सह समस्तसंवर्तके-रहो वितनमूर्जिनं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥ 887

वैकुण्डायश्रियमभिनवं शीतमानुं भवाय प्रादादुचै:श्रवसमिप वा विषणे तन्क गण्यम् । नृष्णातीय स्वमिप मुनये यहदाति स्म देहं कोन्यस्तस्माद्भवति भुवनेष्यम्बुधेर्बोधिसस्त्रः ॥

रत्नोज्ज्वलाः प्रविकिरहँहरीः समीरै-रब्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः । दोषोधिनः स खलु भाग्यविपर्ययाणां दातुर्मनागपि न तस्य तु दानृतायाः ।। 889

अन्तर्थे सततं लुटन्त्यगणितास्तानेव पायोधरै-रात्तानापततस्तरङ्गवलयैरालिङ्ग् गृक्कचसौ । व्यक्तं मौक्तिकरत्नतां जलकणान्संप्रापयन्यम्बुधिः प्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्तोच्येते स्वामिभिः ॥ कष्ट्रणस्यः

890

स्वस्त्यस्तु विद्रुमलताद्धमनोमणिभ्यः कल्याणिनी भवतु मौक्तिकशुक्तिपङ्किः । प्राप्तं मया सकलमेव फलं पयोधे-र्यहारुणैर्जलवरैनं विदारिनोस्मि ।।

891

आहाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः किं तावदर्जितमनेन दुर्गवेन । क्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च पातारुकुक्षिकुहरे विनिवेदितं च ॥

### अथ मणयः

892

कालपातं महारत्वं यो न गृह्वात्यबुद्धिमान् । भन्यहस्तगतं दृष्ट्रा पश्चात्स परितप्यते ॥ अमस्कस्यः

893

भिद्यतेनुप्रविदयान्तर्ये यथारुच्युपाधिना । विशुद्धिः कीदृशी तस्य जडस्य स्फटिकाइमनः॥ भहरस्यः

894

स्फटिकस्य गुणो योसौ स एवायाति दोपताम् । धत्ते स्वच्छतया छायां यस्तां मरुवतामपि ।। 885

येन पाषाणखण्डस्य मूल्यमल्पं वस्तुंधरा । अनस्तमितसारस्य नेजसम्नाद्वज्ञम्भितम् ॥ 896

शुष्कतनुतृणलवायं गृह्णाति धनादायान्यदीयं यः ।
मृहास्तृणमणिमपि तं नियुञ्जते पादरक्षाये ।।
वस्रभदेवस्यः

897

सङ्ग्रजः साधुगुणः मुतृत्तः संतापभित्तुत्यगुणीपगृहः । कान्तो दृशः पदय तथापि हारः क्षिप्तो बहिस्तुङ्गकुचद्दयेन ॥ भइप्रभाकरस्य

898

कनकभूषणसंपहणोचिनो यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते । न स त्रिगैति न चापि हि शोभने भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ पद्मतन्त्रे

899

मरकतम्य वरं मिलनात्मता त्यर्जात जातु निजां प्रकृतिं न यः । अमलतां एकटिकस्य धिगञ्जसा भजति रूपमुपान्तगतस्य यः ॥ प्रकाशवर्षस्य

800

अस्मिन्सखे ननु मणित्वमहास्रुभिक्षे चिन्तामणे त्वमुपलो भव मा मणिर्भूः । असोदशा हि मणयः प्रभवन्ति लोके येषां तृणग्रहणकौशलमेव भूषा ॥ कस्यापः

901

भूमी पतचाप रजः परिधूसरोपि जात्यन्धदुर्जनजनैरवधीरितोपि । त्रैतोक्यत्रन्दनमहामहिमानमन्त-श्चिन्तामणिनेहि जहाति कदाचिदेव ॥

902

चिन्तामणे भुवि न केनचिदीश्वरेण मूर्पा धृतोसि यदि मा स्म ततो विषीदः ।

नास्त्येव हि त्यद्धिरोपणपुण्यवीजं सौभाग्ययोग्यमिह कस्यचिदुत्तमाङ्गम् ॥ १०३

चिन्तामणेस्नृणमणेश्व कृतं विधात्रा केनोभयोरिप मणित्वमदः समानम् । नैकोर्थितानि ददर्वाथजनाय खिन्नो गृक्क्यरत्तृणलवं न तु लज्जितोन्यः ॥

904

मनोरथशतैर्वृतो भुवननाथचूडोचित-स्तृणेरलमधः कृतः कृतपदः क्वचिद्रावस्र् । वजन्यपि सचेतसां विषयमीदृशां यो दृशो लुडस्यचलकंदरे विधुर एष चिन्तामणिः ॥ आनन्ददर्धनस्य

905

परामृषित सस्पृहं मुहुर्पेलवं वीक्षते
महित्कमिप रत्निमित्यसमसंमदं गृहते ।
कुतोपि परिलेपवच्छविमवाप्य काचोपले
वहत्यतिकदर्थनां बत वराककः पामरः ।।
कहुणस्य

906

किरणनिकरैराशाचक्रं चिरं परिपृश्य-निकमित गहने भातव्यर्थ समुद्धसितो भवान् । क इह भवतो वेच्यत्यन्तं निसर्गमहार्घतां मरकतमणे दग्धमामे हतादरपामरे ॥ भहगोविन्दराजस्य-

907

ढूरे कस्यचिदेष कोप्यकृतधीनैवास्य वेत्त्यन्तरं मानी कोपि न याचते मृगयते कोप्यल्पमल्पादायः । इस्यं प्रार्थितदानदुर्व्यसिननो नौदार्यरेखोज्ज्वला जाता नैपुणदुस्तरेषु निकषा स्थानेषु चिन्तामणेः ॥

#### 908

ये गृक्षन्ति हठात्तृणानि मणयो ये वाष्ययः पिण्डिकां ।
ते दृष्टाः प्रतिधाम दग्धमणयो विच्छित्तसंख्याश्विरम् ।
नो जाने किमभावतः किमथवा दैवादिह श्रूयते
नामाप्यत्र न तादृ दास्य तु मणे रस्नानि गृक्काति थः ।
। श्रूकस्य

#### 808

यन्मुक्तामणयोम्बुधेरुदरतः क्षिप्ता महावीचिभिः पर्यन्तेषु लुडन्ति निर्मलरुचा स्पष्टाइहासा इव । तत्तस्यैव परिक्षयाच्नलनिधेर्द्वीपान्तरालम्बिनां रत्नानां तु परियहव्यसनिनः सन्त्येव सांयात्रिकाः ॥ कम्यापिः

### 910

माणिक्योयं महार्घः क्षितितलमहितो दीप्तिमानुद्यजनमा दृष्ट्वेनं नूनमाराद्यपसरतितरां कापि दौर्गत्यनीतिः । इत्यं भ्रान्तिपपन्त्वीर्वपदपहतये केनचित्स्यापितः स-चन्ते दृष्टः स एव व्रणदातपरुषः कोपि पाषाणखण्डः ॥ अर्थवर्मनः

### 911

यामः स्वस्ति तवास्तु रोहणगिरे मत्तः स्थितिप्रच्युता वर्तिष्यन्त रमे कथं कथमिति स्वमेषि मैवं कृथाः । श्रीमंस्ते मणयो वयं यदि भवक्षष्धप्रतिष्ठास्तदा ते शृङ्गारपरायणाः क्षितिभुजो मौलौ करिष्यन्ति नः ॥ गोविन्दरायस्य

अथ शङ्कः

912

उच्चैरुचरतु चिरं चीरी वर्त्मनि तरुं समारुख । दिग्व्यापिनि दाब्दगुणे शङ्खः संभावनाभूमिः ॥ र्भा जयवर्धनस्यः

913

शङ्कोस्थिशेषः स्फुटितो मृतो य-दुच्छ्वासितेनोच्छ्वसते नु सत्यम् । किं तूचरत्येत्र न सोस्य शब्दः अञ्यो न यो यो न सदर्थशंसी ॥

भह्नदस्य.

914

प्राणान्विहाय धवलत्त्रगुणोचितानि प्राप्तानि यज्जगतिवक्रविद्योपयोगात् । दाङ्क्षैर्महाविभवदाब्दविजृम्भितानि तज्जीवितं सहदयाः प्रभवन्ति येषाम् ॥ 915

धीरः श्रोत्रस्रखावहोपि सदृशः सत्यं परं मङ्गलं कापि मामस्राङ्गणे स तु लसन्संध्यास् शङ्खध्विनः । माद्यन्मेदुरसारमेयसरलमीवामदीधीमव-चादो नाम कृतानुकारमुदितमाम्यादृहासाहतः ।। जयर्थनस्य

916

रताकराज्जिनिभुवोप्यपत्रीयमानः शुष्कास्यिशेषतनुतामपि लम्बमानः । श्वासैः सफूत्कृतिभिरप्युपहन्यमानः शुद्धाशयो वदित मङ्गलमेव शङ्घः ।। कस्यापि

शङ्घाः सन्ति सहस्रशो जलनिधेर्वीचिच्छटाषष्टिताः पर्यन्तेषु लुटन्ति ये दलशतैः कल्माषितक्मातलाः । एकः कोपि स पाञ्चजन्य उदभूदाश्चर्यभूतः सतां यः संवर्तभरक्षमैर्मधुरिपोः श्वासानिलैः पूर्यते ।।

918

सर्वाज्ञापरिपूरि हुंकृतमदो जन्मापि दुग्धोदधे-गोविन्दाननचुम्बि सन्दरतरं पूर्णेन्दुबिम्बाह्मपुः । श्रीरेषा सहजा गुणाः किमपरं भण्यन्त एते हि य-त्कौटिल्यं हदि पान्त्रजन्य भवतस्तेनातिलज्जामहे ।। भहेन्हुराजस्य

### अथ पद्माः

919

वरमश्रीकतेवास्तु नेतरश्रीसमानता । इति कैरवकोद्भेदे कमलं मुकुलायते ॥ जयवर्धनस्यः

920

लक्ष्मीसंपर्करूपोयं दोषः पद्मस्य निश्चितम् । यदयं गुणसंदोहधामनीन्दौ पराङ्गुखः ॥

प्रकाशवर्षस्य.

921

अन्ति श्विद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । कथं कमलनालस्य मा भूवन्भङ्गरा गुणाः ॥ भहभक्षदस्यः

922

किं दीर्घदीर्घेषु गुणबे पदा सितेष्ववच्छादनकारणं ते |

अस्त्येव तान्पदयति चेदनार्या त्रस्तेव लक्ष्मीर्न पदं विधत्ते !

923

स्थलकुशेशय संचिनु कण्टकान्प्रथय पङ्ककुलोद्भवतां मुदा |
अपि बधान धृतिं जलसंगमे
व्रजसि येन परास्पदतां श्रियः ||

924

अक्षेष्वियं व्यसिनता हृदये यदेते रागो धनो मधुमदोस्कटमाननं च । पद्मस्तथापि परमास्पदमेव लक्ष्म्या-स्तौहन्यमेव किल दुर्भगता यदेभिः ॥ लुदकस्य

925

पद्मादयो बहुगुणा अपि यन्निशास्त्र नाशं न यान्ति विरहेण दिवाकरस्य । तत्पङ्कसंकरजलाशयजन्मजाङ्य-ज्यायोविजृम्भितमिदं त्रिजगत्प्रतीतम् ॥

926

तक्ष्मीं विशेषय कुशेशय कीशलाङ्कां जृम्मां जहीहि चलतां च विमुख्व किंचित् । आशागतान्यलिकुलानि मुदं नयेह मिस्ने विधी सति विधत्स यथेष्टमेतत् ।।

एतौ धर्मदेवस्ब.

927

नित्यं तथा त्रृणु कुशेशय महचांसि स्नेहेन यानि भवतः कथयामि किंचित् ।

कान्त्यानया विमलया भ्रमीर्ग्णैर्वा कि यासि रम्यतमतामुत कण्टकदैः ॥

भा<sup>०</sup> श्रीश्चरस्यः

928

संकोचमेहि बिसपुष्प जहीहि शोभां दोषाकरोयमधुना समुदेति पदय । वक्रात्मनि प्रभवति क्रमशो विचिन्त्य प्रच्लञ्चता गुणवतां स्वयमेव योग्या ॥

बुटचहुणोपि बहुकण्टकतां गतोपि रन्ध्रान्यितोपि हतकर्रमसंभवोपि। भृङ्गोपभोग्यावभवोपि तथापि पद्मो मित्रोदये विकसनं लभते सदैव 🛚

कयोरपि

930

कामं भवन्तु मधुलम्पटषट्वदीघ-संघट्टपुंघुमघनध्यनयोब्जखण्डाः । गायन्नतिश्रुतिसुखं विधिरेव यत्र भृद्धः स कोपि धरणीधरनाभिपद्यः ॥

भहवास्त्रेवस्य.

931

नापापहे सहदये रुचिरे प्रबुद्धे मित्रानुरागनिरते धृतसङ्गुणीचे । स्वाङ्गभदानपरितोषितषट्वदेस्मि-न्युक्तं तवेह कमले कमले स्थितियंत् ।।

श्रुतधरस्यः

932

न पङ्कादुङ्गृतिर्न जडसहवासव्यसनिता बपुर्दिग्धं कान्त्या स्थलनितन रत्नशुतिमुषा ।

## मुभाषिताविलः

व्यधास्य हुर्ने भा हृदयलि बमानं यदि न ते स्वमेवैकं लक्ष्म्याः परममभविष्यः पदिमह ॥ श्रीजयवर्धनस्यः

933

उत्पन्ना बहवस्ततेषु सरसामम्भोरुहाणां चया ये यामिन्याधेपानुकारिरमणीवक्रोपमानं गताः । नाभौ भौमरिपोरजायत महापद्मः स कोप्येकको यक्षेत्रीक्यसमुद्भवप्रभवितुर्जन्मावनित्वं गतः ॥ 984

पुष्येन्यत्रावकाद्यो निपुणमपहतः सौरभालाभनाभिः स्वाभोगेनतः प्रवेद्योप्यशिथिलनिविडः को द्यभावाद्य इत्तः । नीत्वा नैरादयामित्यं गलितगतिरसौ मुग्धबुद्धः प्रदेषि पद्मेन श्रीमतापि प्रसममुभयतो भ्रंद्यितः पद्य भृङ्गः ।। कर्याधिक

935

श्रातः पङ्कान संकोचः कंचित्कारं विषश्चताम् । सैव प्रभाते शोभा ते भाते दिनकरे भवेत् ॥ 938

अधोगितं च संप्राप्य विसाः पङ्क्कलङ्किताः ।
गुणिनो निर्गुणैदीदीः कृष्टाः स्वाङ्कुरदादीताः ॥
937

तदङ्कुराणि पद्मानि गुणैर्युक्तानि मानिभिः । शिरसा धार्यमाणानि मीलितानि जडात्मना ॥

अथ मरुः

888

मरी नास्त्येव सिललं कृष्ट्राचयपि लभ्यते । नत्कदु स्तोकमुष्णं च न करोति वितृष्णताम् ॥ कस्यपि

षदुलचातकचञ्चुपुटात्पत-ञ्चलकणोपि मरोरतिगोचरः । स पुनरद्य घनागमबन्धुना जलधरेण जलैरपरः कृतः ।।

छांच्यः

940

किं पान्थ निर्मथनसिद्धगुपये।गिवस्तु-संभारद्यालिनि मरी खगृहीतनासि । संदृहयतेनिविपरीनमिदं हि तत्र कूपोस्ति तत्र च नलं यदयन्नलभ्यम् ॥

अमृतदत्तस्य.

941

भिस्मिन्मरी किमपरं वचसामवाच्यं मा मुख्च पान्थ मुहुराश्चितवत्सली भूः । एतत्त्वया जललवामिषलालसेन दृष्टं ज्वलत्परिकरं सिकतावितानम् ।।

जयमाधवसूनोर्लीटकस्ब.

942

सत्पादपान्त्रिपुरुपक्षत्रपुष्पभार-संपत्परीतत्रपुषः फरुभारनम्रान् । यो मञ्जुशिञ्जितशकुन्तशताश्रितोषः-शाखान्मरी मृगयते न ततोस्ति मुग्धः ॥ स्वकार्यणः

943

जलतहतृणभून्यः आम्यतामध्वगानां किमिपि किल बताइं नोपकर्तु समर्थः । इति न परमभीक्ष्णं नानुश्चेते न याव-च्छटमहरनृताम्भःपाप्तये तान्त्रयुङ्क्ते ।।

यो दृश्युच्यमानानम्बस्यः

## सुभाषिनाविः

#### 944

गतमितजवाङ्कान्तं भ्रान्तं समुत्किषता च भू-श्विरतरमधो निःश्वस्याधो सदैन्यमवस्थितम् । किमिव न कृतं पान्थेनेत्थं तथापि दाठो मरुः प्रकृतिविरसः कष्टं यातो मनागपि नाईताम् ।। 945

इतः काकानीकं प्रतिभयमितः कौशिककृता-दितोमी गृधाद्याः कुरुमिदमितः कङ्कवयसाम् । इमशानस्थानिस्मिच्चखिरुगुणवन्ध्ये हततरा-विप द्वित्राः केचिच्च खसु करुवाचः शकुनयः ॥ कसंभित्र

#### 946

किमिस विमितः किं वोन्मादी क्षणादिभिलक्ष्यसे पुनरिप पुनः प्रेक्षापृत्री न काचन ने क्रिया । स्वयमजलकां जानानीपि प्रविदय मरुस्थलीं शिशिरमधुरं वारि प्राप्तुं यदध्वग वाञ्छसि ॥ नरसिंहस्यः

#### 947

परार्थे यः पीडामनुभवति भद्गेषि मधुरो यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोप्यभिमतः । न संप्राप्तो वृद्धिं यदि स भृशमक्षेत्रपतितः किमिक्षोदीपोसी न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ यशस

### 948

तापः स्वात्मिनि संशितहुमलतादोषोध्वगैर्वर्जनं सत्यं तीव्रतया तृषस्तव मरो कोसावनर्थोदयः । नन्त्रर्थः सुमहानयं जललवस्वाम्यस्मयोद्गर्जिनः संनग्जन्ति यतस्तवोपकृतये धाराधराः प्राकृताः ॥

**र्**भरसूनालॉडकस्य

# संकीर्णवस्तुपद्धातिः

949

एवं चेहि। धना कृतोस्युपकृती कस्यांचिदप्यक्षमः
कामं मोपकृयास्ततस्तव मरो वाच्यं न धीरो भव ।
किं स्वारान्मृगतृष्णयोपजनयस्तम्भोमुचां वञ्चनां
प्रेम्णा कर्षास तर्षमूर्णिकाधियोप्यन्यानतः शोच्यसे ।।
भा° अवृतदस्तस्य

950

भामाः किं फलभारनम्नशिरसो रम्याः किमूष्मिच्छिदः सच्छायाः कदलीतुमाः सरभयः किं पुष्पिताश्चम्पकाः । एतास्ता निरवयदोपकरभोलीढावरूढाः पुनः शम्यो भाम्यसि पूढ निर्मरुति किं मिथ्यव मर्नु मरी ॥ भन्नटस्य

> अथ संकीर्णवस्तुपद्धतिः 951

जलान्तराणि श्रेभेषु तिष्ठन्तु कापि यान्तु वा | स्वरसिन्धुप्रवाहस्य सृतै। रत्नाकरोवधिः || 952

कान्तः श्रुन्यो नडः केक्षुस्तथापि सदृशाकृती | विवेकशून्यमनसां विप्रलम्भाय निर्मिता || 953

नास्य भारमहे शक्तिर्न च वाहगुणः कृषी । देवागारबलीवर्दस्तयाप्यभाति शोभनम् ॥ 954

नक्तः स्वस्थानमासाचा गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ 955

वरमुच्चतलाङ्ग्रुलात्सटाधूननभीषणात् । सिंहात्पादप्रहारोपि न सृगालाधिरोहणम् ॥ केषानपिः

#### 856

गन्धेकसारी विफलः सेव्यथन्दनपादपः । मुजंगाः पवनाहाराः सेवकाः सदृशो विधिः ॥ लुदृकस्यः

957

क्क गतो मृगो न जीवत्यनुदिनमश्रंस्तृणानि विविधानि । स्वयमाहतगजभोक्तः सिंहस्य तु दुर्लभा वृत्तिः ॥ भहार्कस्यः

958

षक्रमशय्यासंस्थितमन्तःकोटरमनेकदुर्पन्थि । प्रगुणीकर्तु शक्तो दुर्दारु न विश्वकर्मापि ।। कस्यापिः

959

न तदनुकृतं मनागिप न वा जलं छित्रिरसेवितैः शीतम् । भन्धीकृते कुदीपैः प्रत्युत धूमेन मे नयने ।। प्रकाशवर्षस्य

960

उत्सन्नमापणमर्मु द्रक्ष्यामी निर्मलैः कदा नयनैः । चिन्तामणिकाचकणौ विपरीतगुणागुणौ यत्र ॥ भृहवासुदेवस्य.

961

उज्ज्वलचम्पकमुकुलाशङ्कितया यः प्रदीपकं स्पृशित । कज्जलकलङ्करहाई मुक्कान्यत्तस्य किं घटताम् ॥ कस्यापिः

962

शिखरी चितशिखरशिखः स्फुरहौर्वशिखाकदम्बकोम्बुनिधिः । कस्यापि सङ्घनियौ न तु नगरावकरनिकरोयम् ॥

963 भहवृद्धेः.

फणमणिभाद्धरगुरुतरसमर्थबहुमस्तके दोषे । कः क्षितिभरमुद्दोढुं पार्थयते कृपणफणिकीटान् ।

# संकीर्णवस्तुपद्धतिः

964

यत्नादिष कः परयेच्छि खिनामाहारिनः सरणमार्गम् । यदि जलदिनिदमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ कयोरिषः

965

शरिद समयनिशाकरकरशतहतितिमरसंचया रजनी । जलढान्तरिताकीमपि दिवसच्छायां न पूरयति । विद्याधिपतेः

966

मृदुसुभगपरिकररुचोप्यनुचित्तमिद्रमेकमेव मदनस्य । यदनेन कृतः केती मकरो दंष्ट्राकरालमुखः ॥ भा' अवतहत्तस्य

967

हेमकार सुधिये नमीस्तु ते दुस्तरेषु बहुदाः परीक्षितुम् । काञ्चनाभरणमदमना समं यस्त्रयैतदिधरीष्यते तुलाम् ॥ 968

वृत्त एव स घटोन्धकूप य-स्त्वत्प्रसादमपनेतुमक्षमः । मुद्रितं त्वधमनेश्वितं त्वया तन्मुखाम्बुकणिकाः पतीच्छता ॥ 969

शतपदी सित पादशते क्षमा यदि न गोष्पदमप्यतिवर्तितुम् । किमियता हिपदस्य हनूमतो जलिधविक्रमणे विवदामहे ॥ 970

न गुरुवंशपरियहशीण्डता न च महागुणसंप्रहणादरः ।

फलविधानकथापि न मार्गणे किमिह लुम्धकबाल गृहेधुना ॥ 971

तृणमणेर्मनुजस्य च तद्दतः किमुभयोर्धिपुठादायतो स्यते । तनु तृणापठवावयवैर्ययो-रवसिते पहणप्रतिपादने ।। 972

श्रातः सुवर्णमयरूपकतारचित्रा-लंकारयत्नघटनास्च स्वर्णकारः । दूरीकुरु श्रममिहास सुवर्णपात्रे दुर्वर्णयोजयितुरस्ति महार्घलाभः । प°पाजकस्यः

973

तनुतृणाप्रधृतेन हतश्चिरं
क इह येन न मौक्तिकदाङ्कया | स जलबिन्दुरतो विपरीतदृ-ग्जगदिदं वयमत्र सचेतनाः || 974

रे दन्दश्चक तदयुक्तमपीश्वरस्त्वां वाझभ्यते। नयति नूपुरधाम सत्यम् । आवर्जितालिकुलसस्कृतिमूर्छितानि किं शिक्षितानि भवतः क्षम एष कर्तुम् ।। एती शबदस्यः

975

द्धवर्णकार अवणोचितानि वस्तूनि विक्रेतुमिहागतोसि । अद्यापि नाभावि यदत्र पक्षद्यां पक्षीपतिर्नूनमविद्धकर्णः ॥

## संकीर्णवस्तुपद्धतिः

976

तानुष्ततान्सितिभृतो ननु रूपयामः
पक्षस्यव्यतिकरे मिथतं तदोजः ।
युक्तं किमीर्वशिखिनः परिकोपितस्य
तेजस्विनोप्युद्धिनिर्मथनं विसोद्धम् ॥

जयवर्धनस्य.

977

ं चित्रं कियग्रदयमम्बुधिरम्बुदैाष-सिन्धुप्रवाहपरिपूर्णतया महीयान् । त्वं त्वर्थिनामुपकरोषि यदल्पकृप निष्पीग्र कुक्षिकुहरं हि महत्त्वमेतन् ।।

वह्नभदेवस्य

978

भिग्वाडवं दहनमार्थतया विपक्षमभ्येति यः स्वजडरप्रतिपूरणाय ।
भिग्वारिराशिमपि यस्तु नथाविधस्य
शत्रोजेलैरपि न पूर्यतेभिलाषम् ॥
979

द्यावान्कुलायकगतान्परिपातुकामा नद्याः प्रगृद्य लघु पक्षपुटेन तोयम् । दावानलं किल सिषेच मुद्दुः कपोती किम्धो जनो न खलु चिन्तयते स्वपीडाम् ॥

980

काकः स्वमावचपतः परिशुद्धवृक्ति-र्रुष्ट्या बिलं स्वजनमाह्नयते परांश्च । चर्मास्थिमांसवित हस्तिकलेवरेपि श्वा द्वेष्टि हन्ति च परान्कृपणस्वभावः ॥

केषामपि.

## **सुभाषितावा**किः

981

भादायि वारि यत एव जहाति भूय-स्तत्रेव यः स जलदः प्रथमो जडानाम् । वान्तं प्रतीप्सति तदेव तदेव यस्तु स्रोतःपतिः स निरपत्रपसार्थवाहः ।।

प्रकाशवर्षस्य.

982

बुध्यामहे न बहुधापि विकल्पमानाः कैर्नामभिर्व्यपदिशाम महामनींस्तान् । येषामशेषभुवनाभरणस्य हेम्न-स्तस्त्रं विवेक्तुमुपलाः परमं प्रमाणम् ॥

भक्षदस्य .

983

न म्रानितान्यखिलधामवतां मुखानि नास्तं तमो न च कृतो भुवनोपकारः । सूर्यात्मजोहमिति केन गुणेन लोका-न्यत्यापयिष्यसि शने दापथं विना त्वम् ।)

छात्रस्य.

984

संरक्षितुं कृषिमकारि कृषीवलेन पद्यात्मनः प्रतिकृतिस्तृणपूरुषीयम् । स्तब्धस्य निष्क्रियतयास्त्रभियोस्य नून-मत्स्यन्ति गोमृगगणाः पुनरेव सस्यम् ॥ 985

कस्यानिमेषवितते नयने दिवौको-लोकादृते जगति ते अपि वै गृहीत्वा | पिण्डे प्रसारितमुखेन तिमे किमेत-दृष्टं न बालिश विशद्धिशं त्वयान्तः ||

# संकीर्णवस्तुपद्धातः

986

भा जन्मनः कुदालमण्वपि ते कुजन्म-न्पांसी त्वया यदि कृतं वद तत्त्वमेतत् । उत्थापितोस्यनलसार्थिना यद्थे दुष्टेन तत्कुरु कलङ्कष विश्वमेतत् ॥

पुंस्त्वादपि प्रविचलेदादि यदाधीपि यायाद्यदि प्रणयनेन महानपि स्यात् । अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं केनापि दिक्पकटिता पुरुषोत्तमेन ॥

988

स्वल्पादायः स्वकुलिदाल्पविकल्पमेव यः कल्पयन्स्खलति काचवणिक्पिशाचः ! यस्तः स कीस्तुभमणीन्द्रसपत्नरत्न-निर्यक्षगुम्फपट्वैकटिकेर्प्ययान्तः ॥

एते अल्लटस्य.

989

देवी क दुर्गतिहरा भगिनी भवानी देवो हरः क भगिनीपतिरात्तवन्धुः । अम्भोनिधी क शरणागतवृत्तिदैन्यं मैनाक नाकथयितव्यमिदं त्वया नः ॥

अमृतरमस्ब.

990

तुङ्गात्मतास्तशिखरस्य वृषेव भानो-र्नालम्बनी भवति यास्तमये प्रपित्सोः । श्लाच्यः स तामरसनालगुणोपि दैत्य-भीत्या यमेल्य महतां पतिराललम्बे ॥

# सुभाषितावालिः

991

गृहं रमशानं गजचर्म चाम्बरं विलेपनं भस्म वृषश्च वाहनम् ! कुबेर हे वित्तपते न लज्जसे प्रियस्य ते सख्युरियं दरिद्रता ॥

992

नैकत्र शक्तिविरितः क्वित्रिस्त सर्वे भावाः स्वभावपरिनिष्ठिततारतम्याः । आकल्पमैर्विदहनेन निपीयमान-मम्भोधिमेकचुलकेन पपावगस्त्यः ॥

993

विष्णुर्विभार्ति भगवानिखलां धरित्रीं तं पद्मगस्तमपि तत्सहितं पयोधिः । कुम्मोद्भवस्तमपिबत्खलु हेलयैव सस्यं न कश्चिदवधिर्महतां महिद्यः ॥

कस्यापि.

994

भारोपितः पृथुनितम्बतेटे तरुण्या कण्ठे च बाहुलतया निविडं गृहीतः । उतुङ्गपीनकुचनिर्भरपिडितोयं कुम्भः करीषदहनस्य फलानि भुङ्गे ।।

अमृतवर्धनस्य

995

भाबद्रकृत्रिमसटावितांसभित्ति-रारोप्यंते मृगपतेः पदवीं यदि श्वा । मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥

अस्टर्य .

# संकीर्णवस्तुपद्धतिः

996

मुखमिप परिशिष्टं यस्य तेजःप्रसूतिं खरिकरणमथेन्दुं पासपात्रीकरोति ॥ यदि किल वपुरस्य पाभविष्यत्सममं किमिव किमिव राहुर्नाकरिष्यत्तदानीम् ॥

कलशकस्य.

997

यत्पुष्पपञ्चवफलाहितसाम्यमेहि-र्न ज्ञायने शुक्त तव स्थितिरस्थितिर्वा । तहाडिमं त्यजिस नैव फलाश्या त्व-मर्थातुरो न गणयत्यपक्षदोषम् ॥ कस्यापि.

998

वरमिह रिवतापैः किं न शीर्णासि गुल्मे किमु दवदहनेवीं सर्वदाहं न दग्धा । यदहृदयजनीषेर्वृन्तपर्णानभित्ते-रितरकुष्ठममध्ये मालति प्रोम्भितासि ॥ भहगोविन्दराजस्य

999

किमिदमुत्रितं शुद्धेः स्पष्टं सपक्षसमुद्धतेः
फलपरिणतेर्श्वुक्तं प्राप्तुं गुणप्रणयस्य ते ।
क्षणमुपगतः कर्णोपान्तं परस्य पुरः स्थितानिविश्वाख निपतन्क्रूरं दूराचृशंस निहंसि यत् ॥

4

1000

स हेमार्लकारः क्षितिपतनलमेन रजसा तथा दैन्यं नीतो नरपतिशिरःश्लाष्यविभवः । यथा लोष्टभ्रान्तिष्यवहितविवेकव्यतिकरो विलोक्येनं लोकः परिहरति पादक्षतिभयात् ॥

## मुभाषितावकिः

1001

आहूतेषु विहंगमेषु मद्यको नायान्पुरीवार्यते
मध्ये वा धुरि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां रुचम् ।
खद्योतोपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येपि तेजस्विनां
धिक्सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम् ।।
1002

एवं चेत्सरसस्वभावपरता जाद्यं किमेताहशं यद्यस्त्येव निसर्गतः सरलता किं प्रन्थिमत्तेहशी । मूलं चेच्छुचि पङ्कजश्रुतिरियं कस्माहुणा यद्यमी किं छिद्राणि सखे मृणाल भवतस्तत्त्वं न मन्यामहे ।। 1003

त्वं भोगी यदि कुण्डली यदि भवांस्त्वं चेडुजंगः सखे धस्से चेन्मुकुटं सरत्नमुरग स्वस्त्यस्तु ते किं ततः । " अस्थाने यदि कच्छकं त्यजसि तचास्माकमत्र स्पृहा किं तु क्रूरविषोल्कया वहसि यद्भातः क एष यहः ॥ प° जगद्भरस्य.

## 1004

मौती सन्मणयो गृहं गिरिगुहा त्यागः किलात्मत्वचो निर्यबोपनतेश्च वृत्तिरनितैरेकत्र चर्येदशी अन्यत्रानृजु वर्ष्म वाग्हिरसना हृष्टी विषं वृदयते यादृक्तामनु रीपको ज्वलति किं भोगिन्सखे किन्बिरम् ॥ 1005

भूयांस्यस्य मुखानि नाम विदितैवास्ते महासत्त्वता कड्वाः पाक्पसवीयमत्र कुपिते चिन्त्यं यथेदं जगत् । त्रैलोक्याङ्कृतमीदृशं तु चरितं शेषस्य येनास्य सा प्रोन्मृज्येव निवर्तिता विषधरज्ञानेपि दुर्विणिका ।।

1006

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यस्याअयेण तरवस्तरवस्त एव ।

# संकीर्णवस्तुपद्धतिः

मन्यामहे मलयमेव यदाश्रितानि शाहोटनिम्बकुटजान्यपि चन्दनानि ।। 1007

यान्दिग्ध्वैय कृता विषेण कुसृतियेषां कियहण्यते लोकं हन्तुमनागसं द्विरसना रन्धेषु ये जायति । व्यालास्तेषि दधस्यमी सदसतोर्मूढा मणीन्मूर्धभि-नैतिन्दयाहुणशालिनां कविदषि श्रंशोस्त्यलं चिन्तया ।। 1008

तत्त्रत्यस्त्रतया धृतो न तु कृतः सम्यवस्वतन्त्रो भया-रस्वस्थस्तान्त्रतिघातयेदिति यथाकामं न संपोषितः । संशुप्यन्वृषदंश एष कुरुतां मूकः स्थितोप्यत्र किं गेहे किं बहुनाधुना गृहपतेथीराश्चरन्त्याखवः ॥ 1009

स्वात्मीयाञ्च ददासि चेत्फणमणीन्मा दाः परार्थ परै-र्यत्किचित्तितं रुणत्सि किमिदं निध्यादि दुष्टाशय | एतत्तावदलं भवन्तमपरं पृच्छामि कस्मादहे फूकारैविषविद्विवेगगुरुभिदेन्दह्यसेमुं जनम् ॥ 1010

निःसाराः द्वतरां लघुपकृतयो योग्या न कार्ये क्वि-च्छुष्यन्तोद्य जरत्तृणाद्यवयवाः प्राप्ताः स्वतन्त्रेण ये । अन्तःसारपराङ्मुत्वेण धिगहो ते मारुतेनामुना पर्यात्यन्तचलेन वर्त्म महतामाकाशमारोपिताः ॥ 1011

ये जात्या लघवः संदैव गणनां याता न ये कुत्रचि-त्पद्रचामेव विमार्दिताः प्रतिदिनं भूमी निलीनाथिरम् । उत्कामाश्वपलादायेन महता पदयान्तरिक्षे संखे नुद्रानामुपरि स्थितिं क्षितिभृतां कुर्वन्त्यमी पांसवः ।।

# सुभाषितावलिः

अनीर्धाः श्रोतारो मम वचित चेहच्मि तदह स्वपक्षाद्भेतव्यं बहु न तु विपक्षात्मभवतः । तमस्याक्रान्ताशे कियदपि हि तेजीवयविनः स्वदात्त्रया भासन्ते दिवसकृति सत्येव न पुनः ॥ 1013

सांमुख्यं वस्तुजातं नयति ननु चिदीशस्य यहशैनाहरां नेत्रहर्न्हं किलैतिहमलमिति ततोन्याङ्गसङ्गं विहाय । ब्राणं वंशाभिरामं परिमलनिरतं चक्ष्षोर्मध्यभागे नित्यं ठीनं न चास्मिन्मृगसि नयनयोः श्वासमामुञ्ज खिन्ने ॥ प<sup>े</sup> प्रशस्तकस्ब.

1014

एतत्तस्य मुखात्कियत्कमितिनिषन्ने कणं पाथसो , यन्मुक्ताफलमित्यमंस्त स जडः भृण्वन्यदस्मादि । अङ्गल्यमलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने दानै-स्तत्रोड्डीय गते हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुत्रा ||

आस्तेत्रैव सरस्यहो बत कियान्संतोषपक्षमहो हंसस्यास्य मनाङ्ग धावति मतिः श्रीधाम्नि पद्मे कचित् । स्रप्रोचापि विबुध्यते न तदितस्तावस्प्रतीक्षामहे वेलामित्युषसि पिया मधुलिहः सोहं त एव क्षमाः 📙 1016

वाताहारतया जगद्विषधेरेराश्वास्य निःशेषितं ै ने यंस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीत्रत्रतैर्विहिभिः । तेपि क्रूरचमूरुचर्मवसनैर्नाताः क्षयं तुन्धकै-र्दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जना जाल्मो गुणानीहते ॥

नामाप्यून्यतरोर्निमीलितमभूत्तत्तावदुर्न्मालितं प्रस्थाने स्खलतः स्वत्रदर्मनि विधेरन्येर्गृहीतः सरः । लोकश्रायमर्ष्टदर्शनदशार्ग्वेशसादुद्तो युक्तं काष्टिक लूनवान्यदसितामाम्रालिमाकालिकीम् ॥ 1018

ऊढा येन महाधुरः छविषमे मार्गे सदैकाकिना सोढो येन कदाचिदेव न निजे गोष्टेन्यशौण्डध्वनिः । आसीद्यश्च गवां गणस्य तिलकस्तस्यैव संप्रत्यहो धिक्कष्टं धवलस्य जातजरसो गोः पण्यमुद्धोष्यते ।। 1019

भेकेन कणता सरोषपरुषं यत्कृष्णसर्पानने दातुं कणचपेटमुज्जितिभया हस्तः सनुझासितः । यद्याधोमुखमक्षिणी पिद्धता नागेन तत्र स्थितं नस्सर्व विषमन्त्रिणो भगवतः कस्यापि नीलायितम् ॥ 1020

नित्यं तीथें नित्रासः प्रकृतिरितितरां स्निग्धमुग्धस्वभावा वृत्तिंदैवाद्धि वक्के गगननिपितिर्तिर्निर्हेवीरिलेदीः । इत्यं सर्वे विलोक्य प्रकटिमह तिभे मुग्धलोकेन लोके साधुत्वं दक्षितं ते बहिरबिहरमी कण्टकाः केन दृष्टाः ॥ 1021

मृत्योरास्यमिवाततं धनुरमी चाद्यीविषामाः शराः शिक्षा सापि जितार्जुना मितमयं सर्वोङ्गनिम्ना गितः । अन्तः क्रीर्यमहो शटस्य मधुरं हा हारि गेयं मुखे व्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निर्मृगम् ॥ एते भह्नदस्य

1022

धिग्व्योम्नो महिमानमेतु दलदाः प्रोचैस्तदीयं पदं निन्धां दैवगितं प्रयात्वभवनिस्तस्यास्तु ग्रून्यस्य वा | येनोत्किप्तकरस्य नष्टमहसः श्रान्तस्य संतापिनो | मित्रस्यापि निराश्रयस्य न कृतं धृत्ये करालम्बनम् || कस्वा

# पुभाषितावलि :

### 1023

दिग्दाहैकरते वनान्तकर ते ज्वाला न में रोचतें दग्धुं स्वाश्रयमुद्यतस्य भवतो नेच्छन्ति वृद्धिं जनाः । मूलान्यस्य महीभृतो दलयितुं दुर्वेधसा निर्मितः को वा न त्वयि दाङ्कते खल जगत्खेदावहे दाव है ।। अमृतवर्धनस्क

### 1024

क्षुत्कामेण कय कथंचिदनिशं गात्रं कृशं विश्वना श्रान्तं येन गृहे गृहे गृहत्रतामुच्छिटपिण्डार्थिना । अस्थः खण्डमवाष्य देवपतिनं ग्रन्थां विनेशकीमिमां मन्त्रानो भिगहो स एव सरमापुत्रोध सिंहायते ॥ नश्पर्गावतस्य

#### 1035

शुष्तकायुवसावसेकमितनं निर्मीसमध्यस्थि गोः श्वा लब्धा परितेषमेति न तु नक्तस्य क्षुधः शान्तये । सिंहो जम्बुकमङ्कमागनमपि स्यक्ता निहन्ति द्विपं सर्वः कृष्रगतेपि वाञ्जति जनः सक्त्वानुरूपं फलम् ॥ पद्मतन्त्र

### 1026

कालुप्यं पयसां तिलोक्य शनकेनर्शय हंसा गना धाराजर्जरकेसरास्तुरुक्नः पद्मा निमम्मा जले । सा सर्वतृष्ठखावनारपदवी छन्ना नृणैर्नूननैः कष्टं ताहुगपि स्वभावित्रमलं वृद्धीव नष्टं सरः ॥ गहत्रके

## 1027

ये संतोषस्र खप्रबुद्ध मनसम्तेषामभिन्नी मृदी येप्येते धनलोभसंकुलिधयस्तेषां तु दूरे नृणाम् इत्यं कस्य कृते कृतः स विधिना तादृक्पदं संपदां स्वात्मन्येव समाप्रदेममहिमा मेर्ह्न मे रोचते ॥ दृष्णसूनोर्षियाधरस्यः

# संकीर्णवस्तुपद्धतिः

#### 1028

द्यव्याणामधरोत्तरव्यतिकरो भगाद्यायानामधो बीजानां नयनं स्वयं च निजर्जाच्छद्रक्रियान्वेषणम् । व्यूहाबन्धविधायिभिर्गतभयैर्मुग्धप्रसुप्तार्भकं बान्यं प्राप्य निवासमाखुभिरहो कि कि न बद्यत्कृतम् ।। धर्यदस्यस्य

#### 1029

अन्योन्यस्य लयं भयादित्र महाभूतेषु यातेष्वलं कल्पानते पामेक एव स तहः स्कन्धोचयैर्जृम्भते । रिवन्यस्य त्रिजगन्ति कुक्षिकुहरे देवेन प्रस्थास्यते शाखामे शियुनेव सेवितजलकीडाविलासालमम् ॥ विविक्रमस्य

### 1030

वैलोक्योपकृतिप्रसक्तमनसो देवस्य शंभोः प्रिया जाता शैलकृते वरैर्राभमतैराबन्दयन्ती सुरात् । भुव्छानामपि वाज्छितापणपरा स्वस्यास्पदस्यास्विका विन्ध्यस्योज्ञातिमातनोति न निजां दैवस्य कीदृग्बलम् ।। भाग्भवत्वस्यः

### 1031

किं त्व हालिक मृहधीहैन फलं मा मा कथा लाङ्गलं क्षेत्रं नैव भवत्यधः कडिनता नैवात्र दृष्टा त्वया । उद्घेखीपि न जायतेत्र विरम क्षेत्राः फलं केवलं निर्वीजा बहवो गनाथ सततं दृष्टाः श्रुता वा न किम् ।। कस्यापि

### 1032

कोर्य भ्रान्तिप्रकारस्तव पवन घनावस्करस्थानजातं नेजस्वित्रातसेव्ये नमसि नयसि यत्पांखपूरं प्रतिष्ठाम् । यस्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां किनोपायेन सची वपुषि मिलनतादोष एष त्वयैव ।। भाग्भाग्यस्यस्यः

## **सुभाषि**नावलिः

#### 1033

जातः कूर्मः स एकः पृयुभुवनभरायार्षितं येन पृष्ठं श्लाच्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचक्रम् । संजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टाच चाधा ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तर्मशक्वदपरे जन्तवो जातनष्टाः ।। कस्यापिः

#### 1034

कटु रटिस किमेवं कर्णयोः कुञ्जरारे-रिविदितनिजबुद्धे किं न विज्ञातमस्ति । शिरतरकरदंष्ट्राटङ्किनिभिन्नकुम्भं मद्गक गठकरन्धे हस्तियूथं ममज्ज ॥ कस्यापिः

#### 1035

खद्रर्जन्कुटिलस्तटाभयतरुपोन्मूलनोङ्गामरो मा गर्वीः सरितः प्रयाह जलिषं प्रक्षोभयामीति भोः । स्वां सत्तां यदि वाञ्छसि भ्रम मरुष्वेवाःस्व तत्रैव वा दूरे वाडवविह्नरत्र तु महासत्त्वैर्विद्यान्पीयसे ।।

## 1036

स्थैर्य तुङ्गिशा जगित्स्थितिकृते वेठामहीभृच्छितो दूराव्येरणया कठावत इमं क्रान्तुं जठानां पते । मिथ्या वाञ्छिसि किं तनस्तव परं स्याद्रवसस्वक्षयो नृनं घट्टनमाप्य पादत्तरुगस्त्यस्येव चान्ते हुवे: ।।

### 1037

आन्दोलयस्यविगतं गगनार्कमङ्के तारागणं च दाशिनं च तथेतराणि । तेजांसि भाखरतिहन्यभृतीनि साधो चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः ।।

# शृङ्गारपद्धतिः

अथ शृङ्गारपद्धतिः <sub>तत्रारी</sub> विप्रलम्भः 1038

अयं स भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो बिभार्ते वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् । अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिपीडयञ्जयित जानहासः स्मरः ॥

### 1039

भृशार्द्भाक्तिष्टमुक्ताः कुवलयमधुपव्योमलक्ष्मीमुषो ये क्षीवा ये कृष्णशारा नरहदयभिदस्तारककृरशल्याः । ते दीर्घापाङ्गपुष्ट्वाः स्मितविषविषमाः पक्ष्मताः खीकटाक्षाः पायासुर्वेतिवीर्यास्त्रिभुवनजयिनः पञ्चबाणस्य बाणाः ॥

> तत्रादी विषठम्भशृङ्गारे दयितगमनपद्धतिः 1040

गच्छ गच्छिमि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः | ममापि जन्म तत्रैव भृयाद्यत्र गतो भवान् || 1041

हस्तमाक्षिप्य यानोसि बलादिति किमद्भुतम् । ददयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 1042

यामीति प्रियपृष्टायाः प्रियायाः कण्डलमयोः । वचोजीवितयोरासीत्पुरोनिःसरणे रणः ॥ 1043

अदृष्टे दर्शनोत्कण्डा दृष्टे विच्छेदभीरुता । नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते खखम् ॥

## सुभाषितात्रलिः

### 1044

स्मर्तव्योहं त्वया कान्ते न स्मरिप्याम्यहं तव । येन त्वां संस्मरिप्यामि हृदयं तत्त्वया हृतम् ॥

1045

रुज्ञां विहाय रुदितं विधृतः पटान्ते मा गास्त्वमित्युदितमङ्गुरुयो मुखेस्ताः । स्थित्वा पुरः पतितमेव निवर्तनाय प्राणेश्वरे बजिति किं न कृतं कृताङ्गचा ॥ केषामि

1046

अरुमलमनुगम्य प्रस्थितं प्राणनाथं प्रथमविरहशोके न प्रतीकार एषः । सपदि रमणयात्रा श्रेय इत्यारटन्त्या चरणपतनपूर्वं सा निरुद्धेत्र काञ्च्या

माघस्य.

1047

कृतकमधुरात्रारे त्यत्का रुषा परुषीकृते चरणपतनप्रत्याख्यानप्रकोपपराङ्गुवि । वजति रमणे निःश्वस्योष्णं स्तनाहितहस्तया नयनसलिलच्छत्ता दृष्टिः सखीषु निपानिता ॥

अमस्कस्य.

1048

पहर विरती मध्ये त्राह्मस्ततोपि परेण वा किमृत सकले याने वाह्मि प्रिय त्त्रमिहैप्यसि | इति दिनदातपाप्यं देशं प्रियस्य यियासतो हरति गमनं बालालाँपेः सबाप्यसलज्झलैः ॥

**सल** न्झलिका वासुदेवस्य

1049

मा याहीत्यपभद्गलं व्रज किल खेहेन श्रुन्यं वच-स्निष्टेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वैषाप्युदासीनता ।

## शृङ्गारपद्धातः

नो जीवामि विना स्वयेति वचनं संभाव्यते वा न वा तन्मां शिक्षय नाथ यस्समुचितं वक्तुं स्वयि प्रस्थिते ।। शक्षिणास्यस्य कस्यचित्.

### 1050

यामीत्यध्यवसाय एव इदये बधातु नामास्पदं वक्तं प्राणसमासमक्षमघृणेनेत्थं कथं पार्थते । वक्तं नाम तथापि निर्भरगलद्वाष्पं प्रियाया मुखं दृष्ट्वापि प्रवसन्त्यहो धनलवप्राप्तिस्पृहा मादृशाम् ।। मारिकायाः

#### 1051

या बिम्बीष्ठराचिन विद्वममणिः स्वंग्रीप तां दृष्टवान्हासभीः सुदृशस्तपोभिरिप किं मृक्ताफलैः प्राप्यते |
तत्कान्तिः शतशोपि विद्वपतैनेहॅमः कुतः सेत्स्यनि
त्यक्ता रत्नमयीं प्रयासि द्यितां कस्मै धनायाध्यम ||
भीशिवस्वापिनः

### 1052

भायाते श्रुतिगोत्तरं प्रियतमप्रस्थानकाले पुर-स्तल्पान्तःस्थितया तदाननमलं दृष्ट्वा त्रिरं मुग्धया । सोच्छ्रासं दृढमन्युनिर्भरगलद्वाप्पाम्बुधीत तथा स्वं वज्ञं विनिवेदय भर्तृहृदये निःशब्दकं रुद्यते ॥ कस्यापि

## 1053

मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियशतैर्भूयस्त्वमुक्तो मया बाला प्राक्कणमागतेन भवता प्राप्तीत निष्ठां पराम् । किं चान्यत्कुचभारपीडनसहैर्यत्नप्रबद्धरपि बुटचत्कच्चुकजालकैरनुदिनं निःस्त्रमस्मद्गृहम् ॥ गोरिकायाः

## 1054

आपृष्टासि त्रिनिर्गतोध्वगजनस्तन्वाङ्कः गच्छाम्यहं स्वल्पेरेव दिनैर्ममागतिरिति ज्ञात्वा युचं मा कृथाः ।

## **सुभाषितावलिः**

इत्याकण्यं वत्रः प्रियस्य सहसा तन्मुग्धयानुष्ठितं येनाकाण्डसमाप्रसर्वकरणक्केशः कृतोन्यो जनः ॥ 1055

लीलाक्ष्या गुरुसंनिधी मम कृतं नो वक्रमन्यादृशं संलापास्वपया न चातिकरुणाः कर्तु नवा पारिताः । प्रस्थानाभिमुखस्य संततगलद्वाष्पीचया मुग्धया दीर्घोष्णश्वसितरसद्यमदनन्याधिः समावेदितः ॥ 1058

आ दृष्टिप्रसरात्प्रियस्य पदवीमुद्रीक्य निर्विण्णया विच्छित्रेषु पथिष्वहःपरिणते ध्वान्ते समुत्मर्पात । दत्त्वैकं सञ्ज्ञा गृहं प्रति पदं पान्थस्त्रियास्मिनक्षणे मा भूदागत इत्यमन्दवित्तग्रीवं पुनर्शक्षितम् ॥ अमस्कम्य

### 1057

लमा नांशुकपछत्रे भुजलता न हारदेशेरिता नो वा पादयुगे मुद्दुर्निपतिता तिष्ठेति नोक्तं त्रचः । काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं समभ्युदात-स्तन्त्र्या बाष्पजलीघपूरितनदीपूरेण रुद्धः पतिः ॥ 1058

वस्नान्ते करपक्षवेन विधृतः साम्नं चिरं वीक्षितो मा गास्त्यक्तघृणेति मोहकरणं बध्याञ्जितिः याचितः । उत्सञ्चैत्रमुपस्थितामपि यदा गन्तुं प्रवृत्तः द्याउः पूर्व प्राणपरिष्रहो दियतया मुक्तस्ततो वक्षभः ।।

गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं स्वरा द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पद्यामि यावन्मुखम् । संसारे घटिकाप्रणालविगलद्वारा समे जीविते को जानाति पुनस्स्वया सद्द मम स्याद्वा न वा संगमः ।।

## शृङ्गारपद्धतिः

#### 1060

लोलैर्लोजनवारिभिः सद्मपथैः पादप्रणामैः परै-रन्यास्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम् । पुण्याहं त्रज मङ्गलं सुदिवसं प्रातः प्रयातस्य ते यत्स्तेहोचितमीहितं प्रिय गृहात्तिविर्गतः श्रोष्यसि ।। 1061

आयास्यस्यवधावपर्यवसिते गत्वेति संभाव्यते संपाप्ते त्विय तानि नान्यपि सुखान्यद्यापरोक्षाणिनः | किं तु ज्ञात वियोगवेदनिमदं सद्यस्त्विय प्रस्थिते चेतः किं नु करिष्यतीत्यविदितं सम्यङ्ग निश्चीयते |] 1062

मुग्धे प्रेषय यामि यान्ति पथिकाः कालोवधर्वध्यता-मुद्दिमा किमकाण्ड एव भवती तृष्णीं किमेवं स्थिता । इत्युक्कोपननां प्रियेण दियतामालिङ्गच ताट्टकृतं दत्तो येन समस्तर्पान्यविर्दिपाणान्तकृडिण्डिमः ॥

## 1063

दूरं सुन्दरि निर्गतासि नगरादेप दुमः क्षीरवानस्मादेव निवर्त्यतामिति दानैरुक्ताध्वमेन प्रियाम् ।
गाढालिङ्गनमन्थरस्तनतटाभोगस्फुरत्कञ्जुकं
वीक्ष्योरस्तलमभुपूरितदृशा प्रस्थानभङ्गः कृतः ॥

एने केषामि

### 1064

यास्यामीति गिरः श्रुता अवधिर प्यारो पितश्रेतसि
गेहे यत्नवती भविष्यति सदेत्येतत्समाकर्णितम् ।
बाले मा श्रुच इत्युदीरितवतः पत्युर्निरीक्ष्याननं
निःश्वस्य स्तनपायिनि स्वतनये दृष्टिश्विरं पातिता ।।
धीरनागस्य

## सुभाषितावतिः

## अथ विरहिण्यवस्था 1065

रामा नितान्तरक्तेन लोचनानन्दकारिणम् । उवाह मनसा कान्तं पाणिना मुखपङ्कजम् ।। 1066

दीनायां दीनवदनो रुदत्यां साभुलोचनः ।
पुरः सखीजनस्तस्याः प्रतिबिम्बवदाबभी ।।
1067

दह्यमानेपि हदये मृगाक्ष्या मन्मथाप्रिना | स्नेहस्तथैत्र यत्तस्यो तदाश्चर्यमित्राभवत् || शकवृद्धः

1068

तस्याः स्तनान्तरन्यस्तं चन्दनं तापशांषितम् ।
मनोभन्नाप्रिदरधस्य बमी भस्मेच चेतसः ॥
कार्यापि

1069

तापोपशमदक्षाणि मृणालानि नतभुवः । नाभुवन्दीर्घस्रवेभ्यः पार्थितं लभ्यने कुतः ॥ भहवृक्षेः

1070

विरमत विरमत सख्यो नितनीदलतालवृन्तपवनेन । इदयगतीयं विद्वर्झाटिति कदाचिज्जवलत्येव ।

1071

कस्यापि

अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलै: | अलमलमालि मृणालैगिनि वदति दिवानिशं बाला || समोहरगुमस्य

1072

लिखित न गणयित रेखा निर्भरबाष्पाम्बुधीतगण्डतला | अविधिदेवसावसानं माभूदिति शिङ्किता बाला || भौरिकायाः

1073

विकासिपद्मास्तरणे निरस्तं तत्पाणिपद्मद्वयमायताक्ष्याः । व्यक्तिं ययौ संततिवस्तृतेन सकज्जलेनाश्रुजलेन सिक्तम् ॥

गङ्गाधरस्य

1074

न निष्ठुरत्वं इदयं वियोगे न सौकुमार्थे च विभक्ति तस्याः । विभेद्यमानं स्मरमार्गणैर्थ-च दार्द्यमामोति न दीर्थते च ॥

रत्नाकरम्य.

1075

वियोगिनी चन्दनपङ्कपाण्डु-र्मृणालिकाहारनिवद्धजीवा । बाला चलाम्भःकणदन्तुरेषु इंसीव शिरये नलिनीदलेषु ।

1076

विवृद्धतापोपशमार्थमङ्गे न्यस्तं यदिन्दीवरदाम तस्याः । मुक्तेषुणा पञ्चशरेण भाति व्यापारितं धैतिमिवासिपन्नम् ॥ 1077

उद्घाव्यमानो नितनीपतादीः समीरणस्तद्भृदयास्पदस्य । करोति दाहस्य निवारणं नु संधुक्षणं वा स्मरपावकस्य ॥

देवगुप्तस्य.

# सुभाषितावलिः

1078

परिच्युतस्तत्कुचभारमध्यातिंक शोषमायासि मृणालहार {
न सूत्रतन्तोरपि तावकस्य
नत्रावकाशो भवतः किमु स्यात् ||
श्रीहर्षस्य

1079

मन्मथाप्तिपरितप्तमन्स्का चन्दनेन किमु लिम्पसि गात्रम् । किं न वेत्सि बहिरङ्गविधाना-दन्तरङ्गविधिरेव बलीयान् ॥ कम्यापि

1080

नितनीदलमाहितं सखीभिः परितापोपदामध्य यद्यदङ्गे । अकृतप्रतिकारलज्ज्ञयेव क्षणतो मुनिमुपेति तत्त्तदस्याः ॥ अविभाकस्वर्मण

1081

प्रियतियोगकृदो प्रमदाजने
कृपणभूर त्रिमुत्विसि सायकान् ॥
पभुपतेर्यदि लोचनगोचरं
त्रजसि मन्मथ दास्यमुपैमि ते ॥
कम्यापि

1082

किमनया कथया कथयाथवा समुपयामि न याम्युत यामि वा । स्विपिमि किं स्विपिमीति मनस्विनीः मनसिजेन सुद्रुलेलिता कृता ।

### 1083

धृतमि मधु पारितं न पातुं नयनसुखोपि न वीक्षितः राशाङ्कः । भुतिसुखमिप न भुतं च गीतं गतवति भर्तरि भर्तृदेवताभिः ॥

#### 1084

कर्पूरचन्दनरजो धवलं वहन्ती-माइयानचन्दनविलेपनमङ्गमङ्गम् । अन्तर्गतस्य दहतो महतः स्मरामे-र्वेग्धस्य संक्षयवज्ञादिव भस्मज्ञेयम् ॥

भहगोविन्यस्वामिन .

### 1085

कण्डमहे शिथिलनां गमिने कथंचि-यो मन्यने मरणमेत्र स्रखाभ्युपायम् । गच्छन्स एष न बलाहिधूनो युवाभ्या-मित्युज्झिने भुजलने वलयेरिवास्याः ॥

कडुःणस्य.

## 1086

स्मर्तु वियोगिदियता दिवसस्य यां यां रेखां चकार भृति ताम्रहचा करेण । तां तामराठचठपक्ष्मिदाखाविमुक्तै-र्मुक्ताफठयुतिभिरशुभिहन्ममार्ज ॥

## 1087

हारो जलार्द्रवसनं नितनीदलानि प्रातेयशीकरमुचश्च हिमांशुभासः । यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवामिः ॥

वाणकवे:

## मुभाषिनावलि'

1088

सर्वात्मना प्रभवतापि मनोभवेन संद्रितं परमकीदालमायतास्याः । लावण्यविभ्रमविलासिवंचष्टितानि नैवेक्षितानि गमिता च तनुस्तनुत्वम् ॥

भद्दावलीकिनम्य

1089

संत्यज्येतां प्रथमितरहत्रासभीतां कृतप्ते-र्यातं सर्वेः स्मृतिमतिमनोतिश्वमैर्लीलया च । नृतं खेदात्किमपि गहनं निःश्वसद्धिर्वराक्याः प्राणैः कण्टे निभृतनिभृतं लीनमेत्रं विचिन्त्य

जयमाध्यसृतोर्लोठकस्य.

1090

प्रयानेस्तं भानी श्रितदाकुनिलीढेषु तरुषु स्कुरत्मंध्यारागे जाशिनि शनकैरुद्धसात च । प्रियप्रत्याख्यानद्विगुणविरहोस्किण्डिनट्झा नदारम्धं तन्त्र्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम् ॥

तुहकस्य.

तन्त्रज्ञा गुरुसंनिधी नयनयार्यद्वाप्यमुत्तिस्भतं तेनान्तर्गतितेन मन्मयशिखी सिक्तो वियोगोद्धवः । मन्ये तस्य निरस्यमानिकरणस्यैवा मुखेनोद्धता श्वासायासद्यानागतातिसरणिज्याजेन धृमावती ॥

1091

1092

कम्यापि

वक्के या मृगनाभिपद्भरचनां विचेव धत्ते परं बस्याः सान्द्रमुरःस्थले निपतितं भारायते चन्दनम् । अङ्गान्यप्यतिपेलवा वहति या क्षेत्रोन तस्यामपि न्यस्तः शोकभरोपरः कथमहो निस्त्रिश्चता वेधसः ।। अभावपेणस्य

## सखीप्रश्वाः

#### 1093

नितम्बप्राग्भारो गुरुर्वधिरेखां न तुगतः कृशो मध्यः किंत्रित्तद्गि तनिमानं मृगयते । स्तनाभोगः स्तोको न तु विरलवृतिस्तु कलया विलासैस्तन्वद्गचाः स्फुरितमिव विश्रान्तमिव च ॥ कस्यापि

#### 1094

कानित्पुरा विरिह्णी परिवृद्धिहेतो-र्थस्यै दिदेश सिलिलं नवमालिकायै । सा पुष्पिनैव जलमश्रुवशाद्दियोगे नस्यै प्रदाय कथमप्यनृणीबभूव ॥

## अथ मखीप्रश्नाः 1095

गोपायन्ती विरहजनितं तुःखममे गुरूणां किं त्वं मुग्धे नयनिवस्तं बाष्पपूरं रुणस्ति | नक्तं नक्तं नयनसित्तिरेष आईक्तिस्ते दाय्यैकान्तः कथयति दशामात्षे दीयमानः ॥ 1096

मुखं पाण्डुच्छायं नयनयुगलं बाष्पधवलं तनुः क्षामक्षामा गतमविदादं धैर्यविगमः । हियं मुक्का मूढे कथयसि न मे सारवचना-न्यवस्था येनेयं तव सिख मुहर्तेन रिचता ।। कस्यापि

## 1097

चटुलनयने शृन्या दृष्टिः कृता खलु केन ते क इह खुकृती द्रष्टव्यानामुत्राह धुरं पराम् । यमभिलिखितमख्यैरक्केनं मुख्यसि चेनसा वदनकमलं पाणी कृत्वा निमीलितलोचना ॥

अमरुक्तस्य

## मुभाषिनावालिः

#### 1098

अलसवितः प्रमार्विर्द्धमुकुलीकृतः भणमभिमुखैर्लज्जालोलेर्निमेषपराङ्गुवैः । इदयनिहितं भावाकृतं वमद्भिरिवेक्षणैः कथय सुकृती कीयं मुग्धे त्वयादा विलोक्यते ॥ कस्यापिः

#### 1099

अन्योन्यमथितारुणाङ्गुलिनमन्पाणिद्यम्योपरि न्यम्योच्छ्रासत्रिकाम्पताधरहलं निर्वेदशुन्यं मुखम् । आमीलज्ञयनान्तत्रान्तसिललं आध्यस्य निन्दाम्य वा कस्येदं दृहसीहदं प्रतिदिनं दीनं त्यया स्मर्यते ॥ अम्ब्लम्यः

#### 1100

आसम्रामयलम्बय केमरलनांमकेन पुष्पोज्ज्वलां सन्त्यं निःमहया नितस्वकलके कृत्वा कराम्भीरुहम् । उद्गीतं वद दुर्दिनेदा चरणात्रुचम्य मार्गरत्वया बालाद्भान्तमृगेक्षणे सुकृतिनः कस्यायमालोक्यते ।।

### 1101

बाले नाथ क्रशासि किं ज्वरवज्ञात्कस्मादपथ्याज्ज्वरी जीर्ण नैव मया सरोजनयने किं तज्ञ यन्पार्यते । बक्तं बृहि विमुक्तलज्जमधुना तस्यापरारागिणः पेङ्कदपूर्णशाङ्कानुन्यवदनं कंदर्पकान्नं वपुः ॥

### 1102

अभ्यस्तेषि निनम्बभारफलके खेदालसेयं गतिः किंचित्संबलिना न पक्ष्मविरलालेका दृशोन्तर्गताः । नन्मन्ये निभृतं त्वयाद्य हृदये किथ्यदृती ब्रह्मभो निश्वासाः कथमन्यथा द्विगुणतामेते तत्रैवं गताः ।। कथानिष

## विरहिणीप्रलापाः

#### 1103

पाण्डुच्छायं क्षामं वक्षं कमलमुखि लुलितमलकं करे स्थितमाननं ग्रून्यालोका दीना दृष्टिः शिखरमभिपतितरश्चना तनुस्तनुतां गता ! ध्यानैकामा मन्दा बुद्धिमंदजनि रहित रमसे करोषि न सत्कथां को नामायं रम्यो व्याधिस्तव स्नुतनु कथय किमिदं न खल्यिस नातुरा !। गरहिष

#### 1104

को धन्यः सिख सुस्थितेन मनसा को वेधसा निर्मितः कः प्रेयान्मदनस्य कस्य फलितः प्राचीनकर्मद्रुमः । इत्थं यस्य कृते दिवानिश्चामविश्वान्तैः स्खलद्दाग्भि -र्मीनाङ्गोचनगङ्ककैः स्वपयसे वक्षोजलिङ्गद्दयम् ॥ अस्यापिः

## अथ विरहिणीयलापाः 1105

रोदितुं नैव जानामि नैत्र जानामि शोचितुम् । स्वब्छन्दमश्रु पर्तात सत्यं सत्यं न रोदिमि ।। 1106

अद्यापि हि नृशंसस्य पितुस्ते दिवसो गतः । तमसा पिहितः पन्था एहि पुत्रक शेवहे ॥

नक्षुः किं कम्पसे मृह त्वयि दीनेश्ववाहिनि । यो मां त्यत्का गतः सोद्य कथमेप्यति सस्फुरे ।।

भिय लिङ्क्षतमयीद स्मर स्मर हरानलम् । दग्धं दग्धुमयुक्तं ते जनं विरहकातरम् ॥ 1109

स्वयमज्ञातदुःखो यहुनोतीति न विस्मयः । स्वं पुनः प्राप्तदाहो यहहसीति किमुच्यताम् ।। केषामपिः

## **सुभाषितावलिः**

1110

अहं नइयामि मानेन मानेन कलहं कृथाः । विरोधमेत्त्र कान्तेन कान्ते न परितप्यते ।। जीवनागस्यः

1111

हृदय स्थीयनां सम्यिक्किमेत्रं परितप्यते । वह्नभस्ते जनो योसौ न भवांस्तस्य वह्नभम् ॥ 1112

यत्पराधीनयोः प्रेम दैत्रात्समुपजायते ।
नत्रानुत्यज्य लज्जां वा जीवितं वा कुतः सखम् ॥

गनी वीरभटस्य

1113

अरितिरियमुपैति मां न निद्रा प्रथयित तस्य मनो गुणाच्च दोषान् । विरमति रजनी न संगमाज्ञा व्रजात ननुस्तनुतां न चानुरागः ॥ 1114

वरमसौ दिवसो न पुनर्निशा ननु निशेष यरं न पुनर्दिनम् । उभयमप्यथवा त्राप्तृ क्षयं प्रियतमेन न यत्र समागमः ॥ 11:5

ग्थ्यारजोरुणित धुस्तिनाङ्गयष्टे किबिन्पितुः स्मर्गि पुत्रक निर्घृणस्य । उक्तिवमङ्कागनमभक्तमायनाक्ष्या पान्यखिया प्ररुदितं करुणं दिनान्ते ॥ 1116

अनृतमनृतमेतचस्त्वधास्त्रतिरिन्दु-नियतमयमनार्यो निर्गतः कालकुटान् ।

## विरहिणीप्रसापाः

द्दयदहनदक्षा दारुणा चान्यथयं चद सिख मधुरत्वे मोहद्यक्तिः कुतोस्य ॥ 1117

अनुदिनमितिति हो दिषीति त्वमुचैः साखि किल कुरुषे त्वं वाच्यतां मे मुपैव । इदयमिदमनक्राद्वारसक्राहिलीय प्रसरति बहिरम्भः द्वस्थिते नैतदशु ॥

एने केषामपि.

1118

सिंख स ग्रुभगो मन्द्र हो ममेति न मे व्यथा विधिविरचितं यस्मात्सर्वो जनः ग्रुखमश्रुते । मम तु सनतं संतापोयं जने विमुखेपि य-त्क्षणमपि हतर्वाडं नेतो न यानि विरागनाम् ॥ कम्यापि

1119

भाति कल्पय पुरः करदीपं चन्द्रमण्डलमिति प्रथितेन । नन्वनेन पिहितं मम चक्षु-र्मङ्कपाण्डुरतमोगुलकेन ।। 1120

कोटरे निमिरमेष कलङ्क च्छद्मना वहित हन्त शशाङ्कः ।
यत्कणैरिवविलुम्पित वृष्टिं
मादृशां दिवतदीपिवयोगे ॥
1121
कालकूटमिह निन्दित लोकी
येन शंभुरजरामर एव ।
अन्तकं विरहिणीषु सुधांभू

स्तीत्यमुं तु विरलो हि विवेकः ॥

# सुभाषितावलिः

1122

कातकूटमधुनापि निहन्तुं हन्त नो वहासि लाञ्छनभङ्गचा । यद्भयादिव निगीर्णमपि त्वा-माशु मुद्धित खधाकर राहुः ।। 1123

अंशयस्तव निशाकर नृनं
कल्पितास्तरणकेतकखण्डैः ।
येन पाण्डुरतरद्युतयो नः
कण्टकेरिय नुदन्ति शरीरम् ॥
1124

अम्बुधेरुदगमहिधुभक्कचा नुनमीर्वाशिक्षभास्मनपिण्डः । यत्किलास्य घटते नहि तृप्तिः खण्डिताजनदृगम्बुसरिद्धः ॥ 1125

रात्रिराज सुकुमारदारीरः कः सहेत तव नाम मयूखान् । स्पर्शमाप्य सहसेव यदीयं चन्द्रकान्तदृषदोपि गलन्ति ॥ 1126

युक्तमाह दियते। मम वर्क पङ्कानं रहति चाटुकथाद्ध । संस्तवं रुचिभिरस्य हिमांशोः प्राप्य कामपि रुनं यदुंपैति ।। 1127

पद्मनाभ करुणां कुरु भूयो विवरेण परिपूरय राहुम् ।

## **विरहिणीप्र**लापाः

येन तज्ज्ञठरकोटरज्ञायी जात्वयं विधुरयेच्च विधुर्नः ॥ एते महुकस्यः

1128

द्विजपितमसनाहितपातकप्रभवकुष्ठसितीकृतिविषदः ।
विरहिणीवदेनेन्दुजिघत्सया
स्फुरति राहुरयं न निशाकरः ।।
1129

वद विधुंनुदमािल मदीरितैस्त्यजिस किं द्विजराजिभया रिपुम ।
किमु दिवं पुनरेति यदीदृदाः
पितत एष निषेज्य हि वाहणीम् ।।
1130

स्वरिपुनीक्ष्णस्वदर्शनिश्रमाक्तिमु विधुं पसते स विधुंतुदः ।
निपतिनं वदने कथमन्यथा
बिलेकरम्भनिभं निजमुज्झित ।।

कुरु करे गुरुमेकमयोधनं
बहिरितो मकुरं च कुरुष्व मे ।
विदाति तत्र यदैव विभुस्तदा
सिख द्यखादहितं जहि तं द्रुतम् ॥
1132

दहनजा न पृथुर्दवथुष्ट्यथा विरहनेव पृथुर्यदि नेददाम् । दहनमाञ्ज विद्यान्ति कथं खियः प्रियमपाञ्जमुपासितुमुदुराः ॥

## **सुभावितावितः**

1133

निशि शाशिन्मज कैतवभानुतामसित भास्त्रति तापय पाप माम् ।
अहमहत्यवलोकियतास्मि हे
पुनरहपितिनिर्धृतदपताम् ॥
1134
त्विमित्र कोपि परापकृती कृती
न दृद्दो न च मन्मथ शुश्रुवे ।
स्त्रमदहो दहनाज्ञ्वलतात्मना
ज्वलियतुं परिरम्य जगन्ति यः ॥
1135
असमये मित्रिन्मिपति ध्रुवं
करगतेत्र गता यदियं कुहुः ।
पुनरुपैति निबध्य निधास्यते
सिख त्रिधोर्न पुनर्मुखमीक्ष्यते ॥

एते नेषधकर्तुः 1136

प्रकृतिसरलं परयत्येत्रं तथापि न सस्पृहं
मधुरमधुरं विक्ति प्रेयान्पुरेव न नर्मनः । घटर्यात वनं कण्डाक्षेपं तथापि न भावनः सिंख स भजते मामध्येत्रं तथापि न जीव्यते ॥ 1137

चरणपतनं सान्त्वालापा मनोहरचाटवः
पुलकिततनोर्गाढाश्चेषो हटाच कचमहः ।
इति बहुफलो मानारम्भस्तथापि हि नोत्सहे
इदयदयितः कामं प्रेयान्करोम्यहमत्र किम् ॥
एती पुण्डकस्य

1138

इदं कृष्णं कृष्णं प्रियतम ननु श्वेतमथ किं गमिष्यामो यामो भवतु गमनेनाथ भवतु । पुरा येनैवं मे चिरमनुस्रता चित्तपदवी स एवान्यो जातः सखि परिचिताः कस्य पुरुषाः ॥ कस्यापि

1139

परिष्वक्तस्तावहुरुजनभयाहूित न मया न चोक्तस्तिष्ठेति पियगमनबाट्पार्द्रगलया । हुतं गच्छामीति पियसिख छुट्टोपि न कृतो निरुद्धो यावन्मे नयनमलिहैर्दृष्टिविषयः ॥

ऑस्थभङ्गस्य.

1140

गतोस्तं धर्माद्युर्वज सहचरीनीडमधुना द्धखं आतः द्धप्याः द्धजनचरितं वायस कृतम् । मयि खेहाद्वाप्पस्थगितनयनायामपघृणो रुदत्यां यो यातस्त्वयि स विलपत्येप्यति कथम् ॥ श्विस्वार्मनः

1141

गते प्रेमावन्धे हृदयबहुमानेपि गितिते निवृत्ते सद्भावे जन इत्र जने गच्छिति पुरः । तथा चैवोत्पेक्ष्य प्रियसिख गनांम्तांश्च दिवसा-च जाने को हेर्नुईलित शतथा यच हृदयम् ॥

विज्ञाकाया

1142

1143

मया बद्धा वेणी निविमतमशुक्कं च वसनं श्रुताः शोचन्तीनां परिजनसखीनामपि गिरः । निवृत्तास्ते दृष्टा गतमनुगता येस्य सुहद-स्तथाप्येते प्राणा दियतमनुयाता न कृपणाः ॥

भइन्तर्धीरनागस्य.

कथमपि सिव त्रीडाकीपाइजेति मयोदिने कठिनदृदयस्त्यक्का दाय्यां बलाइत एव सः । इति सरभमं ध्वस्तवेशिंग व्यपेतघृणे स्पृहां पुनरपि हतव्रीडं चेतः करोति करोमि किम् ॥ कस्यपिः

1144

भ्रातः पान्थ व्रजिस यदि हे तां दिशं पुण्यभाजी वक्तासीत्थं कितनहृदयं तं जनं कि यथेति । पृष्टा यायत्कथयित च सा वाञ्छितं नैव बाला नावत्सर्वेवदनकमलं रुद्धमभुप्रवाहैः ।।

1145

भातः पान्थ पथि न्वया नु पथिकः कश्चित्समासादितो बालेनेकदातानि कीदृदा इति प्रख्यायनां ब्रह्मभः । यं दृष्ट्वा प्रमदाजनस्य भवनः स्कारे मुदा लोजने स ज्ञेयो दियेनो ममेनि पथिकायावेदा मोहं गना ॥ \*

नैलाक्तानलकान्कपोलपितानुस्थिप्य कर्णान्तिकं वस्त्रार्धेन विलिम्बना सर्भसं प्रच्छाद्य पीनौ स्तनौ । बाला वायसमेयमाइ हर्ती दास्यामि यने प्रियं नृतान्केसरपादपं त्रज शनैर्यदोति मे यहः ।।

1147

मंपूर्णानि दिनानि तानि जलदृद्यामं नभी वर्तने मर्नव्यव्यवसायिनीमपि सतीं प्राणा न मुन्द्यन्ति माम् । वाह्यभ्यं क नु नाम तत्क विरहे तस्याधुना जीव्यते तन्सत्यं साय लज्जितास्मि वितथेनानेन बाष्पास्बुना ।।

1148

आस्तां विश्वसनं सखीषु विदिताभिषायसारे जने नत्राप्यपेयितुं दृदां स्वरुचितां दाक्रोमि न ब्रीडया । नोकेष्येष परापहासचतुरः स्ट्रुमेङ्गितज्ञोष्यलं मातः कं शरणं ब्रजामि हृदये जीणींनुरागज्वरः ॥

#### 1149

भन्या सा विरहे सखीजनपुरस्त्यक्ता त्रपां निर्वृता निःश्वासं न परं विमुख्यति कथाः कृत्वापि या रोहिति । भाषायाः सभिवः सदा गुरुजने राङ्काकुलायास्तु मे दीपज्वालबहेतुवा विद्या परं निःश्वासमोक्षः क्षणम् ॥

#### 1150

यात्रामञ्जलसंनिधानरचनाव्यये मखीनां गणे बाष्पाम्भःपिहिनेक्षणे गुरुजने तद्वत्स्वहन्मण्डले । प्राणेशस्य मदीक्षणार्षितदृशः कृच्छादपक्रामतः कि वीडाहतवा मया भुजलतापाशो न कण्डेर्षितः ॥

#### 1151

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैर्वापैरजन्नं गतं धृत्या व क्षणमासिनं व्यवसिनं चित्तेन गन्तुं पुरः । गन्तुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सिन जीविनप्रियस्नकृत्यार्थः किमु स्यज्यते ॥

एने कथामपि

### 1152

उत्कम्पोपि सकम्प एव इदये चिन्तापि निन्तान्त्रिता निःश्वासा अपि निःश्वसन्ति निभृनं बाप्पोपि बाष्पायते | कान्तस्य स्मरणे स्मराहितमतेः कष्टं हि रक्तान्मनः प्रारोहा इव निःसरन्ति इदये दुःखस्य धिग्वस्नभम् ॥ शर्वटस्य

## 1153

यास्यामीति समुचतस्य वदतो विस्नन्धमार्काणनं गच्छन्दूरमुपेक्षितो मुद्दुरसा न्यावृत्य परयद्मपि । तच्छन्ये पुनरागतास्मि दायने प्राणास्त एव स्थिताः सख्यस्तिष्ठत जीवितब्यसनिनी दम्भादहं रोदिमि ॥

## पुभाषितावलिः

#### 1154

पुष्परेव शरैः स्मरेण जनितः शीतांभुना वर्धितः पालेयाचलसंनिधानशिशिरः श्वासानिलैः पोषितः । आलापेन परामृतद्रवमयेनाप्यायितः कोकिलैः संतापा मम सोयमस्य कतरः शितोपचारक्रमः ॥ कस्यापः

#### 1155

योसात्राननवीक्षणैकरसिको नित्यं ममासीज्जनः
प्राणानामपि नान्यसक्तमनसी यस्याहमालम्बनम् ।
सख्यः पदयत तस्य संप्रति कथं वार्तापि न श्रूयते
जीव्येतापि च त्रित्रमेतदपरं द्योको कथा वर्तते ।।
कथोरियः

#### 1156

दुर्वाराः स्मरमार्गणाः पियतमो दूरे मनोत्युत्सुकं गाढं प्रेम नवं त्रयोतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम् । खीत्वं धैर्यविरोधि मन्मयस्रहत्कालः कृतान्तोक्षमो नो सख्यश्रतुराः कथं नु विरहः सोढञ्य इत्थं श्राटः ॥

## भहरा**ङ्क**िकस्**य**ः

### 1157

निःश्वासा वदनं दहन्ति हदयं निर्मूलमुन्मथ्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तंदिनं रुचते । अङ्गं शोपमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तदोपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य दियते मानं वयं कारिताः ।।

## 1158

उत्कम्पो हदये स्वलन्ति वचनान्यावेगलीलं मनी गात्रं सीदित चक्षुरभुकलुषं चिन्ता मुखं भुष्यति । यस्यैषा सिव पूर्वरक्षरचना मानः स मुक्तो मया वन्यास्ता अपि योषितः क्षितितले यासामयं संमतः ॥

## विरहिणीप्रलापाः

#### 1159

भद्यारभ्य यदि प्रिये पुनरहं मानस्य वान्यस्य वा गृह्यीयां विषरूपिणः शटमतेनीमापि संक्षोभिणः । तत्तेनैव विना शशाङ्कितरणस्वच्छादृहासा निशा-प्येको वा दिवसः पयोदमितनो यायान्मम प्रावृषि ॥

#### 1160

मानव्याधिनिपीडिताहमधुना शक्कोमि तस्यान्तिकं नो गन्तुं न सखीजनोस्ति चतुरो यो मां बहाचेप्यति । मानी सोपि जनो न हाघवभयादभ्येति मातः स्वयं काहो याति चहं च जीवितमिति क्षुण्णं मनश्चिन्तया ।।

# 1161

मुग्धे मुग्धतयैव नेतुमाखिलः कालः किमारभ्यते मानं धस्स्व धृतिं बधान ऋजुतां दूरीकुरु प्रेयसि । सर्ख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना नीचैः शंस हदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोप्यति ॥

अमरकस्य.

### 1162

सख्यः किं परुषैर्विमुद्धत रुषं तस्यापराधः सक्-रक्षन्तव्यश्वपतस्य मां प्रति पुनः कर्ता प्रियो नाप्रियम् । इत्यं मानपरिपहव्यतिकराद्गीता तथा प्रत्युत प्रारम्भानुनया यथा परिजनेनैवाकुला हस्यते ॥

विप्रहराजम्य.

## 1163

यावची सिंख गोचरं नयनयोरायाति तावहुतं गत्वा त्रूहि यथाद्य ने दियतया मानः समालिम्बितः । दृष्टे धूर्तविचेष्टिते तु दियति तिसम्मिवदयं मम स्वेदाम्भः प्रतिरोधनिर्भरतनोः स्मेरं मुखं जायते ॥ शुद्धकस्य.

## सुभाषितावालः

### 1164

भाक्तप्यादावमन्दमहमलकचर्यं वक्तमासज्य वक्ते कण्डे लग्नस्वकण्डः ग्रमवित कुचयोर्दत्तगाढाङ्गसङ्गः । बदासिकीर्नितम्बे पति चरणयोर्यः स तादृक्तिपयो मे बाले लज्जा निरस्ता निह निह सरले चोलकः किं चपाकृत्।। कस्यापि

#### 1165

माननों सन्ति तस्मिञ्छिशिरजलकणाकर्षिणो गन्धवाहा विद्युद्धासा सिताङ्काः प्रवुरतरपयःस्यन्दिनो वा घनौघाः । केका वा वर्हिणानां गिरिवरशिखरस्यायिनां वा निशीये येनासी जीवितेशः स्मरति परिजनस्यास्य वै दुःखितस्य ।। विक्रमावित्यस्य

## अथ सखीवाच्यता 1166

या कामुककरम्पृष्टा न कृतार्थेव तक्ष्यते । सा गीरिव नरी बदा यवसैः किं न चार्यते ॥ 1167

समयोजितकोपविश्रमा
भव भीरु प्रविमुच्च मार्ववम् |
मधुरैकरसः प्रियः सदा
विरतः स्यास्सरते न त्रा पुनः ||

जधनमुद्रतमाकुलमेखलं मुखमपाङ्गविसार्पततारकम् । इदमपोद्य गतो यदि निर्घृणो ननु वरोरु स एव हि विज्ञतः ।। 1169

पादानने प्रणयपेदालवाचि कान्ते स्यक्तस्त्वया यदितकोपनया न मन्युः । तीत्रानुतापगितः स्वयमेव मन्ये निर्याति ते तदयमशुभरच्छलेन । 1170

अनालोच्य प्रेम्णः परिणितमनादृत्य स्वहर-स्त्वयाकाण्डे मानः किमिति सरले संप्रति धृतः | समाकृष्टा स्वेते प्रलयदहनोद्धासुरशिखाः स्वहस्तेनाद्गारास्तदलमधुना तस्य रुदितैः ॥ केषानपः

1171

सिख विवृणुते संतापस्ते तनुस्तनुतां गता
कडिनहदये धैर्यक्षेपाद्रतिर्गलितक्रमा ।
कथय विषमामन्तर्दाहव्यथां सहते न तां
मदनदहनज्वालावहीवितीदिमिदं मनः ।।
हर्भनीयस्य

1172

कस्माहोर्लिनके निधाय न निरं द्वारोपरोधः कृतो लगा वा किमु न स्थितापि रुदती रुद्धोत्तरीयांशुका । कालेस्मिन्कुसुमाकरे द्विगुणितप्रेम्णि प्रिये रागिणां गच्छन्नपत एव मृदहृदये मुक्तस्त्वया वन्नभः ॥ कोलेतिकाक्रांनीयस्य

1173

भायाते रभसाद्यदि प्रियतमे प्रत्युद्रता नो चिरं नो वा मण्डलितोचनस्तनतटं गाढं समालिङ्गितः । आश्चिष्य स्वभुजावलम्बमयवा प्रेमाईया नो गिरा संभाव्याभिहितो हतासि सरले स्वैरेव दुश्वेष्टितैः ॥ रक्षमित्रस्य

1174

कान्तः पुत्रि हटाइतश्वरणयोर्ने त्वं निपत्य स्थिता बद्धो मेखलयानया रितरहःसख्या न वा फूत्कृतम् ।

# सुभाषितावलिः

का लज्जा मुषितासि किं प्रकटितैरेभिर्विलक्षस्मितै-राः पापे विरहानलस्य न शिखा जानासि मर्मिच्छिदः ॥ कस्यापिः

# 1175

नार्याः सा रित ग्रून्यता नयनयोर्थ हृष्टिपाते स्थितः कामी पापरतार्थ एव न भवत्याति द्वितुं वाञ्छति । आश्चेषादिष यापरं मृगयते धिक्तामयोग्यां खियं श्रोणीगोचरमागतो रितफ्तं पाप्तोति तिर्यङ्ग किम् ॥

विक्रिकायाः

### 1176

चपलहर्षे किं स्वातन्त्यात्तथा गृहमागत-धरणपतितः प्रेमार्झार्द्रः प्रियः समुपेक्षितः । तिद्रमधुना यावज्जीवं निरस्तस्रखोदया हितदारणा दुर्जातानां सहस्व हवां फलम् ॥ अगहकस्

# 1177

किन्नित्पाप्तनावेन बाप्पसिलिलं विक्षिप्य विक्षिप्य है कि त्वं रोदिषि कोपने बहुतरं विक्षिप्य रोदिप्यसि । यस्यास्ते पिशुनोपदेशवचनैर्मानेतिभृमिं गते निर्विण्णोनुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेप्यति ।।

करवापि-

### 1178

भ्रद्यन्ति यानि तिरहे तिदलन्ति यानि योगे प्रियेण सिख किं वलयेः फलं तैः । नैवास्ति यैर्विपदि संपदि चोपयोग-स्तैः संगमं न खलु वाञ्छति कोपि मर्त्यः ॥

**उ**त्प्रेक्षावञ्चभस्यः

अथ दूतीप्रेषणम् ॥ 1179

अद्य भौमदिनं सत्यं सत्यमप्रस्तुतं तव । तथापि दूति गन्तव्यं नार्तः कालमपेक्षते ॥ 1180

> संपदो जलतरक्रविलोला श्रीवनं त्रिचतुराणि दिनानि | झारदाभ्रपरिपेलवमायु-र्गच्छ दूति वद सत्वरमेतत् ॥ कयोरपिः

1181

उच्यतां स वचनीयमदोषं नेश्वरे परुषता सिख साध्वी | आनयेनमनुनीय कथं वा विपियाणि जनयसनुनेयः ||

हारि चक्षुरिधपाणि कपोलो जीवितं त्वयि कुतः कलहोस्याः | कामिनामिति वचः पुनरुक्तं प्रीतये नवनवत्वमियाय || भारतेः

1183 <sup>\*</sup>

कृतसरसमृणालीस्त्रसंधानवन्धः । कुत्रमुकुलमुखाङ्कश्चन्दनोपात्तमुद्रः । स्मरशबरशराणामेष लक्ष्यीमवन्तीं कथयति खलु लेखस्तामनुद्राटिनोपि ।। कस्यापि

1184

सोपालम्भकृतपणाममलसैः श्वासानिलैर्लाञ्चितो बाष्पोस्खानकपोलचन्दनरसेनाक्षिप्रवाद्याक्षरः। स्विद्यामाङ्गुलिना करेण लिखितो व्यामृष्टवर्णावलि-र्लेखः शेषमवाचितोपि कथयत्यङ्गेषु तस्या व्यथाम् ॥ वज्जवर्मणः

### 1185

पत्नं न भवणेस्ति बाष्पगुरुणोर्नी नेत्रयोः कज्जलं रागो पूर्व इवाधरे चरणयोस्तन्त्र्या न चारुक्तकः । बार्तोच्छित्तिषु निष्ठुरेति भवता मिथ्यैव संभाव्यते सा ठेखं लिखतु च्युनोपकरणा न्यायेन केनाधुना ॥

1186

जीवामीति वियोगिनी यदि तिखेदत्रैव वृत्ताः कथा अग्र श्रोथ मिरप्यनीति मरणे कालात्ययः किं कृतः । आगन्तव्यमिहेनि मां प्रति सखे संभावना निष्फला श्रातः संप्रति याहि नास्ति लिखितं तहुहि यत्ते क्षमम् ।।

# 1187

यस्मिन्बाप्पनरङ्गिताभुकलुषा दृष्टिन सिद्धिं गना यो हस्तेन विवर्तमानवलयेनालिङ्गितो न स्थितः । येन स्नीहदयस्य पद्ममृदुनः संभावितो नात्ययो भो गत्वापि किमदमसारहदये त्वं दृति वक्तुं क्षमा ॥ कस्यापि

### 1188

दूति त्वं तरुणी युवा स चपलः प्रयामान्तमोभिर्दिशः संदेशः सरहस्य एव विपिने संकेतकावासकः । भूयो भूय हमे वसन्तमरुतश्चेतो हरन्त्यन्यतो गच्छ क्षेमसमागमाय निपुणे रक्षन्तु ते देवताः ॥ शीलामहारिकायाः

### 1189

संदिष्टस्त्रजनावमानवदिमामप्रस्मरन्त्या त्वया शीनकार्नामव प्रियं प्रति सखे कार्यः प्रयाणोद्यमः । मन्युस्तनमनसो मितंपचगृहादर्थीय कार्यो बहि-विपस्येव हि भोजनार्थमटतः कालस्य तूर्णा गतिः ।।

# अथ विरहिणां प्रलापाः 1190

चाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामिष स्पृद्धा । बहेतस्कामयानस्यं शक्यमेतेन जीवितुम् ॥

#### 1191

बह्रेतत्कामयानस्य नैतदल्पं विजानतः । यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाश्रितौ ॥ 1192

हारोपि नार्षितः कण्डे संभोगस्पर्दाभीरुणा । आवयोरन्नरे जानाः पर्वताः सरितो हुमाः ।

# 1193

न में दुःखं प्रिया दूरे न में दुःखं हतीति सा । एतदेवानुशोचामि वयस्तत्रानिवर्तते ॥

### 1194

कदा न्वहं मुदन्तोष्टं मुखं पद्मदलेक्षणम् । ईषदुच्चाम्य पास्यामि रसायनमिवोत्तमम् ॥

एते भगवद्यालगीकिमुने ।

# 1195

प्रियामुखं तत्संस्मृत्य दीर्घत्रारुविलोत्रनम् । न याति द्वातथा येन मनस्तेन नपुंसकम् ॥

# 1196

प्राणानां च प्रियायाथ मूढाः सादृदयकारिणः । प्रिया कण्डगता रत्यै पाणा मरणहेतवः ॥

कवोर्गाप.

# **मुभाषिनाव**किः

#### 1197

पियाविगहितस्याद्य इति जिन्ता ममागता | इति मल्या गता निद्रा के कृतश्रमुपासते || श्रीलाभग्नारिकावाः

### 1198

क्षणभद्धि जगत्सर्विमिति तथ्यं मुनेर्वचः । कोन्यथा हरिणाक्षीणां महेत विरह्ण्ययाम् ॥

कस्यापिः

#### 1199

स्फुटमायक्षते तज्ज्ञाः शब्दानामिह नित्यताम् । प्रिययोक्ता यदचापि हदि तिष्ठन्ति मे गिरः ॥

# 1200

पदे त्राक्ये प्रमाणे च परां निश्वामुपागता । ' अनो निहज्जनस्यास्य स्पृहणीया मृगेक्षणा ॥ 1201

मध्येनैकेन तन्त्र द्वाः क्षामेण क्षपिता वयम् । उच्चतं कृत्रयुग्मं तुन जाने किं करिष्यति ।।

केषामपि-

### 1202

नृनं यां पर्यतो मेभृत्तिमेषां तिप्रकारकः । स्वंप्राप दुर्नमा साद्य जीवामि कथमाः सखे ॥

### 1203

निर्दयं हृदयं तन्त्र्या दुर्वास मारमार्गणाः । जीवितं त्रत्रकटिनं हा हा दुःखपरम्परा ।।

# 1204

उत्कण्डितं मनो बाला स्नुपुरस्था नवं वयः । विधित्रोमो रिपुः कामो हा हा दुःखपरम्परा ॥ इतं रैस्पकस्थ

#### 1205

अनया जवनाभोगगुरुमन्यरयातया | अन्यतोषि व्रजन्त्या मे हृदये निहितं पदम् || 1206

मनः प्रकृत्येव चलं दुर्लक्ष्यं च तथापि मे । भनङ्गेन कथं विद्धं समं सर्विशिलीमुखैः ॥ एती श्रीहर्षदेवस्य.

#### 1207

अन्तर्मतीमसे वक्ने चले कर्णान्तसांपिणि | तस्या नेत्रयुगं इंट दुर्जने च कुतः खखम् ॥ कस्यापिः

### 1208

हिव्यचक्षुरहं जातः सरागेणापि चेतमा ।
इहस्थो येन पश्यामि देशान्तरगतां प्रियाम् ।।
धैर्यमित्रस्यः

#### 1209

रूपातिशयकर्तृणां प्रतिच्छन्दे। हि कारणम् । विलोलनयनां धात्रा सजता किं निरीक्षितम् ॥ 1210

माधुर्य मृगशात्राक्या यदि धात्रा विनिर्मितम् । तदित्युक्तिविरुद्धेन लात्रण्येन किमुच्छितम् ॥

### 1211

गतानि हन्त हंमीनां हरन्ती हरिणेक्षणा | करोति मामगतिकमहो स्त्रीवृत्तमद्भुतम् || एते केषामपिः

### 1212

सा योवनमढोन्मत्ता वयमस्वस्थचेतसः । तस्या ठावण्यमङ्गेषु दाहोस्मासु विजृम्भते ॥

# **सुभाषि**नावलिः

#### 1213

यतो यतः क्षिपत्यक्षि क्षिप्रमायतलोचना । ततस्ततः प्रक्षिपति पञ्च पञ्चशरः शरान् ।। 1214

एतत्कान्तिमदं कान्तिमस्यावसधनृष्णया | तस्या भ्रमति सर्वाङ्गं मन्य मृढ इव स्मरः ||

मध्यदेशात्पुनः काञ्चीदेशं गच्छद्भिराकुरैः ।
तस्या वपुषि लोकस्य लोचनैः पथिकायितम् ॥
1216

प्रियादर्शनमेत्रास्तु किमन्येदेर्शनान्तरैः । प्राप्यते येन निर्वाणं सरागेणापि चक्षुषा ।। 1217

अपूर्वः कोपि तन्बद्भचा मम मार्गः प्रदर्शितः । योगं चिन्तयतो येन राग एव विवर्धते ॥ 1218

दृरस्था यस्य दियता नवा पीनपयोधरा | तस्य संतापदामने न त्रापी न पर्योधराः ||

# 1219

आभोगिनै। मण्डलिनी तत्क्षणोनमृक्तकव्द्युकी । वरमाशीविषी स्पृष्टी न तु तन्त्र्याः पयोधरी ॥

# 1220

विहारो मृगशावाक्ष्याः छगनाधिष्ठितो यदि । कथं त्रसति तत्रैत्र स्मरो विततकार्मुकः ॥

### 1221

सखे समं प्रयातेषु समस्ते व्विन्द्रियेषु मे । मनो गृहीनं तन्त्रङ्गया कस्यचिर्दिकचिदी व्सितम् ॥

# विरहिणां प्रलापाः

1222

यो यः पदयित तम्नेत्रे रुचिरे वनजायते ।

तस्य तस्यान्य नेत्रेषु रुचिरेत्र न जायते ।।

1223

कयं मुग्धे कथं वक्ने कान्तायास्ते विलोचने । कथं जनानुरागाय कथं जनविपत्तये ।।

1224

मम कामश्रासारत्रणिते चेतसि स्थिता | कथं सलवणा तन्त्री संतापं न करिष्यति || 1225

स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादर्वाधनी । स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दियता कथम् ॥ 1226

मां प्राप्य देवहतकं मुनेरप्यनृतं वनः । यतः प्रियावियोगेन क्षणभद्गो न दृश्यते ॥ 1227

नृनमाज्ञाकरस्तस्याः सुभगो मकरध्वजः । यतस्तज्ञेत्रसंचारस्रचितेषु प्रवर्तते ॥

1228

एहि गच्छ पनोत्तिष्ठ वद मीनं समाचर | इति वित्रस्तसारङ्गनेत्रया को न विद्यतः || 1229

वस्य केदोषु जीमृता नद्यः सर्वाङ्गसंधिषु | कुक्षी समुद्राश्रत्वारः स जयेद्दिरहानलम् ||

येनाक्षरसमाचायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्वं व्याकरणं प्रोक्तं स तन्व्याः कथयेहुणान् ॥

# सुभाषिनावारिः

#### 1231

यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वकिर्भवेत् । अयक्षेनैव तन्त्रद्वी बहिर्दृदयेत सर्वदा ॥

#### 1232

नपुंसकिमिति ज्ञात्वा त्वां प्रति प्रेषितं मया ।

मनस्त्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥

एने केषांचिकः

#### 1233

गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्त्रता । द्यानेश्वराभ्यां पाढाभ्यां रेजे यहमयीत सा ॥

### 1234

गुरुणा स्तनभारेण सोपदिष्टा तथा तथा । यथा तस्सणमेवामा तयान्यायसमागतिः ॥

श्रुकस्यः

### 1235

सति प्रतीपे सत्यप्रै। सत्स तारामणीन्दुषु । विरामे मृगजावाक्ष्यास्तमोभृतमिदं जगत् ॥

अमरकस्य

### 1236

मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीतैः शिरोर्ग्हैः । पाणिभ्यां पद्मरागाभ्यां रेजे रत्नमयीव सा ॥

### 1237

क्षिपतोष्यन्यतश्चित्तं सैव सारङ्गलोचना । शङ्केव कृतपापस्य हदयाचापसर्पति ॥

कथारींप.

# 1238

यः प्रदेखः प्रदोषोसौ कालः कालः किमुच्यते । दोषा दोषाकरत्रती विना तन्व्याः समागमात् ।।

# विरहिणां प्रलापाः

#### 1239

एक मुक्कण्डया ज्याप्तमन्य इयितया इतम् । चेतनां हृदयं धत्ते कियन्ति इदयानि मे ॥ विचित्रपशं ।

### 1240

नियतं यदि नास्माकं निसर्गविधुरी विधिः ॥
किमिन्दुवदना नीता क्षणं नयनगोत्तरम् ॥
गाविन्दस्वामिनः

#### 1241

याँद सा चारुसर्वाङ्गी चित्ते वसति मे प्रिया । तत्क्रयं श्रुन्यचित्ताहमहो विधिविपर्वयः ॥ कम्यापः

# 1242

तिक्षु भृमी तथा त्र्योम्नि सर्वत्रैव विभाव्यते | स्मर्यते प्राणमंदेते तन्त्री नारायणायते || सा<sup>°</sup> विनीनंदवस्यः

### 1243

अही अहं नमी मधं यदहं त्रीक्षितीनया। बालया त्रस्तसारङ्गचपलायतनेत्रया।।

# 1244

तावदेवामृतमयी यावक्षेत्रनगोचरे । चक्षुष्पथादतीता तु विषादप्यतिरिच्यते ॥ 1245

एकतो दिवसान्त्राला गणयत्येकतोन्तकः । न विद्याः प्रथमं कस्य यास्यामो वयमन्तिकम् ॥ कयार्गपः

# 1246

मर्नव्यपक्षनिःक्षिप्रा यदि नाम विधेर्वयम् । उपायाः किमु नान्ये स्युर्विशाना यन्मृगेक्षणा ॥ अवन्तकस्वसम्बस्करस्व

# सुभाविनाविकः

#### 1247

तन्त्रङ्गचा विषयुक्तस्य दिवसा यान्ति ये मम । निर्वृणस्तानपि यमः प्रायेण गणयिष्यति ॥

विरहे मृगज्ञावाक्ष्या तथैवोपकृतं मम । यदन्यक्षीपरिष्वङ्गनार्थनादाल्यमुद्भृतम् ।। 1249

मृद्धाः संयोगमिच्छन्ति वियोगस्तु मयेष्यते ।

एकैव संगमे बाला वियोगे तन्मयं जगन् ॥

कंषामपः

#### 1250

एकैव संगमे बाला वियोगे तन्मयं जगत् । कृतीपकार एवायं वियोगः केन निन्धते ॥ 1251

यदि स्मरामि तन्बर्झा जीविताशा कुतो मम । अथ विस्मृत्य जीवामि जीवितव्यसनेन किम् ॥ एती संपक्तस्य.

### 1252

अपेहि हदयाहा में वामे दर्शनमेहि वा अदुर्शवरहोत्कण्टादुःखं दुःखेन सद्यते || कस्यापः

### 1253

स में समासमो मासो सा में माससमा समा । यो यातया तया याति या यात्यायातया तया ॥

चतुरक्षरः ॥ शासनस्य

#### 1254

सा दृष्टा यैर्न वा दृष्टा मुषिताः सममेत्र ते | इतं इदयमेकेषामन्येषां त्रक्षुषः फलम् || शक्रदेवस्य

# विरहिणां प्रलापाः

#### 1255

यदि प्रियावियोगेपि रुश्वते दीनदीनकम् ।
तदिदं दम्धमरणमुपयोगं क्व यास्यति ॥
हम्धमरणस्यः

1256

कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदुर्गमे । मा संवर मनःपान्य तत्रान्ति स्मरतस्करः ॥ कम्यापिः

#### 1257

मनः शुक निर्वर्तस्य कासिनीगण्डदान्डिमान् । कामञ्यापेन चिन्यस्तं नत्रास्त्यलकजालकम् ॥

राजानका द्रारकभ्य.

### 1258

मनोभृद्गः निवर्तम्य कामिनीयदनाम्बुजात् । मदनेन्दौ सम्दिते बन्धनं प्राप्यमि ध्रुयम् ॥ रैम्यकस्यः

### 1259

अवि हृदय दयां माँय कुस कुरद्वानयनां विना बधान भृतिम् । टसदिति झटिति स्कृट वा स्कृटिमदमुक्तं गतिनीन्या ॥ कस्यापः

### 1260

पाण्डुरिस निद्या न दोप प्रतिदिनमाविष्करोषि तनिमानम् । वयमिव किं त्वमपि सने द्याद्याद्व तामेव विस्तयसि ॥

### 1361

कान्ता ददानि मदनं मदनः संनापम्नुपमं च । संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सेच ।। 1262

अलसयित गात्रमधिकं भ्रमयित चेतस्तनं।ित संतापम् | मोहं च मुद्दः कुहते विपविषमं वीक्षितं तन्त्र्याः ||

# सुभाषिनावां लेः

### 1263

निर्विण्णे निर्विण्णा मुदिते मुदिता समाकुलाकुलिते | प्रतिबिम्बसमा कान्ता संकुद्धे केवलं भीता || 1264

यावहाञ्छितद्वरतव्यायामसहाविरुद्धसंयोगा । चित्तानुवृत्तिकुञ्चला पुण्यवतामेव जायते जाया ॥ हानाहरगुप्तस्य

1265

नूनमयं मे शापः कान्ताविरहो रसायनीभृतः । वर्षसहस्राभ्यधिकाञ्चयामि कथमन्यथा दिवसान् ।। 1266

भवलोकनमपि सुखयित कुवलयदलचारुचपलनयनायाः । किं पुनरलकचलद्युति सरभसमालिङ्गनं तन्त्र्याः ॥ , 1267

नारुमधुत्रतनयनमधरदठं दशनकेसरं नस्याः | मुखकमलमनुस्मरतः स्मरहरमनसः कुतो निद्रा || 1268

स्तनयुगमत्युक्तुङ्गं निम्नो मध्यः समुच्चनं जघनम् । इति विषये हरिणाक्ष्या वपुषि नवे क इव न स्खलति ॥

उपप्रवोसी किमु गाजपुत्री
ज्योत्साद्रवोसावृत वचपातः |
अतं तया सेव हि जीवितं मे
धिङ्गामहं ना चित्तार्थ एकः ||
1270
यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो
ज्वलेट्यदीमो हदि मन्मथानलः |
तदत्र भृयः किमनर्थपण्डितैः
कुकाञ्यगञ्याहृतयो निपानिनाः ||
एतं केषार्गाप

# विरहिणां प्रसापाः

1271

त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्तीत्यलीकमेतज्जुवि संप्रतीतम् ।
जातानि सर्वव्यसनानि तस्यास्त्यागेन मे मुग्धविलोचनायाः ॥

शुद्रकस्य

1272

कालक्रमं प्रत्यक्षयेव तावन्क्षणं वियोगो मरणेन तुल्यः ।
प्रियामुखोद्दीक्षणलालसानामक्ष्णोर्निमेपोपि हि विद्यभूनः ॥
कम्यापिः

1273

मुद्दरज्ञुतिसंवृताधरीष्ठं प्रतिषेधाक्षरिवक्षवाभिधानम् । मुखमंमविवर्ति पक्षमठाक्ष्याः कथमप्युव्वमितं न चुम्बितं नु ॥ कालिवासम्य

1274

अगि वरोरु हतस्मरदीपिके
यदि गतासि मदीक्षणगोचरात् ।
असमसायकसायककीलिता
वद गमिष्यसि मे हदयान्कथम् ।।
वस्रनागस्य

1275

कुङ्कुमपङ्ककरुङ्कितदेहा गौरपयोधरलम्बितहारा | नूपुरहंसरणत्पदपद्मा कंन वदाकि्ठते भुवि रामा ||

# सुभाषितावालिः

1276

सनूपुराठक्ककपादताडितो हुमोपि यासां विकसत्यचेतनः । तदक्रसंस्पर्दारसद्रवीकृतो विठीयते यज्ञ नरस्तदद्भुतम् ॥

1277

चन्द्रश्रण्डकरायते मृदुगतिर्वातोपि वद्यायते मान्यं स्चिकुलायते मलयजालेपः म्फ्रिक्झायते । आलोकस्तिमिरायते विधिवज्ञान्याणोपि भागयते हा हन्त प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते ॥

1278

अद्यापि नां सुरतलब्धयदाःपनाकां लम्बालकां विरहपाण्डुरगण्डमित्तिम् । स्वप्नेपि लोलनयनां क्षणदृष्टनष्टां विद्यां प्रसादगुणिनामित्र संस्मरामि ।।

एते केषांचित

1279

नप्ते महाविरहवह्निशिखावलीमि-रापाण्डुरस्तनघने हृदये प्रियायाः । मन्मार्गवीक्षणनित्रेशितदीनहृटे-र्नूनं छमच्छमिति बाष्पकणाः पनन्ति ॥

छमच्छमिकारह्मस

1280

निद्रार्धमीतितर्शो मदमन्यराया नाप्यर्थवन्ति न च यानि निर्धकानि । अशापि मे मृगदृशो मधुराणि तस्या-स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति ॥

कलशक्तम्य.

# विरहिणां प्रलापाः

1281

अम्भोजगर्भस्रकुमारतनुस्तदासी कण्डमहत्रसमरापघने निलीय | सद्यः पतन्मदनमार्गणरन्ध्रमार्गे-र्नूनं मम प्रियतमा हद्ये प्रविष्टा || अहर्ष्हेवस्यः

1282

नीक्षणं कटाक्षित्रिखि मिय पातयन्ती मर्माणि मुग्धवदना न तथा हुनोति । क्रोधात्सवेपथु यथा प्रतिसंहरन्ति। पानादमद्यनरमुद्धरणे हि शल्यम् ॥

1283

कत्रपरोत्तानितमधेकुद्भुलं त्रपात्रलत्तारकमन्दलोत्तनम् । बलाहृहीताधरवेदनाकुलं कढा पिवेयं ननु तिस्त्रयामुखम् ॥ वसनागस्यः

1284

तत्तादृशं सकलचन्द्रकलाकलाप-लावण्यनिर्मितमिवायतलोचनायाः । रूपं प्रविद्य हृदयं दहतीव मन्ये वामे विधी न खलु यो विपदां न पन्थाः ॥ 1285

पीतो यदाप्रभृति कामिपपासिनेन तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । तृष्णा तदाप्रभृति मे हिगुणत्वमेति लावण्यमस्ति बहु तत्र किमत्र चित्रम् ॥ कवोरिष

# सुभाषितावलिः

1286

बाला च सा विदितपञ्चशरपपञ्चा तन्वी च सा स्तनभरोपचिताङ्गयष्टिः । लज्जां समुद्ददति सा खरतावसाने हा कापि सा किमित्र किं कथयामि तस्याः ।।

1287

नृनं हि ने कविवरा विपरीतवाची वे नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम् । याभिर्विलोलतरतारकदृष्टिपानैः शक्रादयोपि विजिता अबला कथंताः ।। 1288

तम्बातकं विरहपाण्डुरगण्डभित्ति
मुग्धं मनोहरमनङ्गगृहं प्रियायाः ।
पक्ष्मान्तवान्तघनबाप्पजताईगण्डं
ध्यायन्मुखं हृदय यामि न खण्डखण्डम् ।
1289

कान्तामुखं द्वरतकेलिविमर्दग्वेद-संजातघर्मकणविच्छुरितं रतान्ते । आपाण्डुरं तरलतारितमीलिताक्षं संस्मृत्य हे हृदय किं शतथा नयासि ।। 1290

बाष्पात्रिलेन निभृतेन स्रदीनदीन-मुन्मीलितेन दानकैररुणेन गाढम् । निःश्वस्य लोचनयुगेन निमीलितं त-त्तन्त्र्याः सदा गुरुसमक्षमहं स्मरामि ॥ 1291

अद्यापि तत्त्रचलकुण्डलघृष्टिगौरं वक्तं स्मरामि विपरीतरताभियोगे ।

# विरहिणां प्रलापाः

आन्दोलनभमजलस्फुटसान्द्रबिन्दु-मुक्ताफलप्रकरविच्छुरितं प्रियायाः ॥ बिह्नुणस्यः

1292

मत्तेमकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमाई कान्तापयोधरतटे रतिखेदिखनः । वक्षो निधाय मुजपञ्जरमध्यवर्ती धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः ॥

1293

आ कर्णमृतमपकृष्य धनुः सबाणं मय्येत किं पहरिस स्मर बद्धकोपः । तस्यां मुद्धः क्षिप दारान्हरिणेक्षणायां तन्मन्मथापि भव मन्मथ एव मा मृः ॥ 1294

प्राप्ते निदाघसमय मदनाभितापी निर्वापितो मम यया हि सुद्यीतलाङ्गचा | सान्तर्गता दहित मां तरलायनाक्षी वामे विश्वी प्रियतमापि विपक्षभूता || 1295

नभिस जलदलक्ष्मीं मास्रया त्रीक्ष्य दृष्ट्या | प्रवसास यदि कान्तेत्यर्घमुक्ता कथंत्रित् | मम पटमवलम्ब्य प्रोहिखन्ती धरित्रीं यदनु कृतवती सा तत्र वाचो निवृत्ताः || 1298

विरहपवनवेगात्कस्पिताभिः शिखाभि-र्दहित मम शरीरं निष्टुणो मन्मथाभिः | अपसर मृगनेत्रे दद्यमानात्प्रतृर्णे हृदयहतकगेहाहृद्यसे त्त्रं न यावत् || कषान्षिः

# **सुभाषिताव**लिः

### 1297

अलसवितमुग्धिकाधिनःस्पन्दमन्दै रमसविकसितान्तर्विस्मयस्मेरतारैः । इदयमशरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटासै-रपहतमपविद्धं पीतमुन्मूलितं वा ॥ भवभूतेः

### 1298

तव कुस्तमशरत्वं शीतलत्वं हिमांशो-इयमिदमययार्थे दृश्यतेस्मिद्धिषु । विस्नाति हिमगर्भेर्रायमिन्दुर्मयृखे-स्त्यमिप कुस्तमबाणान्वज्ञसारीकरोपि ।।

#### 1299

लितलितिरत्युत्पचैिवलोक्य विलोकितै-गुरुजनभयान्मन्दं मन्दं वजत्यवगण्य माम् । कितपयपदन्यासं कृत्या समुत्सुकमानसा झटिति विलितयीवं बाला मुहुर्मुहुरीक्षते ॥ कस्यापि

# 1300

हेलोत्तानितवामहरतिपहितरमेगस्यमुद्राङ्गुलि-च्छिद्रान्तर्दरृहयमानविकसहन्तांशुसंशोभितम् । पादाङ्गुष्टविलिख्यमानवसुधं किंनिच्चमत्कंधरम् । साचिक्षिप्रदृशो न मेहियति कं संभाषणं सुधुवः ॥

### 1301

न्यकारेण बहिः पियेण हृदये गूढार्थसंस्चिना साकृतेन विदम्धनर्मवचसां संजातिमध्याक्रुधाम् । बारुानां हसितानुविद्धरुदितश्रीमन्मुखीनां गिरः कार्कदयेष्यविहुप्तमार्दवजुषः कुर्वन्ति कं नीत्सुकम् ॥

#### 1302

नैरन्तर्यमुपैति गात्रलिका छन्नैव यत्रांशुकैः बुष्यन्नेव विभाति मृतिमधरो यस्मित्रसस्यन्दिनीम् । यम्मिन्वस्मृतमेव द्वश्रु विहितं कंदर्पतन्त्रं भवे-नमन्ये तस्य रतस्य चर्वितरसैः प्राप्तं फलं जन्मनः ।। 1303

संदष्टे भरपछ ते सत्रिकतं हस्ताममाधुन्वती
मा मा मुन्च दावेतिकोषव वैनरानर्तितभूलता ।
मीत्कारान्त्रितलोचना सरभसं वैश्वम्बिता मानिनी
पाप्तं नैरमृतं वृथैव मिथतो मृहैः स्रोरंः सागरः ॥
1304

आलोलामलकावलीं विलुलिनां विभ्रचलन्कुण्डलं किनिन्मृष्टविशेषकं ननुतैरः स्वेदाम्भसः सीकरैः । तन्थ्या यत्स्वरतान्ततान्तन्यनं वक्तं रितव्यत्यये तस्वां पातु निराय किं हरिहरब्रह्मादिर्भिर्देवतैः ।। 1305

रतक्रीडा रण्डां रमयिन चिग्बद्धचरणा-चवीनत्वात्कन्यामपि च पितवर्क्षां भयवद्यात् । विना त्वेनैवेंश्या बहुलजनसंभोगरसवि-इवेद्यस्य पीता ननु सुभगवाच्यः स पुरुषः ॥ 1306

यः कंदर्पत्रसन्तयोरितरहो लोकप्रसिद्ध्या स्थित-श्रिक्तोनमाथिनि कामिनां स वपुषि व्यक्तं बतालक्ष्यते । यन्मुग्धान्त्रमनोहरं स्तनयुगं बाह्र लतालासिनी रोमाली भ्रमगत्रलिः किसलयाकारा नखभेणयः ॥ 1307

नारुण्योध्मणि यत्पयोधरभरः कामप्युपैत्युत्रतिं तस्मिनुत्रतिभाजि यन्मुखशशी भाति प्रसीदद्युतिः । तिसम्भाति बदीक्षणाम्बुजयुगं धने विकासिशयं तन्मोहाय न कल्पनेडुतमिदं कस्य स्वरूपं तव ॥ 1308

त्रिभिनेते कोपाकुलितहत्यो यं पशुपितः प्रयक्षेनाधाक्षीत्क्षपणमुररीकृत्य तपसः । हसन्तीनां हेलालसमिपतन्पक्ष्मलदृशां तृनीयो दृग्मागो झटिति तमनङ्गं जनयति ।। 1309

हृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः । विरूपाक्षस्य जीयनीस्ताः स्तुवे वामलीचनाः ॥

1310

हर हर करुणापराङ्कुखीयं
गणयित नान्यपि वासराणि वेधाः !
कुवलयनयनास्तनान्तरेषु
क्षणमपि येषु न दोरते युवानः ॥
केषामपि

1311

नरुणी रमणी रितरम्यतरा
प्रमदा समदा खुखदा च सदा |
दियता यदि सा हदये घसति
क जपः क तपः क समाधित्रिधिः ||

कस्यापि-

1312

स्वप्तेन प्रापितायाः प्रतिरजिन तत्र शीषु ममाः कटाक्षाः श्रोत्रे गीतामृतार्ग्धी त्वगपि तनुतनूमध्द्वरीसीकुमार्थे । मासा श्वासाधिवासेधरमधुनि रसन्ना चरित्रेषु विश्वं तस्तरन्विङ्ग कैशिच करणहरिणैर्वागुरा लिङ्कतासि ।। श्रीहर्षस्वः

# विरहिणां प्रलापाः

1313

पाणी मा कुर चूतसायकममुं मा चापमारोपय क्रीडानिर्जितविश्व मूर्कितजनाघातेन किं पौरुषम् । तस्या एव मृगीदृशो मनसिज प्रेङ्कत्कटाक्षेक्षण-श्रेणीजर्जिरितं मनागपि मनो नाचापि संधुक्षति ॥ 1314

हदि विसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः कुवलयहलभेणी कण्डे न सा गरलशुतिः । मलयजरजो नेदं भस्म पियारहिते मयि प्रहर न हरभान्त्यानङ्ग कुधा किमु धाविस ॥ एनी अयहेवस्य

1315

अस्माकमस्मानमदनापमृत्ये।-स्नाणाय पीयूषरसोपि नासौ । स्वधारसादप्यधिकं प्रयच्छ प्रसीद तन्यक्तिः निजाधरं नः ॥ 1316

दयस्य किं घातयसि स्त्रमस्मा-ननद्भचण्डालदारेरदृद्यैः । भिचा वरं तीक्ष्णकटाक्षवाणैः प्रेम्णस्तव प्रेमरसात्पवित्रैः ॥

एनी श्रीहर्षस्य. 1317

शशिमुखि विमुखी वियोगरेगा-कुलिनतनी मिथ चेत्तनोषि मानम् । कथय कथमखर्वगर्वशर्वा-

हितनिहितेषुगणान्सहे वराकः ॥

कदाधरदते बाले दन्तकेसरशोभिते | भवामि त्वन्मुखाम्भोजे रसिको मधुपो वया || 1319

धीशालिनां वचनपुण्ड्कगोलकैः किं तन्त्र्या वियोगविषमृष्टितचेतसो मे । ब्रुते जनो निगडबन्धनमस्य योग्यं चेतो हटाष्ट्रजति पादनिबन्धनं किम् ।।

1320

अपृत्रीयं कान्ते ज्वलित मुखदीपस्तव चिरं तमो द्रष्ट्णां यो जनयतितरां याति स्नुतनो । अधस्तारात्रेयं वत स्नुरिभिधृमालकर्नात-र्यदीया वर्तिय ज्वलयति पतंगानिव जनान् ।।

1321

मनथकोर को राकाशीतांशुरिति तन्मुखे ।
भर्मा जिताब्जेपि दिवा गुनिमांथन्द्रमाः कथम् ॥
एतं रैम्पकस्यः

1322

प्रसादपर तन्त्रयोर्भ युमदोज्ज्ञितत्री डयो-श्विरं मयि निरस्तयोः दिश्चिलहासदेलाजुषोः । प्रियानयनयोस्तदा यदनुभृतमन्तर्भया सखे विगतवाचिकं तदलमेत्र किं त्रूमहे ॥

कलशकम्य.

1323

पुरस्तन्व्या गात्रस्वलनचितिताहं नतमुखः प्रवृत्तो चैलक्ष्यान्तिमपि लिखितुं दैवहतकः । स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स ताहक्परिणती गता येन व्यक्ति पुनरवयवैः सैव तरुणी ॥

1324

ततथाभिज्ञाय स्फुरदर्णगण्डस्थलरुत्रा मनस्विन्या स्टब्मणयगरिमोक्रवद्गिरा । अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगद्याशुकलुषं रुषा कामास्त्रं मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥ पुर्वहकस्यः

1325

कृशासीत्यातीना मिलनवसनासीत्यवनता विरादृष्टासीति स्तनकतशकम्पं प्ररुदिता । परिष्वक्ता यावत्प्रणयपदवीं कामिप गता ततः सारङ्गाक्ष्या इदयमिदमापीतमिव मे ।। कस्याप

1326

कृशा केनासि त्वं प्रकृतिशियमङ्गस्य ननु मे मलाधृत्रा कस्माहुरुजनगृहे पात्रकतयाः । स्मरस्यस्मान्किन्निहि नहि नहीत्येवमगम-त्स्मरोत्कम्पं बाला मम हिद निपत्य प्ररुदिताः ॥ महलायाः

1327

किनिमोहात्पदयाम्यिविग्नितलम्बालकमुखीं किवित्मंकल्पस्तां खहादिव पुरः स्थापयित मे | किविद्रष्टव्यादाा खखयित मुहृते ह्यानुस्ता नमस्तस्य यस्या रमयित वियोगोपि इदयम् || 1328

शरीरं क्षामं स्यादसित दियतालिङ्गनसुखे भवेत्सासं चक्षुः क्षणमित न सा दृश्यत इति । तया सारङ्गक्या स्वमसि न कदाचिहिरहितं प्रसन्ते निर्वाणे दृदय परितापं बहसि किम् ॥ 1329

विकल्परिचताकृतिं सततमेव तामीक्षसे सदा समभिभाषसे समुपगृहसे सर्वदा | प्रमोदमुकुलेक्षणं पिबसि पाययस्याननं तथापि च दिवानिशं हृदय है किमुक्कण्डसे ||

# सुभाषिनावलिः

#### 1330

प्रसीद प्राणेशे कुरु मम वजः खन्दरमुखि त्यजैतत्संतप्तं मदनशिखिना दग्धहृदयम् । मदीयं बालत्वं प्रकृतिखुकुमाराङ्गलिकं वहन्तीमाशङ्के मदनहृतभुक्तामपि दहेत् ॥ एते केषामपि

### 1331

सखें सत्यं सत्यं विरहदहनः कोपि हृदये
ज्वलत्यस्मिञ्चक्तंदिनमपि न में ताम्यति मतिः ।
अलं बालोन्मीलत्कमलकलिकाकोमलननुर्वसत्यस्मिन्कान्ता स्रिविरमिति चिन्ता दहति माम् ॥
भद्दश्चिकारस्य

#### 1332

अनाम्नातं पुष्पं किसलयमलूनं करहेर-रनामुक्तं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् । अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्वृपमनधं न जाने भोक्तारं कमिव समुपस्थास्यत इति ।। कालिशसस्य

### 1333

अनारण्याक्षेपं परमञ्जतबाष्यव्यतिकरमनुक्तान्तस्तापं इदयितिनिपीतव्यवसितम् ।
कृशाङ्गचा यत्पापे वजिति मयि नैरादयिश्युनं
अथैरङ्गिरुकं इदयमिदमुनमृतयित तत् ॥

### लुहकस्ब.

### 1334

इदं किं ते न्यस्तं वलियिनि करे वक्तकमलं न युक्तः कोपोयं प्रणियिनि निरागस्यिपि जने । बुधाणे मध्येवं श्वसनविषमोत्कम्पितकुचं मृगाक्ष्यास्तस्कालं नयनजलमेवोक्तरमभूत् ॥

# विरहिणां प्रलापाः

#### 1335

त्रीडायोगात्रतवचनया संनिपाते गुरूणां बद्धोत्कम्पं स्तनयुगलके मन्युमन्तर्नियम्य । तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्सृज्य बाष्पं मय्यासक्तिश्रिरविरहिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥ वशःस्वामिनः

1336

श्यामास्वक्नं चिकतहरिणपेक्षिते दृष्टिपातं
गण्डच्छायां शशिति शिखिनां बईभारेषु केशान् ।
उत्पश्यामि पतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविठासानहन्तैकस्यं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥
1337

त्वामाि छ्य प्रणयकुषितां धातुरांगैः जिलाया-मात्मानं ते चरणपतितं यात्रदिच्छामि कर्तुम् । अस्रैस्तात्रनमुद्दुरुपचितेर्दृष्टिराि प्यते मे क्रूरस्तिसम्मपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥

एती कानिशसम्बः

### 1338

स्वप्रेपि दुर्लभमहो तव दर्शनं में चन्चचकोरनयनेस्मि यतो विनिद्रः । बाष्पेण रुद्धमपि मार्गनिदर्शनं में वामो विधिर्न सहते सुखमल्पमेव ।।

# 1339

भवधीरणां कृतवती भवती
मिय यत्कुकर्ममहिमा स हि मे ।
यदि चातको न रुभतेम्बु घनाइत्रनीयता भवति काम्बुमुचः ।।
एतौ रेहपकस्य.

# सुभाषितावलिः

#### 1340

प्रमुनि नयने विपाण्डुरधरः क्षामं कपोलइयं स्नस्ते बाइलते शिरोरुहचयो व्यस्तस्थितिः सर्वतः । यैत्रं महमवार्तयापि हि दशामन्त्यां समारोपिता याते सा मयि जीवतीति वचनं भ्रातने संभाव्यते ॥

### 1341

दृराभोगभरेण भुमगितना स्पृष्टा नितम्बस्थली धत्ते स्वर्णसरोजकुद्मलनुलां मुग्धं स्तनद्वनद्वकम् । आलापाः स्मितस्तुन्दराः परिचितभूविभ्रमा दृष्टय-स्तस्यास्तर्णनदौद्यावव्यितकरं रम्यं वयो वर्तते ॥

#### 1342

याताः किं न मिलन्ति सुन्दरि पुनिश्चन्ता त्वया मह्कते नो कार्या निनरां क्रशासि कथयत्येवं सवाप्पे मित्र । लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा हृद्वा मां हसिनेन भाविमरणोत्साहस्तया स्वितः ॥

### अमरकस्य.

### 1343

काकार्य राश्रालक्ष्मणः क च कुलं भूयोपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशामाय मे श्रुतमहो कोपेपि कान्तं मुखम् । किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतिधियः स्वप्नेपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योधरं पास्यित॥

# कालिहासस्य.

### 1344

उद्दूत्तस्तनभारभङ्गरमुरो नोत्कृत्सुकं कारिता संयोगस्तु यथा तथेति सकला नीवी न विस्नंसिता | भूयः संगम आवयोः इ नु भवेरेवं च नोहापिता संभान्तत्वरितेन भीतस्तरतेनैवं वयं विश्वताः ||

#### 1345

केरैं।: केसरमालिकामिप चिरं या विभिन्नी खिर्चाति या गात्रेषु घनं त्रिलेपनमिप न्यस्तं न सोढुं क्षमा | डीपस्यापि शिखां न त्रासमवने शक्कोति या वीक्षितुं मा नापं विरहानलस्य महतः सोढुं कथं शक्यित || 1346

सा बाला वयमप्रगल्भवत्रसः सा स्त्री वयं कातराः सा पीनोत्तिनित्पयोधरभरं धत्ते सखेदा तयम् । साक्रान्ता जधनस्यलेन गुरुणा गन्तुं न जान्ता वयं ढं।परन्यसमाश्रयरपटवो जाताः स्म इत्यकुतम् ॥ 1347

यासि त्वं विरहादहं हतमनाः प्राणाः कटोरिक्रयाः कष्टो मन्मथविद्विरेष विषमे मग्नास्मि या संकटे | इत्युक्का कटिनस्तनाहितवशव्याशीर्णबाष्पा प्रिया यन्मत्कण्टविलिम्बबाहुलिकारोदीहिलीये ततः ॥

### 1348

न्त्रं तस्यां यदि नाम रागिवधुरं यातं समुत्सृज्य मां नत्केनाहमिदं किमप्यनुभवाम्यन्तः समुत्कण्ठितम् । स्वस्यीभूय ननु क्षणं हृदय हे स्वं भावमाचक्ष्त्र मे किं संतापित्रखण्डितस्य भवतो वृत्तिर्द्धिधा जायते ॥ 1349

उद्गीवं खतु वीक्षितं वपुरिदं तज्जातसं यत्तदा गच्छन्त्या सिखसंनिधी किमिप यिचर्वर्णकं भाषितम् । हे प्राणा विरहेण यान किमिदं नैर्घृण्यमालस्वितं नत्समृत्वा यदि युक्तमासितुमहो यूयं प्रमाणं मम ।। श्रीकल्याणहत्तस्य

### 1350

यास्यामीति वचीनयापि परुषं शुक्ता नमय्याननं पादाङ्गुष्टनलेन लोचनजनकित्तां लिखन्त्या भुवम्। बस्पोक्तीहमाय क गम्यत इति व्यावृत्य वर्क तथा तन्मे शाल्यमिवाच मर्मपतित मृत्योः परं कारणम् ॥ 1351

कोपात्कोमललोलबाइलिनिकापादोन बध्वा हुई
नीत्वा वासनिकेननं दियतया तासां सखीनां पुरः !
भूयो नैविमिति स्वलन्मृदुपदं संसूच्य दुधेष्टितं
भन्यो हन्यत एव निह्नुतिपरः प्रेयानुदृत्या हसन् !!
क्रवोरिक

1352

वक्षुईक्ष्यिति रूपमन्तिकगतं वक्षः परिष्वक्यतें पर्याप्तं रसना नवाधररसं पानोत्तमं पास्यति । श्रोत्रं श्रोप्यति इंसगद्रदक्तलं काले मितं भाषितं स्वं चिन्तास्पद मूद कि नु इदय प्राप्ताविष प्राप्स्यसि ॥ ईक्षानक्ष्यस्यः

1353

दुःखार्ते मिय दुःखिता भवति या ६ छे प्रइष्टा तथा दीने दैन्यमुपेति रोषपहणे पथ्यं वची मापते । कालं वेत्ति कथाः करोति निपुणा मस्संस्तवे रज्यति मार्या मन्त्रिवरः सखा परिजनः सैका बहुत्वं गता ।। मासन्य

1354

उद्दूत्तः स्तनभार एष तरहे नेत्रे चहै भूहते रागाधिष्ठितमोष्ठपक्षवमिदं कुर्वन्तु नाम व्यथाम् । सौभाग्याक्षरमातिकेव तिखिता पुष्पायुधेन स्वयं मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावती केन मे ।। कस्यविक्

1355

पम्बत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशान्विशन्तु प्रभो धानस्त्वां शिरसा प्रणम्य कुरु मामित्यय याचे पुनः । तद्वापीषु पयस्तदीयमकुरे ज्योतिस्तदीयालय-ज्योचि व्योम तदीयवर्त्मनि धरां तन्त्रालवृन्तेनिलम् ॥ शक्षिणात्यस्य कस्यारियः

1356

कोशहरहिमयं दथाति निलनी कादम्बचन्तुक्षतं धत्ते नृतलता नवं किसलयं पुंस्कोकिलास्वादितम् । इत्याकण्यं मिथः सखीजनवचः सा दीर्धिकायास्तटे विलान्तेन विरोद्धे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥ कस्वापः

1357

भृतापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथां कालात्मा कुटिलः करोतु कवरीभारोपि मारोधमम् । मोई तावदयं च तन्त्रि तनुतां विम्बाधरो रागवा-न्सद्वृत्तः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणैर्मम क्रीडिति ॥

भी जयंदनस्य.

1358

नइकाण्जितः प्रसद्य भजने क्षेण्यं क्षपावक्षभ-स्तङ्कविभ्रमर्ताजनं च विनति भत्ते भनुर्मान्मथम् । नस्याः पेलवपक्षवद्यतिमुषा शोणाधरेणादितं नूनं प्राप्य विरक्ततां वनमहीं विम्बं समालम्बते ॥

क्षंमेन्द्रस्य.

### 1359

संतापी मलयानिलों न रतये सौभस्यता चन्द्रिका वेदायैव चिरं द्विरेफचलितोत्फुझाम्बुजा दीर्घिका । सर्वत्राहितविप्रतीपचरितस्यैवं मनोजन्मनः केयं वृत्तिरदृष्टरूपविषमप्रस्थायिनी दृदयने ।। 1360

दृष्टा सा वरबालिका गुरुजनाद्वीता वियोगातुरा वैजन्ये सति किं कृशासि किमभूत्पीडेति पृष्टा मया ।

# सुभाषितावितः

संबेहं सभयं विलोक्य मिषतो मत्संनिकर्षागता-नङ्गो वेश्वि यदित्यवीचदुदितीच्छ्रासं ततो मे व्यथा ॥ 1361

ईषनमन्थर तोल तोचनयुगं व्यावितिभूततं संदर्शभर वेदनाप्रलितं हा हेति मन्दाक्षरम् । कान्तायाः स्रग्तावसानसमये दृष्टं मुखं यनमया स्वेदाई कितपाण्डुगण्डपुलकं तन्केन विस्मार्थते ॥ 1862

जाने कोपपराद्भुषी प्रियनमा स्वमेख दृष्टा मया
मा मां संस्पृदा पाणिनेति रुवती गन्तुं प्रवृत्ता नतः ।
ना यावस्परिरभ्य चाटुकदातैराश्वासयामि प्रियां
भानस्तावदहं द्राटेन विधिना निद्रादरिद्रः कृतः ।

### 1363

रक्ताशोक कृशोदरी क्षनु गता त्यक्तानुरक्तं जनं नो दृष्टेव मयेति कम्पयित किं वानावधूतं शिरः । उत्कण्डाघटमानपट्टदघटासंघट्टदष्टच्छद-स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोक्तमीयं कृतः ॥ वसनागम्ब

# 1364

रक्तस्त्रं नवपक्षवैरहमपि श्राच्यैः प्रियाया गुणै-स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि | कान्नापादतलाहितस्तव मुदे तद्दन्ममाप्यावयोः सर्व तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः || श्रीयगोवर्गणः

### 1365

एकः स व्यसनी पुमानचरमैर्निःश्वासवातैः समं हा मे सा वियतिति यस्य बदतः प्राणाः समं निर्गताः ।

# विरहिणां प्रकापाः

अन्ये तु व्यसनं क्षिपन्ति पत्रावः कान्तावियोगोद्भवै-श्चिन्ताग्लानिविषाददैन्यजनितैर्बाध्पैरनाहारिण: ।। कस्यापि

1366

यत्त्रचेत्रसमानकान्ति सितिले ममं तदिन्दीवरं मेचैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारः द्रादी । वेपि त्वह्रमनानुकारिगनवस्ते राजद्सा गता-म्त्वत्सादृ इयिवनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥

श्रीयशायर्गणः

### 1667

तैस्तैश्वाटुभिराज्ञया किल तया वृत्ते रतिय्यत्यये लज्जामन्थरया तया निवसिते भ्रान्त्या मदीयांशुके । नत्पट्टांशुकमुद्ददन्दमपि स्थित्वा यदुक्तोधुना वेषो युज्यत एष एव हि तवेत्येतन्न विस्मर्थते ॥

अमरुकस्य

### 1368

आश्रिष्टापि करोति सा मम ननुं कण्डमहोत्कण्डितां दृष्टापि प्रियदर्शना नियमयत्यक्ष्णोदिदृक्षां पुनः । अन्तश्चेतसि संस्थितापि इदयं भूयो विदान्येव मे रूढप्रेमसमागमापि नवतां धत्ते प्रिया प्रत्यहम् ॥

गोपादित्यम्य.

### 1369

तन्त्र्या संप्रतिपत्तितुःसहतरैत्रीक्यैर्विषण्णानने मय्यन्योन्यपरीक्षणात्परिजने मूकस्मितं कुर्वति । तत्पादप्रणतिषसङ्ग र भसानस्मान्त्रिलोक्याकुलं धृष्टेत्येतदवादि यन्मृगदृशा नेनाहमाश्वासितः ॥ 1370

स्वाधीनेति न चुम्बितातिनिपुणं पीतोधरो नो तुषा नो तस्या गतिरीक्षिता न हसितं नालिङ्किता यत्नतः ।

# सुभाषितावलिः

संक्रुदापि न तेषिता पियतमा मूहेन यावन्मया तावहैत्रदुरात्मना कथमहं नीतो वियोगं सखे ॥ 1371

भो गन्तव्यमिति प्रजागरहृशा मां वीक्ष्य यात्रोन्मुखं बाष्पेणाकुरुलोत्रना स्मितवती मन्मङ्गलाशंसिनी । भुत्वा प्रत्युषसि प्रभानपटहं प्रत्यूषवाताहता हा रात्रिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्ता प्रियस्योरिम ॥

एते केषामपि.

#### 1372

काञ्चीदामकबन्धनं सलिता कर्णोत्पलैस्ताडना हेलालिङ्गनिवद्यमाहितहपा मैंग्नेन निर्भर्त्सनम् । किं पूर्वोचितमेतदत्र सहसा विस्मृत्य मन्योर्भरा-नमय्युन्कण्डमनस्यदर्शनपथं यातास्यहो कोपने ॥ विश्व

तद्रुपामृतपानदुर्लातितया दृष्टचा क विश्रम्यतां तद्दाक्यश्रवणाभियोगपरयोः श्रव्यं कुतः श्रोत्रयोः । एतेस्तत्परिरम्भानिर्भररसैरक्षैः कथं स्थीयतां कष्टं तद्दिरहेण संप्रति वयं कष्टामवस्थां गताः ॥ 1374

सेका दिक् नपुण्यतामुपगता यत्रास्ति मुग्धेक्षणा स्थानं तक्क्षसा बिर्मार्त सफलं यत्तत्पदाध्यासितम् । धन्यं तत्त्रभसोन्तरं व्रजित यत्त्रद्यक्षुषोर्गोत्तरं तेभ्यो धन्यतरं ममैव हदयं यत्तन्मयं वर्तते ॥ 1375

पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैर्य मयालिम्बतं कि मामालपतीत्ययं खलु शटः कोपस्तयाप्यात्रितः । इत्यन्योन्यविलक्षदृष्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तरे सञ्याजं इसितं मया धृतिहरो बाष्पस्तु मुक्तस्तया ।।

#### 1376

हैनाहासीपराधी यदि भवति ततस्ताद्यते बध्यते वा मीनेनानेन मानपकटनपटुना नीयते किंकरस्त्रम् । इत्यं तस्या मयोक्तं तरलतरदृशाप्यङ्कपालीपसक्तं मुक्तं मुक्ताफलालीधवलक्ति तथा निर्वचो लोचनाम्भः ॥ 1377

पादाङ्गुष्टेन भृमिं किसलयमृदुना सापदेशं लिखन्ती भृयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारे । यक्तं हीनम्रमीषत्स्फुरढधरपुटं वाक्यगर्भे दधाना यत्सा नोवाच किंचित्स्थितमपि हृदये तन्मनो मे दुनेति ।।

1378

अद्यापि नन्मनसि संपरिवर्तते मे
रात्री मयि क्षुतवित क्षितिपालपुत्र्या !
जीवेति मङ्गलवत्रः परिदृत्य पथास्कर्णे कृतं कनकपत्रमनालपन्त्या !
भयं बिहुणस्य

1379

स्थानान्निगर्त्य दूरं वजित मिय चिरं मुक्तकण्ठं रुदित्या पश्चान्निर्मृज्य नेत्रे प्रणतिमुपगता वेषमानाङ्गयष्टिः । कान्ता यन्मामवीचत्प्रलयघनघटाटोपबद्धान्धकारे काले कापालिकोपि प्रवसति न गृहाक्तनमनो मे दुनोति ॥ कस्यापिः

# 1380

अमस्कर्यः

कि बाले मुग्धतेयं प्रकृतिरियमधो रौद्रता किं नु कोपः किं वा चापल्यमुचैर्त्रतमृत किमु ते यौवनारम्भदर्पः । यन्केद्यालापवक्रस्मितललितकुचभ्रविलासावलग्रैः स्वस्यो लोकस्त्वदीयैर्मनसि विनिहितैर्द्यतेमीभिरार्यः ॥

# सुभाषिनाविः

# अथ दृत्युक्तयः

#### 1381

हस्ते कपोठममठं पथि चक्षुर्मनस्त्वि । न्यस्तमास्ते चिरं तस्या मानस्यावसरः कुतः ॥ वरस्यः

#### 1382

प्रकटयित क्षणभद्गं परयित सर्व जगद्रतं ग्रुन्यम् । भाचरित स्मृतिबाह्यं जाता सा बीद्धबुद्धिरिय ॥ 1383

गुणवृद्धित्रर्गलोपद्मनद्दनिपातोपसर्गसंकीर्णा | दुर्घटपदवाक्यार्था व्याकरणप्रक्रियेवासी || 1384

भितपरिगृहीनमैं।ना वाजितमाल्यानुरेपनस्नाना | दूरोत्सारितलज्जा निर्यन्थयन्थरचनेव || 1385

अस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पला मृदुश्वसिता । ध्यायति किमप्यलक्ष्यं नित्यं योगाभियुक्तेव ॥ 1386

भनवरतनयनिवालितजललवधिताक्षस्त्रवलयेन | मृत्युंजयमिव जपति त्वद्गोत्रं विरहिणी बाला || कस्यापिः

# 1387

सा सुन्दर तव विरहे सुननुरियन्मात्रलोचना सर्पाद । एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मात्रैः ॥

भइरहदस्य.

### 1388

कुमुदामोढी पवनः पिककूजितमृद्गसार्थरसितानि ।
इयमियती सामगी घटिता दैवेन तक्किनाशाय ।।
समादरग्रस्य

# दृत्युक्तयः

### 1389

अकृतप्रेमैव वरं न पुनः संजातविधितप्रेमा । उद्गतनयनो हि यथा ताम्यत्येवं न जात्यन्थः ।। र्यवगुप्तस्यः

1390

दुःखदशां प्रविशन्त्यास्तस्याः कण्ठं मुहुर्मुहुर्बाष्पः । स्वल्पावशेषजीवितनिर्याणभियेव निरुणिदः ॥

1391

सन्मथकारयातिनया याति नया त्ययि सुदूरमध्यानम् । अध्यानमेव रुदितं सखे सखेदं सखीषु पुरः ॥ अस्यकस्यः

1392

मैंनि निषण्णा कृतभृरिरक्षा खट्टाङ्गलीना दधनी जटाश्च । सा त्वत्कृते ध्यानपरा वराकी व्रतं महापान्नुपतं प्रपत्ना ।। 1393

न्त्रद्धिनी चन्द्रनभस्मदिग्धा जलाटलेखाभू मलाभिषिक्ता ॥ मृणालचीगं दधती स्तनाभ्यां समरोपदिष्टं चरति त्रतं सा ॥ कथोर्गप

1394

खे खेबमन्दां विनिवेशय दृष्टि-मालोक्यद्योभातिद्ययं घनानाम् | नेदीयसा सा मरणेन किंचि-बाश्रासिना प्राणिति मा स्म भैषीः ||

शकचेहरूब.

## सुभाषिताविः

1395

मूर्छानुबन्धश्वसितप्रकाप-प्रजागरोत्कम्पविजुम्भणानि | फलान्यवाप्तानि तया द्धखार्थ-मात्मापेणं त्वय्यपि नाम कृत्या ||

रहाकरस्य.

1396

प्रियतमस्त्विममामनघाईसि प्रियतमा च भवन्तिमहाईति | निह विभाति निद्यारिहतः द्याद्यी न च विभाति निद्यापि विनेन्दुना || मंरिकाबा-

1397

झामित वीक्य न यः पुनरीक्षितो वरमवीक्षित एव स तादृद्याः । व्रमति वक्षभतां च खुर्लभो विषमहो बहलामृतमिश्रितम् ॥ 1398

स्त्रमान्तरे समुपलभ्य च सा भवन्तं
मिथ्योपगृहनविषक्तभुजावबुध्य ।
बृष्टीसि यत्र शयनेच तदध्यशेत
मुग्धा पुनः पुनरतीकनिमीतिताक्षी ॥
1399

तस्या महाशिखरविद्वशिखाकलाप-निन्ने स्थिनोसि हदये सततं प्रियायाः । पालेयसीकरसमे हदि सा कृपालो बाला क्षणं वसति नैत्र खलु त्वदीये ।। एते केषानपिः

## दुत्युक्तयः

#### 1400

ये निर्देशन्त दशनश्वसितावलोकैः क्रूरा दिजिब्हकुटिलाः क विलासिनस्ते । भीष्मोष्मभिः स्मरणमात्रविषस्तवेय-मव्याल मार्यित कापि मुजंगभिक्तः ।।

भहवासुदेवस्य.

### 1401

बाला तन्त्री मृदुरियमिति स्यज्यतामत्र शङ्का दृष्टा काचिद्भमरभरते। मञ्जरी भन्नपुष्पा । तस्मादेषा रहसि भवता निर्देयं पीडनीया मन्दाक्रान्ता विद्यलित रसं नेक्षुयष्टिः कदाचित् ॥

विकडनितम्बावाः

#### 1402

कि पृष्टेन द्रुततरमितो गम्यतां सा पिया ते
दृष्टा भ्रातर्दिवसमितिन सास्त्रमेकं मयैव ।
पान्ये पान्ये त्विमित रभसोद्गीवमालोकयन्ती
दृष्टे दृष्टे न भवति भवानित्युदस्रं वलन्ती ॥

1403

विमुद्धन्त्या प्राणांस्तव विरहदुः खासहनया तया संदिष्टं ते कडिनहद्यापश्चिममिदम् । अपत्यं बालैका मम विधिहतायाः सिललदा यथा नेयं सेवाज्यसनरुचये दीयत इति ॥

ब्रह्मयशःस्वानिनः

### 1404

त्वां ध्वात्वा विजने प्रयाति सहसा भिरत्या निकामं हता संज्ञां प्राप्य कथं गतो गतवृणः प्रत्येकमाभाषते । किं वा यज्ञ करोति दैवहतिका प्रामाणिकस्त्वं तु ता-मुन्मसामपहाय साधुचरितास्वन्याद्ध मध्ये स्थितः ॥

## **सुभाषितावालिः**

#### 1405

हस्तन्यस्तकपोलया दियतया तिर्यञ्जतपीवया नासामस्थितनेत्रवारिविसरैः संसिच्यमानाङ्गया । मन्युस्तम्भितबाष्पगद्रदिगरा प्रोचारिताधीक्षरं संदिष्टं तव यत्तया सकरणं वक्तुं न नत्पार्थते ।। 1406

यीष्माभा असितैर्घनोद्गतिनिभा स्यूलाश्रुभिः संततैः स्त्रमा पाण्डुपयोधरा दारदियं हेमन्तवन्कस्पितैः । विस्नस्ताननपङ्कणा शिशिरवत्स्वेदैर्मधुश्रीरहो नस्यास्त्वहिरहेण कीतुककृता सर्वर्तयो हरिताः ।)

#### 1407

अध्यक्तं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो नयस्तं दैन्यमदोषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योपिता । अद्य श्वः किल निर्वृतिं व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते विस्नब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥

### 1408

किं वा बाइलताकवाटफलकैंनैवार्गला कल्पिता किं वा प्रावरणाञ्चले न विधृतः किं वा न मिथ्या क्षुतम् । किं पादेषु निपत्य वातिकरणं नोस्कण्डया क्रन्दितं गेहादुद्यलिते किमन्यदबलालोकः करोतु प्रिये ॥ श्रीडामरस्य

अमस्क्रस्यः

#### 1409

श्रातः पान्य गृहं त्रज द्युततरं दृष्टा मया ते प्रिया स्वद्वार्ताश्रवणोत्सुका प्रतिपयं पान्यं समेत्यादरात् । बाष्पव्याकुलकण्डगद्भदतया वक्तं न शक्ता सती सोच्छ्रासं स्कुटिताधरं च वलितगीवं चिरं रोदिति ॥ कस्वापि

## हृत्युक्तयः

#### 1410

नेत्रे त्वन्मार्गलोले गलदलसलसद्वारिपाराकराले श्वासायासश्रमार्ते स्फुरदधरदलं लोलुपं त्वनमुखाध्ने । नेतिश्वन्तैकतानं त्वयि कृतमथवा सर्वमेव त्वयात्तं श्रोषः शोकः कृशाङ्गणास्तमपि विधिहता नेष्टते ते प्रदातुम्।। भहगोविन्दराजस्य

#### 1411

दाहोम्भः प्रसृतिपञ्चः प्रचयवान्बाष्पः प्रणालोचितः श्वासाः प्रेड्डितदीपदीपलितकाः पाण्डिम्नि ममं वपुः । किंचान्यत्कययामि रात्रिमिखलां त्वनमार्गवातायने हस्तच्छन्ननिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिर्वर्तने ॥ गजवेखरस्यः

#### 1412

किंजल्कामोदमाद्यन्मधुकरमधुरे साधुना माधवेस्मि-चास्तां दूरेण तावद्विरहहुतभुजा दद्यमाना वराकी । क्षामक्षामामिमां स्वां तनुमतिचपल प्रेक्षसे किं स्वयं नी कोयं मानमहस्ते कुरु वचनमिदं दूतिकायाः प्रयाहि ॥ शशिवर्धनस्य

### 1413

स्वप्रेपि नाथ खुखदं मुखदर्शनं ते बालाकुला न लभते विरहाद्दिनिद्रा । त्वन्मार्गवीक्षणखुखं परमेव तस्या आसीचदभुनिवहेन निवारित तत् ॥

प° श्रीवकस्य.

### 1414

मार्ल्य श्रुट्यं गृहकमितिनीकूलमेतत्कुकूलं विद्या भिक्षी हिमरसमयी वापिका तापिकापि | वातः पातः खरश्ररभरस्योनमृणाली मृणाली सारङ्गाक्ष्या रमणविरहे इन्त हारः प्रहारः ||

## सुभाषिनावलिः

1415 आहार प्रति वत्कथापि शमिता वन्मीनमुद्रा मुखे यसक्षुर्विनिमीलनं तनुलता वत्तानवे वर्तते । एकान्ते यदवस्थितिर्यदपि च ध्यानैकतानं मन-स्तन्मन्ये सुमग स्वदर्थमनया तप्येत तीत्रं तपः ॥ संनोः

अथ सखीत्रश्नाः
1416
उद्घापयन्त्या दिवतस्य दूतीं
वध्वा विभूषां च निवेदायन्त्याः।
पसचता कापि मुखस्य जन्ने
वेपिभया नु प्रियवार्तयाः नु ।।

शिवस्वामिनः
1417
मर्भाण स्प्रशति भाषते प्रियं
पेम संस्मरति रन्ध्रमीक्षते | ईदृशस्य बहुचित्रकारिणो विक्रियापि न शहस्य लक्ष्यते ||

अलमलमघृणस्य तस्य नाम्ना पुनरिप सैव कथा गतः स कालः | कथय कथय वा तथापि दृति प्रतिवचनं द्विपतोपि माननीयम् ||

एती वासुदेवस्य.

निःस्पन्दलोचनिवलोकितकान्तदूत्यां विन्यस्तहाररदानागुणभूषणायाम् । केयुरनूपुरविपर्ययभाजि जाता कान्तिनवेव दिवतिहितलोचनायाम् ॥ गोविन्दराजस्य

## ससीप्रश्नाः

#### 1420

कथय निपुणं कस्मिन्दृष्टः कथं नु कियबिरं किमिमलिर्वतं किं तेनोक्तं कदा स इहैं प्यति । इति बहुविधप्रेमालापप्रकल्पितविस्तराः प्रियतमकथाः स्वप्रेप्यर्थे प्रयान्ति न नेष्टताम् ॥ 1421

नायातः सिख निर्देयो यि श्वाउस्त्वं दूति किं दूयसे स्वच्छन्दं बहुवल्लभः स रमते किं तत्र ते दूषणम् । पश्यादा प्रियसंगमाय दियतस्याकृष्यमाणं गुणै-रुत्कण्डार्तिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ।।

जानेन्यासहितं विलोक्य कुटिलं तं कृटवेषं त्वया प्रत्यक्षागिस निह्नवासहनया कोपेन दष्टोधरः। श्वासायासविसंस्थुला न च कुत्रोत्कम्पं विमुश्वस्यहो मोहाहुःसहविश्ववे चपलया किं प्रेषिता त्वं मया ॥ क्षेत्रेन्द्रस्व

### 1423

निःशेषच्युतत्रन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनद्भने पुलकिता तन्त्री तथेयं तनुः । मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥ कस्यापिः

### 1424

किं त्वं दूनि गता गतास्मि छुभगे तस्यान्तिकं कामिनः किं दृष्टः छुचिरं करोति किमसी वीणाविनोदक्रियाम् । सीभाग्योदयर्गार्वतः किमवदवैयोत्तरं दत्तया-न्कि गर्वाचहि बाष्पगद्रदत्या धूर्तस्य माया हि सा ॥

## सुभाषितावालिः

## अथोपहासाः

1425

नायातः सामदानाभ्यामिति भेदेपि दर्शिते । साधु यदुर्विनीतस्य त्वया दण्डो निपातितः ।। 1426

विहारः कण्डदेशीयं कषाये तव ठोचने । मुखं विगतरागं च दूति प्रत्रजितासि किम् ॥ 1427

अनेन वीतरागेण बुद्धेनेवाधरेण ते । दूति निर्व्याजमाख्याता सर्ववस्तुषु शून्यता ।। 1428

किं त्वं निगृहसे तृति स्तनी वक्तं च पाणिना | खण्डिता एव शोभन्ते शूराधरपयोधराः || 1429

दूनि किं तेन पापेन शास्त्रातिक्रमकारिणा । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः पष्टी त्वं येन भक्षिता ।। 1430

पार्श्वाभ्यां सप्रहाराभ्यामधरे त्रणखण्डिते । दृति सङ्कामयोग्यासि न योग्या दूतिकर्मणि ।। 1431

नखदन्तक्षतक्षामे क्षन्तव्यं दूति मे त्वया । अक्षौहिण्यो दशाष्टी च मिन्नार्थे निधनं गताः ।। 1432

स्वया कर्म कृतं दूति यत्तदन्येन दुष्करम् | श्वरणागतविध्वंसी छिद्रान्वेषी निपातितः || 1433

क्षामा तनुर्गतिः खिम्रा नेत्रे तरस्तारके । वागस्पष्टा अथं वासो दृति त्वं ज्वरितासि किम् । कंपानीयः

#### **उपहासाः**

#### 1434

बहुनात्र किमुक्तेन हूति मस्कार्यसिद्धये । स्वमांसान्यपि दत्तानि वस्तुष्यन्येषु का कथा ॥ राज्येः

1435

वेहितालकसमृद्धि ललाटं पाटलपुति कपोलयुगं च | वेपते तनुरियं तव जाने वार्डिवेव भवती रमणेन ||

जबमाधवस्य.

1436

सवेपथुं कण्टिकनीं स्वलक्षीतं कलं कणन्तीं शयनैकतत्पराम् । अशेषगात्रप्रभविष्णुतां गतः कथं ज्वरस्त्यां वनजाक्षि मोक्ष्यति ॥

कस्यापि-

1437

रजन्यामन्यस्यां छरतपरिवर्तादनुचितं
मदीयं यहासः कथमपि इतं तेन छहदा ।
स्वया प्रत्यानीतं स्वनिवसनदानात्पुनरिदं
कुतस्त्वादृग्दूति स्वलितशमनोपायनिपुणा ॥

बीजकस्य.

### 1438

नायाते। यदि ताहृशं स शपथं कृत्वापि दृति प्रिय-स्तर्दिक कोपनया स्वया स्वदशनैरमाधरः खण्डितः । स्वेदाम्भःकणदायि वेपितमिदं स्यक्का भज स्वस्थतां लोकः कस्य सखि स्वभावकुटिलस्यान्तर्गतं श्रास्यति ॥ कस्यापि

## **सुभाषिताव**किः

#### 1439

रोमान्तं वहसि श्वसिस्यतितरां ध्यानं किमप्यात्रिता
वृष्टिस्ते भ्रमति प्रचण्डचपले व्यक्तं च ते सीत्कृतम् ।
तं वृष्ट्वा किल बन्धकीव श्वरतव्यापारदशं जनं
किं दूति ज्यरितासि पापमध्या स्पृष्ट्वा मवन्स्यापदः ॥
कस्यापिः

#### 1440

श्वासाः किं त्यरितागतैः पुलकिता कस्मात्यसादः कृतः स्रस्ता वेण्यपि पादयोर्निपतनाश्चीवी गमादागमात् । स्वेदाई मुखमातपेन गलितं क्षामा किमत्युक्तिभि-र्दृति म्रानसरोद्यद्युतिधरस्यौष्टस्य किं वक्ष्यसि ॥ श्रीलाभद्यारकावाः

#### 1441

कस्माहृति श्वसिषि निभृतं सत्वरावर्तनेन
अष्टो रागः किमधरहरे प्रार्थनाभिस्त्वहर्थम् ।
सस्ता चेयं किमलकततिस्तत्पदालुण्डनेन
वासस्तस्य त्वयि वद कयं प्रत्ययार्थे तवैव ॥

## कस्वापि.

### 1442

स्वेदः कस्मात्तव पथि मनस्तापसंतापदोषा-दोष्ठो दष्टस्तव भवति किं प्रार्थनाभद्गरोषात् । गण्डे नष्टः किमयि तिलकस्त्वद्ययोक्ती रुदत्याः पुंसो वासः किममलमलं दुर्जनाद्रक्षितुं स्वम् ॥

## प<sup>े</sup> जोनकस्ब.

### 1443

कस्माद्रमाः स्नुष्ति वलया मार्गपाताविद्यायां किं ते वक्षं विगतरचनं क्षालितं भूलिपूर्णम् । ओष्ठे रागः किमपि गलितस्त्वद्ययोच्छ्वासवति-स्तद्वासः किं दतमिति मया वस्त्रलोभात्किलेति ।। प<sup>°</sup> श्रीवकस्यः

### **उ**पहासाः

#### 1444

मत्कार्यसिख्यै तय इन्त यान्स्या मार्गे पुरोभूत्परुषः समीरः । यद्गाहतेयं लुलितालकर्त्वं पर्यस्तवन्धः कवरीनिवेदाः ।।

1445

संस्पृश्य तं तुथरितैकबन्धुं सिंव त्वया किं विदिनोवगादः । आर्ज्ञाणि नात्राणि तवासने य-दत्से च यिचास्तिलकं ललाटम् ॥

1446

केन क्रमेण स्विद्धाहितीया वेनाधिकं छन्दरि भाविताभूः । यच्छाम्यति व्याकुलितेक्षणाया नाद्यापि ते कम्पकलानुबन्धः ॥

### 1447

स्व एव कस्तूरिकपङ्कजनमा रोषं धुवं ते व्यधिताङ्गरागः। विभिषं यस्तीरभसङ्गिमृङ्ग-दंशवणैर्भङ्गरमङ्गमङ्गम्।।

1448

नखानखि प्रस्तुत भास्त तस्य केनापि सार्ध किमु संप्रहारः। यहारणार्ध सहसा विदान्ती स्वं तत्रखोहेखपर्य गतासि।।

प० महुकस्बः

## सुथापितावलिः

## अथ स्नीविलोकनम् 1449

स्त्रीति नामापि मधुरं कं न कुर्वात्स्मरानुरम् । किमुतीदार्वचातुर्वप्रसादमधुरं वचः ॥

भमृतस्येव कुण्डानि द्वाखानामिव राशयः । रतेरिव निभानानि योषितः केन निर्मिताः ॥ 1451

खीत्येव गतितं पैर्य सुरूपेति किमुच्यते । कष्टं सहदया सा चेत्सस्पृहेत्यितिदुःसहम् ।।

भर्तेसारस्वतस्य.

1452

किं नु लीना विलीना किं छप्ता किं नु मृता नु किंम्।
परिष्वक्तिय कुछते सा मे शङ्काशानं प्रिया ॥
1458

अकृतिमपेमरसा विलासालसगामिनी | असारे दग्धसंसारे सारं सारङ्गलोचना || 1454

भभ्यासः कर्मणां सत्यमुत्पादयति कीशलम् । विधिना तायदभ्यस्तं यायत्सष्टा मृगेक्षणा ।)

केषामपि

1455

अस्याः कान्तस्य रूपस्य सर्वीपम्यातिशायिनः । एकैव गच्छेत्सादृद्यं स्वच्छाया दर्पणात्रिता ॥ मणिभदस्यः

1456

मारयन्त्या जनं त्वस्या निरागसमवश्रया | मातङ्गानां गतिर्बादृक्तादृगासीदसंदायम् ।। धकत्रकेः 1457

भाता यदि न चक्षुष्मान्केनेयं निर्मितेदृशी | - भय चेदृष्टिरस्त्यस्य की हेतुरपरिपदे || कस्कापः

1458

अमृतरससारभूतः सकलकलो मकरकेतुसर्वस्वम् । अखिलजननयनद्धखकृत्कपमिन्दुर्वासरेभ्युदितः ॥ शक्षिक्षेतस्यः

1459

निःस्सद्भमद्गैर्महनानलेखं संतापहालाहलपाण्डुगारैः । बदापि संदश्य तनोति जीव-मजातपूर्वेयमहो भुजंगी ॥

गोविन्दस्वानिनः .

1460

अस्याः सर्गविधी प्रजापितरहो चन्द्रो न संभाव्यते नो देवः कुछमायुधो न च मधुर्दूरे विरिश्वः प्रभुः । एतन्मे मतमुत्थितेयममृतात्काचित्स्वयं सिन्धुना या मन्याचललोडितेन हरये दत्त्वा श्रियं रक्षिता ॥ 1461

भास्वद्भिम्बाधरा कृष्णकेशी सिनकरानना । हरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीय सा ॥

क्रहुणस्य.

1462

जनमजितमपीच्छता विजेतुं निश्चितदशार्थशरं भनुर्विमुच्य । अतिरभसतयोद्यता स्मरेण धुवमसियष्टिरिहाङ्गनाभिधाना ॥

मेण्ड कास्यः

## मुभाषिताविकः

#### 1463

कि की मुदीः शशिकलाः सकला विचूर्णं संयोज्य चामृतरसेन पुनः प्रयसात् । कामस्य घोरहरहुंकृतिदम्धमूर्तेः संजीवनीषधिरियं विहिता विधाना ॥ भहोबहस्य

#### 1464

एकान्तद्वन्दरविधानजडः क धाता सर्वाङ्गकान्तिचतुरं क नु रूपमस्याः । मन्ये महेश्वरमयान्मकरध्वजेन प्राणार्थिना युवितरूपमिदं गृहीतम् ।। कस्यापिः

### 1465

कि द्युन्दरैरिदमतीय बहूनि तानि वेधाः करोति बत नैव विवेचयामः । लावण्यमत्र किमु मूर्नमिदं नु तज्ञा निर्माणशिष्टममृतं वपुषः किमस्याः ।।

### 1466

भमृतममृतं चन्द्रभन्द्रस्तथाम्बुजमम्बुजं रितरिप रितः कामः कामो मधूनि मधून्यपि । इति न भजते वस्तु प्रायः परस्परसंकरं तिदयमबता लक्ष्मीं भत्ते कुतः सकलात्मिकाम् ॥ रा° श्रीविजवपालस्यः

### 1467

अस्याः सर्गविधी प्रजापितरभूष्यन्त्रो नु कान्त्रिपदः भृद्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजडः कयं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोतिगमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ कालिशसस्य

#### **1468**

लक्ष्मीः स्याचि ताहृशी मधुरिपुर्मूर्भा वहेची रमां 'गौरी वा सकलं हरेल्पशुपतेनीर्ध शशाङ्काङ्कितम् । सीता वा नलकूवराच्च गणयेद्रीतिं स रक्षःपतिः पश्येत्तां कमलासनी यदि भवेच ब्रह्मचारी पुनः ॥

#### 1469

निर्मातुं कुद्रालोप्यदृष्टविषये रूपे न जातु क्षमो दृष्ट्वा वस्तु करोति तत्यतिकृति संदर्शनानुक्रमात् । तां सृष्ट्वाप्यसमानरूपचरितां नान्या कृता तादृद्री धात्रा यत्सुकरं तदेव न कृतं यदुष्करं तत्कृतम् ।।

### 1470

पीनेन स्तनमण्डलेन गुरुणा सैका नितम्बेन च इाभ्यां मन्दगतिः कृता यदि जनास्तन्वी न तस्कीतुकम् । एतरपद्यत चित्रमत्र सहसा यद्वालयाप्येकया इष्टारः सकला निरुद्धगतयो निःसङ्गगात्राः कृताः ।। केषामप

### 1471

किं तारुण्यतरोरियं रसमरोद्धिन्ना नवा मन्त्ररी लीलागोच्छलितस्य किं लहरिका लावण्यवारां निधेः । उद्राहोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविक्रम्भिणः किं साक्षादुपदेश्चयष्टिरयवा देवस्य शृङ्गारिणः ।।

#### 1472

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्षेत्रो महान्स्यीकृतः स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसत्रधिन्तानलो दीपितः । एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता कोर्घथेतसि वेधसा विनिहितस्त्वन्ध्यास्तनुं तन्वता ॥ धर्मकीर्वेः

### **सुभाषि**ताविकः

#### 1478

भसामान्योक्षेखं विरसहतहेवाकिनमलं विधि वन्दे निन्दाम्युत बत न जाने किमुचितम् । अनर्षे निर्माणं ललिततनु यस्येह भवती न यः कृत्वापि त्वां परिहरति सर्गव्यसनिताम् ।। अस्तिकलगस्य

1474

वेनेयं ग्लिपताखिलान्यललनासीन्दर्यरम्याकृतिः शिल्पीस्कर्षवद्याद्विशालनयना निष्पादिता वेधसा । वकाम्भोजविलेकिनोत्यमदनव्याधिः स मन्ये मृतो वेनास्याः सदृशी न काचिदपरा स्रष्टुं पुनः पारिता ॥ कस्यापिः

1475

इन्दोः संक्षयरक्षिणाक्षतस्त्रधा कि वेधसा निर्मिता कि धैर्यापहरा हरस्य विहिता कामेन कान्ता तनुः । कि तारुण्यवसन्तकान्तिलिलिता भृङ्गारसिक्ता लता कि लावण्यतरङ्गिणी पुनरियं जन्मान्तराप्ता रतिः ।।

अथ स्त्रीमशंसा 1476

जये धरिज्याः पुरमेय सारं पुरे गृहं सद्मान चैकदेशः | नत्रापि शय्या श्रायने वरस्त्री स्बोज्ज्यता राज्यसुखस्य सारम् ||

1477

क्रतुं भगानां फलमध्यमाहः फलं क्रतूनामविवादि पुण्यम् । पुण्यस्य पूर्णे फलमिन्द्रलोको हिरष्टवर्षाः स्त्रिय एव नाकः ॥

#### 1478

इमे पद्मे नाम्मः पुलिनतटमेतन्न तटिनी खमेतन्न व्याप्तिः स्तबक्युगमेतन्न लितका । प्रवालोयं नान्धिः शिशिरिकरणोयं न रजनी घनोयं न प्रावृद्धिव शिव विधेः शिल्परचना ॥ सार्वभौनस्यः

1479

तमस्तोमः पूर्व तदनु सकतः शीतकिरण-स्ततः कोकद्दन्द्वं तदपि न वियुक्तं प्रतिनिशम् । अनम्भस्यावर्तः कनककदत्रीकाण्डयुगतं सदायाची पद्मे शिव शिव विधेः शिल्परचना । कस्यापिः

> अथ स्त्रीरूपवर्णनम् <sub>तवासै</sub> केशाः 1480

अस्या मनोहराकारकवरीभारतिनाः । लज्ज्ञयेव वने वासं चक्रुश्चमरबर्हिणः ॥ करहनेः

1481

से है परित्यज्य निपीय भूमं कान्ताकचा मोक्षपथं प्रपन्नाः । नितम्बसङ्गात्पुनरेव बद्धा अहो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः ॥ 1482

किंजल्केन व्यपनुदित नो यस्तृषं पद्मखण्ड-स्त्वत्कान्त्यासी भवति विफलश्रीरमुं मा मिमीलः । एवं वक्तुं मधुकरभरः प्रार्थनापूर्वमस्या-धन्द्रश्चान्त्या मुखमुपगतो न त्वयं केद्यपाद्यः ॥

## सुभाषितावलिः

#### 1483

अस्मद्देरी श्रश्ममृदमुना जीयते सम्धकारः सारक्राक्ष्या मुखमनुगतः केश्वपाशच्छलेन । तं संशुख्य प्रगलितमहाः शीतरहिमस्तदैव प्राप्तः सेवाघटनविधये मालतीदामभक्ष्या ॥ केषामिष

1484

विकचकचपताकः किंचिदाकुञ्चितीयं कुचकलदानिवेदी द्योभते स्थामलाक्ष्याः । मधुरसपरिपोषादीषदुत्फुह्नकोषे कमल इय निलीनः पेटकः षट्यानाम् ॥ प्रवस्यः .

1485

चिकुरप्रकरा जयन्ति ते
विदुषी मूर्धनि सा बिभार्ति यान् |
पशुनाप्यपुरस्कृतेन तचुलनामिच्छति चामरेण कः ||
1486

अस्याः कचानां शिखिनश्च किं नु विधिं कठापी विमतेरगाताम् । तेनायंमेभिः किमपूजि पुष्पै-रभर्ति दत्वा स किमर्धचन्द्रम् ॥

एती श्रीहर्षस्यः

अथ ललाटम्. 1487 भस्या तलाटे लिखिता सखीमि-विभाव्यते चन्दनपन्नलेखा । भाषाण्डुरक्षामकपोलमित्ते-रनङ्गबाणप्रणपद्धिकेव ॥

# सुवी सशुवी स

1488

भाते तिलकतेखेयं बाते भक्षीय राजते । भूलताचापमाकृष्य न जाने कं इनिष्यसि ॥ 1489

ललाटतटमष्टमीश्रश्यथरोपमं ते प्रिये श्वितीकरणपष्टतां मदनमार्गणानां गतम् । फलामकषणोद्भवो यदयमत्र कस्तूरिका-विशेषकमिषात्स्फुरत्यतिमनोरमः कालिमा ॥

> अथ भुवौ 1490

असितात्मा समुत्पद्मः समाविष्कृतचापतः । निसर्गकुटिलस्तस्या भूविक्षेपः खलायते ॥ काँकतस्यः

1491

तस्याः श्राह्मकाञ्चननिर्मितेष कान्तिर्भुवोरानतहेखयोर्या । तां वीक्ष्य हीहाचतुरामनङ्गः स्वचापसीन्दर्यमदं मुमोच ॥ काहिहासस्य

> अथ **चक्षुषी** 1492

मुखपरे कथं तस्या जातमिन्दीवरहयम् भयवा साधुनाशाय भवत्युत्पातलक्षणम् ॥ 1493

वद्यती मृगशावाक्षी पुण्डरीकेक्षणा कथम् । विरोधिसंगमी नृतं साधुनाशाय कल्पते ।।

## सुभाषितावाले :

1494

न केवलं तवैवेते नेत्रे कर्णान्तसर्पिणी | अतिदर्धितया कस्य न कर्णोपान्तमागते || 1495

कुछमे कुसुमोत्पत्तिः श्रूयते न च इहयते । बाले तय मुखाम्भाजे दृष्टमिन्दीवरद्ययम् ॥ 1496

अतः परमगम्योयं पन्या विश्रम्यतामिति । प्रत्यक्षियुगर्तं तस्याः कर्णी वक्कमिवागती ॥ केषामि

1497

अन्तर्मतीमसे वक्ते चले कर्णान्तर्सार्पाण । अस्या नेत्रयुगे दृष्टे दुर्जने च कुतः सुखम् ॥ 1498

निमेषेण झता लोकं कृष्णेन स्निग्धचारुणा । कर्णान्तं गच्छता तस्या लोचनेनार्जुनायितम् ।। भद्दव्ये .

1499

प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषमधीरविशेक्षितमायताक्ष्याः ।
तथा गुहीतं नु मृगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगाङ्गनाभिः ।।

कालिकासम्ब

1500

स्वदृशोर्जनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्डूयनकैतवान्भृगाः । जितयोरदयत्मभीलयो-स्तदखर्वेक्षणशोभवा भयात् ॥ श्रीवर्षन्यः

# अथ कर्णी 1501

यत्पूर्व पवनामिशस्त्रसितितेशीर्ण तपो दुश्वरं तस्येतस्फलमीदृशं परिणतं यज्जातरूपं वपुः । मुग्धापाण्डुकुपोलचुम्बनसुखं सङ्गश्च रस्नोत्तमैः प्राप्तं कुण्डल वाञ्चसे किमपरं यन्मूढ दोलायसे ।। कस्यापः

> अथ नासा 1502

नासादसीया तिलपुष्पतूर्णं जगन्त्रये व्यस्तद्वारत्रयस्य । श्वासानिलामोदभरानुमेयां दधद्विवाणीं कुसुमायुधस्य ॥

श्रीहर्षम्यः

1503

भस्याः कुशेशयदृशः शशिशुश्रशृशं नासामवर्ति नवमीक्तिकमाचकास्ति । कैलासमानससरोवरराजहंस्या निःक्षिप्तमण्डमिव जामति पुण्डरीके ॥ 1504

मुक्ताफल शाशिसमस्य मुखस्य तस्या हेमोर्मिकान्तगतमञ्ज्ञति नासिकान्ते । नीहारबिन्दुरिय केसरचक्रमध्ये पद्मस्य तुङ्गतरकोषजुषो नलिन्याः ॥

प<sup>0</sup> जीनकश्च.

## मुभाषितावलिः

1505

भन्योन्यलावण्यविलोकनान्तं नेत्रइयं स्यात्सततं किलास्याः । इत्येव नासा विहिता विधात्रा मध्ये तयोर्दर्शनविद्यकर्ती ॥

1506

अस्या मुखं हिमरुचिर्ननु यहिधात्रा संपूर्व सर्वमवद्योषतयात्र मुक्तः । आद्यानतामुपगतोस्य रुचा चकास्ति नासाममौक्तिकमिषादमृतस्य विन्दुः ।।

एसौ प<sup>°</sup> श्रीबकस्ब.

अथाधरवर्णनम् 1507

तवैष विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः | करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकुतितं मनः | 1508

भल्पेनापि द्वरक्तेन साधनेन प्रयोजनम् । भोष्ठइयसहायेन कान्तास्येन जगज्जितम् ॥ 1509

सर्वस्यैव हि रत्नस्य व्रणेर्घः परिहीयते | दियताधररत्नं तु व्रणितं यात्यनर्घताम् || केषामपि.

1510

हिजसंगतिमासाद्य सर्वी रागाहिमुच्यते । रक्तस्तथापि तन्त्रकृषा विम्बोष्टः केन हेतुना ॥ तक्ष्मणस्यः

1511

रसबदमृतं कः संदेहो मधून्यपिनान्यथा मधुरमय किं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् । सकृदिप पुनर्मध्यस्थः सन्नसान्तरिकज्ञनो वदत यदिहास्त्यन्यस्त्वादु प्रियादद्मानच्छदात् ॥ कस्यापिः

1512

अस्माकमस्मान्मदनापमृत्यो-स्त्राणाय पीयूषरसोपि नासौ । द्धधारसादप्यधिकं प्रयच्छ प्रसीद वैदर्भि निजाधरं नः ॥ श्रीहर्षस्य

> •अथ मुखम् 1513

विधायापूर्वपूर्णेन्दुमस्या मुखमभूद्भुवम् । धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः ॥ श्रीहर्षदेवस्य

1514

भस्या मुखेन लोकानां इतपङ्काजकान्तिना ।
निज्ञास्त्र नाशिता निद्रा कुमुदानामिवेन्दुना ।
।
।

1515

प्रियानेत्रमुखच्छायाहतलावण्यशोभयोः । समानदुःखयोरैक्यं युक्तं यन्मृगचन्द्रयोः ।। कस्यापिः

1516

कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि च कनकलिकायाम् । सा च सुकुमारसुभगेत्युस्पातपरम्परा केयम् ।। शंकरगणस्यः

1517

तस्या मुखस्यातिमनोहरस्य कर्तु न शक्तः सदृशं पियायाः ।

## सुभाषितावालैः

अधापि शीतशुतिरात्मविम्बं निर्माय निर्माय पुनर्भिनक्ति ॥ आहर्षस्यः

1518

मसम्रसंपादितचारुकान्ति-जितोपि कान्तामुखशोभयायम् । धृष्टः द्याद्याङ्कः पुनरभ्युदेति रुज्जा कुतोन्तर्महिनादायानाम् ॥

1519

भयमुज्झ जहासि किं स्वशोभां दियतावक्रमिदं न पद्म चन्द्रः । अयि नालिक किं दिवापि भाति स्वयमप्यस्य किमस्ति वा कलङ्कः ॥ कवोरपि.

1520

चित्रं यदेव गुणवृन्दविमर्ददक्षं
पुंसः सखे निखिलदोषवितानधाम ।
मौग्ध्यं तदेव दयिताबदने नितान्तं
जातं विभूषणमनेकगुणातिज्ञायि ॥
गोविन्दराजस्यः

1521

यदधरगतमादधाति तृष्णां दिशति न यचपकोत्पलस्य निद्राम् । किमपि तदमृतं सकोपि चन्द्रो वदनमयः श्रियमातनोति तन्थ्याः ॥

रत्नाकरस्यः

1522

खिविहितमिभिधानं बेधसा साधु बला-नमभुलिहि हतबुदी भृद्गः इत्येतदेकम् । स्फुरद्वधरकटाक्षे क्षित्रसौभाग्यदायि-न्यलकर्विनि वक्के पङ्कलं शङ्कते यः ॥

गोविन्द्राजस्य.

#### 1523

कोषः स्फीततरः स्थितानि परितः पत्ताणि दुर्ग जलं मैत्रं मण्डलमुज्ज्वलं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः । इत्याक्तष्टशिलीमुखेन रचनां कृत्वा तद्व्यद्भुतं यत्पद्मेन जिगीषुणापि न जितं मुग्धे त्यदीयं मुखम् ॥

विज्ञाकाषाः.

### 1524

श्रीमन्मानसवासि वा हरशिरः शृङ्कायसंसक्तिः वा स्वं नारायणनाभिद्यायि भव वा स्थानान्तरस्थायि वा । नायास्येव हि नालिकाम्बुरुह हे पादोपसेवां विना भानोर्भाभरभर्तितेन्दुवदनावक्रोपमापात्रताम् ॥ उपाश्यायधनवर्षणः

#### 1525

वकं जेष्यामि चन्द्रः प्रतिदिवसमसी कान्तिमभ्येति गुर्वी नेत्रच्छायां हरिष्याम्यहमिति विकसत्युत्पतं दीर्घिकायाम् । कुर्वाणे ते तथापि अियमधिकतरां वीक्ष्य लोलेक्षणायां वैलक्ष्यात्क्षीण एको विद्यति तदपरं मत्सरे नास्ति भद्रम् ॥

### 1526

हतसारमिवेन्दुमण्डलं हमयन्तीवदनाय वेधसा | कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ||

श्रीहर्वस्य.

## **बुगापितावाकैः**

## अथ कण्ठः

1527

कण्डस्य नाकरोत्कान्ति मुकाभरणता तथा । तस्याः स्वभावरम्बस्य मुक्ताभरणता यथा ॥ इकेः

1528

कण्डस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य ।
अन्योन्यशोमाजननाद्वमूव
साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥

कातिवासस्यः

## अथ बाह्य 1529

दियताबाहुपाशस्य कुतोयमपरो विभिः । जीवयस्यपितः कण्डे मारयस्यपवर्जितः ।।

कलग्रकस्य.

### 1530

शब्दवद्भिरतंकारैक्पेतमितकोमलम् । स्ववृत्तं काष्यवद्रेजे तद्वाहुलतिकाहयम् ।। 1531

द्धदीर्घा रागशालिन्यो बहुपर्वमनोरमाः । तस्या विरेजुरकुल्यः कामिनां सत्कथा इव ॥ चकुर्देः

### 1532

करे विभाति तन्त्रकृषा रणइलयसंहतिः । मनःकुरक्रबन्धाय पादाालीय मनोभुवः ॥

# अथ स्तनी

1533

चन माति तदक्रेषु तावण्डमतिसंभृतम् । पिण्डीभूतमुरोदेशे तत्पयोधरतां गतम् ॥ 1534

तस्या विनापि दारेण निसर्गादेव दारिणी । जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरी ।।

यत्पयोधरभारेषु मौक्तिकैर्निहतं पदम् । तत्प्रच्छादितरन्ध्राणां गुणानामेष चेष्टितम् ॥ १५३६

कि चित्रमुद्धतश्रीकौ यिखयायाः पयोधरी ।
तस्या ६६यलाभेन जायते कस्य नोद्धतिः ॥
केषामि

1537

कि चित्रं यदि तन्त्रङ्गशाः स्तनाभ्यां निर्जितं जगत् । एको जयत उद्दृत्तः कि पुनर्दी द्वसंहती ॥ अहमनाकरस्यः

1538

उच्चतः प्रोक्षसद्धारः कालागुरुमलीमसः । पयोधरभरस्तन्त्र्याः कं न चक्रेभिलापिणम् ॥

चकर्तेः-

1539

धृतषनविरयुतिना विलसदारेण बहलपुलकेन । दलवति कं नामिमुखं बाला कुचमण्डलामेण ॥ विश्ववर्गनः

1540

तन्त्र्याः समुत्तुङ्गकुचामलमा मुक्तावली बन्धमुपैति यदः ।

## सुभाषितावतिः

तवातिरागोल्बणबन्धभाजां लाभो न किं जीवितमात्रमेव ॥

भरप्रभाकारस्य.

1541

जयन्ति कान्तास्तनमण्डलेषु
विद्यार्पतान्यार्द्रनखक्षतानि ।
लावण्यसंभारनिधानकोषे
मुद्राक्षराणीय मनोभवस्य ॥
कस्वापि

1542

अन्योन्यमुस्पीडयदुत्पलाक्ष्याः स्तनद्वयं चारु तथा विवृद्धम् । मध्ये यथा दयाममुखस्य तस्य मृणालस्त्रान्तरमप्यलभ्यम् ।। 1543

दिनेषु गच्छत्सु मधूकपाण्डुरं तदीयमादयाममुखं स्तनद्वयम् । समुद्रयोर्वारणदन्तकोषये।-र्वभार कान्ति गवलापिधानयोः ॥

एतौ कालिशसस्य.

1544

यप्रीयते जगित शिखहता वजिन्त नूनं सुरालयमिति स्फुटमेतदद्य । सुच्यममात्रपरिखण्डितविमहेण भागं यतः स्तनतटं खलु कञ्चुकेत ॥ 1545

भानीलचूचुकदिालीमुखमुक्तीक-रोमावलीविपुलनालमिदं पियायाः । प्रोक्तुक्रपीवरपयोधरपद्मयुग्मं नामेरधः कथयतीय महानिधानम् ॥ 1546

पुष्पेषोरभिषेकदेमकलशी हारप्रभावाहिनीचक्राद्वी नववीवनिहपपतेः कुम्भी रतेः कन्दुकौ ।
कोषी बाहुमृणालिकाकमलयोर्लिललतासस्फले
पूर्णी रत्नसमुद्रकौ वहति सा लावण्यकुम्भी स्तनौ ॥
कषाना

1547

नूनं प्रेयःपरिष्वङ्गगाहपीडनमन्युना । जातं कुरङ्गशावाक्ष्याः दयामवकं कुचइयम् ॥

अथ मध्यभागः

1548

तिचिष्टपमाख्यातं तन्त्रङ्गःचा यद्गलित्रयम् । येमानिमिषदृष्टिस्त्रं नृणामप्युपजायते ॥ विशाखदेवस्यः

1549

भय्ययि साहसकारिणि किं तय चङ्कमणेन । टसदिति भङ्गमवाप्स्यसि कुचयुगभारभरेण ।।

विकटनितम्बाद्याः

1550

गुरः प्रकृत्येव नितम्बभारः स्तनइयं वृद्धिमुपैति चास्याः । त्रुटचामि मध्येन तनीयसेति काञ्चीरवैः फूत्कृतमायताक्ष्याः ॥

जनमाध्यस्य.

1551

अहो प्रमादी भगवान्त्रजापितः कृदाातिमध्या घटिता मुगेसणा |

## मुभाषितावतिः

यदि प्रमादादनिलेन भज्यते कर्य पुनः शक्यित कर्तुमीहृशम् ॥ 1552

हंहो नितम्ब कुचभार विधाय कि मां
मध्यस्यमभ्यधिकमुद्यमतां भवन्ता ।
इत्यं कुधेव करभोरु तवीदरेण
भूभक्क एष रचितिक्विवित्यक्तेन ।।
कयोरिष

1553

काञ्चीगुणैर्विरचिता जघनेषु लक्ष्मी-र्लम्भा स्थितिः स्तनतटेषु च रम्यहारैः । नो भूषिता वयमितीव नितम्बनीनां काद्यै निर्गलमभार्यत मध्यभागैः ॥

रत्नाकरस्यः

# अथ रामराजिः

1554

भाभाति रोमराजिश्वलद्दलिकुलकोमला विद्यालाक्ष्याः । नामीविवरान्तर्गतमदनानलभूमलेखेव ।।

कस्यापि.

1555

नाभीहरे यहिधिना न्यधायि सौन्दर्यसारं हरिणेक्षणायाः । मातुं तरेव भ्रमरावलीयं माप्ता नु मन्ये नवरोमराजिः ॥

जयमाधवस्य.

1556

अलमलमतिवृद्धा स्थीयतां तस्य पद्दय-स्पक्तरण करमोरीर्मज्यते मध्यमेतत् । इति युद्दजवनाज्ञाचोदिता रोमराजिः स्तनयुगमसितास्या वक्कुमारोहतीव ।।

1557

तन्त्रक्षा गजकुम्भपीनकितनोत्तुक्री वहन्त्वाः स्तनी मध्यः क्षामतरोपि यद्म झिगति प्राप्तीति भक्तं हिथा । तन्मन्ये निपुणेन रोमलिकोद्भेदापदेशादसी . निःस्पन्दास्फुटलोहभृङ्खिकवा संदानिती विधसा ॥ श्रीमन्यदस्यः

1558

अमुष्मिक्षावण्यामृतसरित नूनं मृगदृशः स्मरः शर्वप्रष्टः पृथुजवनभागे निषतितः । यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमिष्युना नाभिकुहरे शिखा धूमस्येयं परिणमित रोमावलिवपुः ॥ प्रमस्यः

## अथ जघनमण्डलम् 1559

तस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः स्वपन्त्या जवनं वनम् | दृष्टं सखीभिर्याभिस्ताः पुंभावं मनसा ययुः || वाल्मीकेः

1560

स कथं न स्पृहणीयो त्रिषयरतैस्तवितम्बविन्यासः । शान्तारमनापि विहितं विश्वद्यजा गौरवं यत्र ॥ समोदरयुक्तस्यः

1561

नारीनितम्बफलके प्रतिबध्यमाना इंसीव हेमरद्यना मधुरं ररास ।

## युभाषिताविः

तन्मोचनार्यमिव नूपुरराजहंसा-धक्रन्दुरार्चमुखरं चरणावलमाः ॥ मायस्य

1562

तैस्तेर्गुणैः किल कलास्यपि तास्न तास्न तन्त्र्यास्तया बत गतो गुरुतां नितम्बः । उत्तेषवान्विधुरखण्डनमण्डितोपि शिष्यो यथास्य मदनश्च मदश्च जातः ।।

भहवासुरेवस्ब-

1563

बपुरनुपमं नाभेक्ष्वि विधाय मृगीदृशो लितलितिरक्षन्यासैः पुरा रभसादिव । तदनु सहसा खिन्नेनेव प्रजापतिना भृशं पृथुलपृथुला स्थूलस्यूला कृता जघनस्यली ॥ अर्गदस्य

> अथोरू 1564

अत्यन्तपरिणाहित्वादतीवश्रक्षणतावद्यात् । न कांचिदुपमां रोदुमूरू शक्नोति खुभुवः ॥ 1565

नासंहतेन दाक्यः पृथुजघनाभोग एष उद्दोहुम् | इति मत्वेव मृगाक्याः संहतिमूर्वद्वयं भेजे || क्योरपि

1566

नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कदात्वा-देकान्तदीत्यात्कदलीविशेषाः । लम्ध्वापि लेकि परिणाहि रूपं जातास्तद्बीरुपमानवाद्याः ।।

कालिशसस्य.

# जहे पादी च

अथ जङ्के 1567

बृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्षे
जङ्के शुभे सष्टवतस्तदीये ।
देशवाद्गनिर्माणविधी विधातुर्कावण्य उत्पाद्य इवास यसः ।।
अस्यैयः

1568

मङ्के तदीवे संतापं यज्जनस्यानुरागिणः । जनयांत्रक्रतुस्तीवं तत्र हेतुर्विलोमता ।। शक्कुकेः

1569

नीलागितयंत्र निसर्गसिद्धा मत्तो न दन्ती मुषितो न हंसः । इतीव जङ्कायुगतं तदीयं चक्रे तुलाकोटचिधिरोहणानि ॥

> अथ पादी 1570

अमूल्यस्य मम स्वर्णतुलाकोटिइयं कियत् । इति कोपादिवातात्रं पादयुग्मं मृगीदृद्धाः ॥ 1571

त्वहकं नेत्रपदापकटितमसकृस्स्पर्धतं यन्मवैत-ज्ञातं तस्मात्क्षियत्वं महणमितनता जाखमन्तः कलकुः । तत्सर्वे क्षम्यतां मे पुनरपि म करोम्येवमुक्कापि तस्या गाढं लगः दादााङ्कथरणनस्वमणिष्डदाना पादपदे ।।

## **बुमा**चिनावलिः

1572

बक्रेन्दुना नवनलक्ष्मभृतावत्तक्या-भावस्पुरदशनदीधितमण्डलेन । भस्युसमद्भनपयोधरहदमासा भदारविन्दयुगलस्य दता न लक्ष्मीः ॥

अथ मानः

1573

स्फुरिस बाहुलते किमनर्थकं स्वमिप लोचन वाम भव स्थिरम् । तमहमागतमय्यपराधिनं व परिरम्धुमतं न च वीक्षितुम् ॥ कस्वापि

1574

स्फुटतु इदयं कामं कामः करोतु तनुं तनुं न खलु चपलप्रेमणा कार्य पुनर्दयिकेन मे । इति सरभसं मानाटोषादुदीर्व वचस्तका रमणपदवी सारजाक्या सञ्जाद्भितमीक्षिता ।।

अशंकस्य,

### 1575

चलतु तरला घृष्टा दृष्टिः खला सिक मेखला स्वलतु कुचयोरुस्कम्यान्मे विदीर्यतु कञ्चुकम् । तदि न मवा संभाव्योसी पुनर्दयितः शटः स्कुटति ददयं मानेनान्तर्ने मे यदि तस्सणात् ।। भगरकस्य-

### 1576

न्यस्ता दृष्टिः स्तिमितनक्या तन्मुखे बाष्पनर्भः दृष्ट्वा मुग्धस्थितमपि इतं कोपसंपर्कश्रंसि । यामीत्युक्तं भृद्यमपदुतामारमनः खवापयन्त्या मानस्वान्तर्विरचितपदस्येयमारम्भतीता ॥

भदृषद्यासः-

1577

तदेवाजिक्षाक्षं मुखमविद्यादास्ता गिर इमाः स एवाङ्गाक्षेणे मयि सरसमाक्षिण्वति तनुम् । बदुक्तं प्रत्युक्तं वदपटु शिरः कम्पनपरं प्रिया मानेनाहो पुनरपि कृता मे नववधूः ।। करवापिः

1578

भूमेदो गुणितिश्वरं नयनयोरभ्यस्तमामीलनं रोर्डु शिक्षितमादरेण इसितं मीनेभियोगः कृतः । धेर्यं कर्तुमि स्थिरीकृतिमिदं चेतः कथंचिन्मया बडो मानपरिम्रहे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता ॥

1579

भूभङ्गो रचितस्तदीक्षणपरे निस्तर्जिते होचने गात्रं प्रावृतसंशुक्तेन सकलं वृत्तिर्गिरां संयता । चेतः केवलमाकुलं भमति मे तस्केन वा दृश्यते गस्वा सस्यरमानय प्रियतमं मानः कृतीयं मया ।। कस्वापि

1580

भूमेदे रिचतेपि इष्टिरिधकं सोस्कण्डमुद्दीक्षते रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं राधाननं जायते । कार्करयं गमितेपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कयं मानस्य तस्मिद्धने ।।

थरम्तारीग्यस्य.

1581

तइकाभिमुखं मुखं विगमितं दृष्टिः कृता चान्यत-स्तस्यालापकुतूदलाकुलतरे भोत्रे निरुद्धे मया ।

## सुभाषिताविः:

हस्ताभ्यां विभिवारितः सपुलकः स्वेदोङ्गमो गण्डयोः सख्यः किं करवाणि वान्ति शतभा यत्कञ्चुके संधयः ॥ 1582

भागेशे सहसा चिरादुपगते रुद्धे मया लोचने
पोक्ते वागपि तिस्रयार्पणपरा रुद्धा बलादाकुला ।
मामुझङ्गच हटेन बाहुलत्तया प्रोद्धिसरोमाञ्चया
मानः किं करवाण्यहं यदनयाभ्यासात्समालिङ्गितः ॥
कवोरिष

1583

एकत्रासनसंस्थितिः परिकता प्रत्युक्रमादुरत-स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाश्चेषोपि संविधितः । आलापोपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ गुलिनम्य

1584

भद्गानामितानवं कुत इदं कस्मादकस्मादये
मुग्धे पाण्डुकपोलमाननमिति प्राणेश्वरे पृच्छिति ।
तन्त्र्या सर्वमिदं स्वभावत इति व्याहत्य पक्ष्मान्तर व्यापी बाष्पमरस्तया वितया निःश्वस्य मुक्तोन्यतः ॥
1585

नीत्वोत्सङ्गमुदस्त्य लम्बमलकं तन्बङ्गि किं त्वं कृशे-त्यावेगादकृतागसीव दियते धीर्त्यान्मुहुः पृच्छति । नोक्तं किंचन मुग्धया वदनकं त्वासज्य वक्षःस्थले तस्यांसस्यललम्बिबाहुलतया निःशब्दकं रुचते ॥

1586

प्राणेशपथमापराधकरणे सख्या निदेशं विना नो जानाति सिविश्रमाङ्गवलनावक्रीक्तिसंख्वनम् । स्वच्छैरच्छकपोलमूलगिलीः पर्यस्तनेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति गलहोलोदकैरश्रुभिः ।। स्रीलाचन्द्रस्य

#### 1587

भूभेदो न कृतः कथा न शिमिता नोपेक्षितः संभ्रमे। नोक्तं किचिदसमतं पुलिकता नालम्बिता वामता । अङ्कारोपितया तथा दियतया गाढं परिष्वक्तया नेतिरभुभिरीक्षणान्तरगतैर्मन्युः समावेदितः ॥ धर्मकीरेंः

1588

पश्यन्ती निजमेव पत्युर्धरे दन्तक्षतं दृयते साशङ्का म्वयमप्यमार्गनिहितान्दृष्ट्वा नखान्खियते । मुग्धा सर्वविवेकहारिणि पदे मानस्य तस्मिन्स्थिता येनात्मैव वृथाविकल्पविधुरो नीतः सपत्नीभुवम् ॥ अबुतकुकस्य

1589

पादे मूर्धिन ताम्रतामुपगते कर्णीत्पले चूर्णिने

छित्रे हारलतागुणे करतलेप्याधानजातव्रणे ।
अपाप्तियताडनव्यतिकरा हन्तुं पुनश्रेतसा

वाञ्चन्ती मुहुरेव काचिदबला पर्याकुलं रोदिति ॥

कम्यपि

1590

भाशक्र्य प्रणितं पटान्तिपिहितौ पादौ करोत्यादरा-ध्या नेनागतमात्रृणोति हसितं न स्पष्टमुद्दीक्षते । सख्यालापवती प्रकोपिप्युनं पत्या सहाभाषते तन्व्यास्तिष्ठतु निर्भरपणियता मानोपि रम्योदयः ॥ भीमस्य.

1591

ईर्प्यात्रस्कुरिताधरीष्ठरुचकं वकं न मे दर्शितं साधिक्षेपपदा मनागपि गिरो न श्राविता मुर्धया । महेपिः सरसैः प्रतापितमनोवृत्त्यापि कोपोनया काञ्च्या गाढतरावबद्धवसनमन्थ्या समावेदितः ॥

नारायणस्यः

# **भुभाषि**नाविकः

1592

काले नीलबलाहके सतिबिति प्रीतिप्रदे बर्हिणा-माधर्य कथवामि वः शृणुत भो यद्वस्तमस्मिन्गृहे | सीभाग्यव्ययशङ्क्ष्यैकभवने कान्ताप्रियाभ्यामहो मानिभ्यां वत रात्रिमेव सकलां चीर्ण प्रवासित्रतम् ।। कस्वापिः

अथानुनयः

1593

श्रावि हस्तर्गतैः प्राणैरमीभिः कन्तुकैरिव । अपर्यन्तरसं मुग्धे कियन्क्रीडितुमिच्छसि ॥ अधिवर्धनस्य

1594

मुखं ते पादपतिते किंकरे किं करे स्थितम् । अयि कामानुरे काेपं काेपने काेपने व्यति ॥ 1595

अनवरतनयनविगलितजललवपरिमुषितपस्रलेखान्तम् ॥
करतलविषण्णमबले वदनमिदं कं न तापयित ॥
क्योरि

1596

भसमपिकोिकितेन किंते दियतं पदय वरोक्त निर्विदाङ्कम् । निर्दे जातु कुशामपीतमम्मः द्विचिरेणापि करोत्यपेतनृष्णम् ॥

पृष्टिमगुप्तस्यः

1597

मुखपङ्कजरङ्गेस्मिन्भूलता नर्तकी तव । कीलानृसं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम् ॥

बीक्षितेन श्रफरीचटुलेन शापितः खलु दशामहमन्स्वाम् । किं स्मितेन वद कीमुदिभासा पिष्टपेषणमिदं तव तन्वि ॥ विद्यापतेः -1599

यदि वयमपराधिनस्तदानीं नयनजरैरितनीलकज्जलाङ्कैः । भयि किमियमकाण्ड एव नीता सदादादाद्वाडू दद्यां कपोलपाली ।।

गोविन्द्राजस्य.

1600

द्यतन् जहिहि मानं परय पादानतं मां न खलु तब कदाचित्कोप एवंविधीमून् । इति निगढति नाथे तिर्वगामीलिताक्या नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किंनित् ॥ कस्यापि.

1601

परुषवचनं कोपाताके दृशौ वलितं मुखं वपुरिष मुधा धत्से चण्डि प्रसाधनवर्जितम् । इदमतितरामात्मायासपरं तव केवलं मम पुनरतः पूर्णी हर्षी बदि स्सुरति स्कुटम् ॥ भइन्ततथागतेन्द्रसिंहस्**य**ः

1602

प्रसीदेति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते करिष्वाम्येवं नो पुनरपि मवेदभ्युपगमः । न मे दोषोस्तीति स्वमिदमपि दि शास्यसि मृषा किमेतस्मिन्वकं समिति न वेशि विवतमे ॥ श्रीहर्षदेवस्य.

# सुभाषितावार्कः

### 1603

हशा सार्ध दन्तच्छदपरिचयाह्यसमरुणं कनभूकौटिल्यानमतिरपि न मुम्बत्यवनतिम् । अहो दीर्घः कोपो मम नयनयोगात्किमपरे कुन्यपत्यासस्या हदयमपि ते चण्डि कठिनम् ॥ कम्याप

### 1604

नीलाम्भोजं स्वनयनरुचा वक्तकान्त्येन्दुबिम्बं केरीर्भृङ्गानमधुरवचनैः कोकिलानां रुतानि । स्पर्धायोगात्परिभवपदं प्रापय त्वं निकामं बाधा मुन्धे न पुनरुचितास्मासु ते संभितेषु ॥

पादासक्ते छिनिरमिह ते वामता कैव मुग्धे नर्मासक्ते प्रणिथिन जने कीपराधोपरोधः । इत्थं तस्याः परिजनकथाकोमले कोपवेगे बाष्पोद्वेदैस्तदनु सहसा न स्थितं न प्रवृक्तम् ॥ कथारिक

# 1606

भवर्यं कोपामिस्तव श्वतनु निर्वास्यित चिरात्स्वशोभामारूढं मुखमिष च ते हास्यित श्चचम् ।
भवहोष्टीभून्या मम तु दिवसा यान्ति य हमे
न तेषामावृत्तिः पुनरिष मनो दूयत हति ।।

भर्कणोटस्य-

# 1607

असद्दृत्तो नायं न च खतु गुणैरेष रहितः प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणमूले निपतितः। गृहाणेमं मुग्धे त्रजतु निजकण्डप्रणयिता-मुपायो नास्त्यन्यस्तव हृदयसंतापश्चमने।। भगरकस्यः

# भनुनयः

### 1608

परिमुने माने मुखशशिनि तस्याः करधृते
यिव क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रिकशरणे ।
तया पक्ष्मान्तान्तः अथपुटनिरुद्धेन सहसा
पसादो बाष्पेण स्तनबटित्रशीर्णेन कथितः ।।

## 1609

कोपापाटललोललोचनयुगा व्यावर्तिनभूलता भासातात्रमुखी वृथा करणकच्छेदे कृथा मा अमम् । अच्छाच्छेर्नयनोदिबन्दुविसरैरासक्तमुक्ताफलं कुर्वाणा कवरीकलापमितिलं चण्डि क्रुधा शोभसे ॥ कवांस्प

## 1610

इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपक्षवेन । अङ्गानि चम्पकदलैश्च विधाय वेधाः कान्ते कयं रचितवानुपठन चेतः ॥

# 1611

क्षीणः क्षीणोपि दाशी भृयो भृयोपि वर्धते सस्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौत्रनमनिर्वातं यातं तु ।। कस्वापिः

# 1612

गतपाया रात्रिः कृश्चतनु श्वश्ची सीदत इव प्रदीपोयं निद्रावश्चमुपगतो घूर्णत इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कुषमहो कुवप्रत्यासस्या हदयमपि ते चण्डि कठिनम् ॥ बानभहस्यः

## 1613

किन्धे यत्परुषासि यत्मणमित स्तम्धासि यद्रागिणि देषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्यिये ।

# मुभाषिताव लिः

तशुक्तं विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचर्चा विषं शीतांशुस्तपनी हिमं हृतवहः क्रीडामुदो यातनाः ॥ अवदेवस्य

# अथोक्तिप्रत्युक्ती 1614

बाले नाथ विमुन्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं खेढोस्मास न मेपराध्यति भवान्सर्वेपराधा मिथ । निर्तेक रोदिपि गद्गदेन वचसा कस्यामनो रुद्यते नन्येतन्मम का तथास्मि दियता नास्मीत्यतो रुद्यते ।। भक्कमारस्य

### 1615

स्मुटो वाक्ये रोषः स्मुरित परितोषो नयनयो-विलग्ने भूलेखे विलसित कपोलस्थलमिदम् । मुखं तिर्यक्पीतिं गमयति हि रोमाञ्चिनिचयः प्रिये दुःसंवादा कृतककुपितस्य स्थितिरियम् ॥ 1616

माननिधानधर त्वं गच्छ शिवाः सन्तु तेश पन्थानः | अमुना बद्धाञ्जलिना हृदयमशेषं निपीतं मे || कस्वापिः

## 1617

भवतु विदितं व्यर्थालापैरलं पिय गम्यतां तनुरिप न ते दोषोस्माकं विधिस्तु पराङ्गुखः । तय यदि तथारूढं प्रेम प्रपन्नमिमां दशां प्रकृतितरले का नः पीडा गते हतजीविते ।।

### भवन्तधर्मकीर्तेः-1618

वर्षति परं न मेघः क्षणहापि मृगाक्षि विषयोगं ते | पहरति न पञ्चबाणः केवलमबले निमेषोपि ||

कस्वापि.

# **र**क्तिप्रत्युक्ती

1619

किवनहरये मुख्य क्रोधं खुखप्रतिषातकं लिखति दिवसं यातं यातं यमः किल मानिनि । वयसि तरुणे नैतद्युक्तं चले च समागमे भवति कलहो यावक्तावहरं द्वमगे रतम् ॥

भासस्य.

1620

कडिनइदये मुख्न भ्रान्ति व्यलीककथाश्रितां पिश्नुनवचेर्नेदुं:खं नेतुं न युक्तमिमं जनम् । किमिदमयवा सत्यं मुग्धे त्वयाद्य विनिश्चितं इदयनिहितं तन्मे कृत्वा प्रिये द्वाखमास्यताम् ॥ 1621

पातः पातिरहागतेन जनिता निर्निद्रता चक्षुषी-र्मन्दाया मम गौरवापनयनादुत्पादितं लाववम् । किं तद्यन्न कृतं त्वया मरणभीस्त्यक्ता मया गम्यनां दुःखं तिष्ठसि यद्य पथ्यमधुना तन्निर्गतः श्रोष्यसि ॥ 1622

तथाभूदस्माकं प्रथममिविभिन्ना तनुरियं
ततो नु त्वं प्रेयानहमिप हताद्या प्रियतमा ।
इदानीं त्वं नायो वयमिषे कलत्रं किमपरं
मयाप्रं प्राणानां कुलिदाकितनानां फलिमिदम् ।।
1623

वरं भ्रमङ्गास्ते प्रकटितगुरुक्रोधविभवा वरं सोपालम्भाः प्रणयिवमुखा गहदगिरः । वरं मानाटोपाल्यसभरचितोनादरविधि-र्न स्टान्तःकोपा कठिनहृदये संवृतिरियम् ।। 1624

अविदादचलं नेत्रमान्तावलोकनमस्फुटं चिकतचिकता वाचः स्पर्धः कविज्ञनसंकुले ।

# सुभाषिनाविः

इति तव मया प्रेमारम्भे य एव निरीक्षिताः कडिनमनसो दृष्टा भावास्त एव विरज्यतः ॥

केषामपि

**1625** 

यदि विनिहिता भून्या दृष्टिः किमु स्थिरकीतुकाः यदि विरिचतो मीने यतः किमु स्फुरितोधरः । यदि नियमितं ध्याने चेतः कथं पुलकोद्गमः कृतमिनवैदृष्टी मानः पसीद विमुच्यताम् ॥

अमरकस्क

1626

यद्गम्यं गुरुगीरवस्य सहस्रो यस्मिहँभन्तेन्तरं यहाक्षिण्यवद्यास्यास सहस्रा नर्मोपचारास्यदि । यहाक्कां निरुणिक यत्र द्यापयैरुत्पास्यते प्रत्यय-स्तरिंक प्रेम स उच्यते परिचयस्तत्रापि कोपोस्ति किम् ॥

1627

कपोले पन्नाली करतलिनरोधैन मृदिता निपीतो निःश्वासैरलममृतद्दशोधररसः । मुद्दः कण्डे लगस्तरलयित बाष्पः स्तनतर्ट प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम् ॥

कखोरपि

1628

कृतककृतकैर्मायासख्यैस्त्वयास्म्यतिविञ्चिता निभृतनिभृतैः कार्यालापैर्मयाप्युपलक्षितम् । भवतु विदितं नेष्टाहं ते वृथा परिखिद्यसे द्यहमसहना र्त्वं निःबेहः समेन समं मतम् ॥

भासस्य.

1629

प्रसादे वर्तस्य प्रकटय मुदं संत्यज रुषं पिये शुष्यन्त्यद्गान्यमृतमिव ते सिम्बत् वचः ।

# **उक्तिप्रत्युक्ती**

निधानं सौख्यानां क्षणमिमुखं स्थापय मुखं न मुग्धे प्रस्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ चन्दकस्य

1630

कोपो यत्र श्रुकुटिरचना निमहो यत्र मैानं
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः ।
तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैद्यासं पदय जातं
स्वं पादान्ते पतिस न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ।।
1631

एवं यथाह भवती मम सर्वदोषाः

कः स्वामिना कुवलयाक्षि सहानुबन्धः । एषोञ्जलिर्विरचितः कुरु निमहं मे दासेपराधवति कोवसरः क्षमायाः ॥

1632

त्वं तावद्वहुवसभी ननु युवा कान्तः द्वाबी निर्घृणी नो जानासि परव्यथां शटमते नैवासि दुःखी यतः । किं स्वन्यान्परिष्टच्छ मन्मथशरैः पीडामसद्यामिमां वाता नो भव येन सज्जनजनैः कापालिको नोच्यसे ॥ एते केषामपिः

1633

विरहिवषमो वामः कामः करोतु तनुं तनुं दिवसगणनादक्षश्वासी व्यपेतघृणो यमः । त्वमपि वदागो मानव्याधिर्विचिन्तय नाथ हे किसलयमृदुर्जीवेदेवं कर्यं प्रमदाजनः ॥

शीलाभद्दगरिकायाः

1634
कामव्याधदाराहितर्न गणिता संजीवनी स्वं स्मृता
नो दग्धा विरहानलेन झटिति त्वत्संगमाद्यामृतैः ।
नीतोयं दिवसी विचित्रलिखितैः संकल्पस्पैर्मया
किं बान्यद्दये स्थितासि ननु मे तत्र स्वयं साक्षिणी ।

शूरवर्गणः.

# **सुभाषि**तावलिः

## 1685

मुक्ती मानपरिषदः सह सखीसार्थेन तन्मन्त्रिणा शक्ता त्वचरणप्रसादरहिता नाहं क्षणं प्राणितुम् । पदय त्वं कृशकं शरीरकिमदं यां यामवस्थामगा-देषाहं तव पादयोर्निपतिना नाथ प्रसीदाधुना ॥

# 1636

मामालोकय नीलनीरजदलप्रस्पर्धिना चक्षुषा
तस्त्रोचामय सुभु वक्रशितां ज्योक्तारसस्यन्दिनम् ।
हारत्वं मम कण्डदेशनिहितं बाहुइयं नीयतां
त्वत्प्राप्ती विरहय्य यातु कुपितेवेयं वियोगव्यथा ॥
कयोगप

## 1637

स्ववपुषि नखतक्षम स्वेन कृत्वा भवत्या कृतमिति चतुराणां दर्शयिष्ये सखीनाम् । इति रहसि मया ने भीषितायाः स्मरामि स्मरपरिमलमुद्राभङ्गसर्वसहायाः ।।

मुरागेः.

# 1638

खीपुंसी प्रविभज्य जेतुमखिलावालोचितीचित्ययो-र्नमां वेदिः रितपस्तव्यरयोधापद्यीं त्वडुवी । त्वस्नासाम्रलिक्कुतां द्विनिलकीं नालीक मुक्तयेषिणो-स्त्वसिःश्वासततीमधुश्वसनजं वायव्यमस्तं तयोः ॥

# 1639

खण्डक्षोदमृदिस्थले मधुपयः कादिम्बिनीतर्पणा-त्कृष्टे रोहित दोहदेन पयसां पिण्डेन चेत्पुण्ड्कः । स ब्राक्षाद्रवसेचनैर्यदि फलं धत्ते तदा त्यद्विरा-मुहेशाय ततोभ्युदेति मधुराधारस्तमप्यत्ययः ॥

उन्मीतबुडपाकतन्तुलतया रज्ज्वा भ्रमीरर्जय-न्दानान्तः शुतदार्कराचलमयः स्वेनामृतान्धाः स्मरः ! नव्यामिक्षुरसोदधेर्यदि स्रथामुत्थापयेत्सा भव-ज्जिह्नायाः कृतिमाह्नयेत परमां मत्कर्णयोः पारणाम् ॥ 1841

स माम्यः स विदग्धसंसदि सदा गच्छत्यपाङ्क्षेयतां तं च स्प्रष्टुमपि स्मरस्य विशिखा सुग्धे विगानीन्मुखाः । यः किं मध्यिति नाधरं तव कयं हेमेति न स्वद्वपुः कीहङ्काम सुधिति पृच्छति न ते दत्ते गिरं चोत्तरम् ।। एने श्रीहर्षस्यः

> अथ संभोगशृङ्गारः तत्र षङ्गुवर्णनम् तत्रादौ वसन्तः 1642

यान्ति यच्छरणं नार्यः स्वयमेत्र प्रियं जनम् । तद्दसन्तमदान्धस्य परपुष्टस्य वेष्टितम् ॥ महामनुष्यस्यः

1643

कोकितश्रूतशिखरे मञ्जरीरेणुपिञ्जरः ।
गदितैर्घ्यक्ततामेति कुलीनश्रेष्टितैरिव ॥
कम्यापि

1644

नेयं विरौति भृङ्गाली मदेन मधुरस्वरा | अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनिः ॥ भागहस्यः

1645

किंशुकव्यपदेशेन तरुमारुह्य सर्वतः । दग्धादग्धमरण्यान्यां पद्यतीय विभावद्यः । अस्त्रैवः

# **सुभाषिताव**लिः

1646

जलान्तर्निलेनीनाला हर्षसंजातकण्टकाः । मधुरं कोकिलागीतरवं श्रोतुमिवोस्थिताः ।।

1647

परित्रुम्बति संक्षिप्य भ्रमरभूतमञ्जरीम् । नवसंगमसंहष्टः कामी भ्रणयिनीमिव ॥

164B

वने प्रियमपरयन्ती चिरमन्विष्य कोकिला | विरहार्ता प्रविष्टा नु रक्ताशोकं चितामिव ||

केषामपि.

1649

पूरा नदीनां पुष्पाणि वृक्षाणां दादिानः कलाः | श्रीणानि पुनरायान्ति यौवनानि न देहिनाम् || 1650

उन्मुक्तमानकलहा रमध्यं दियतान्विताः । इतीव मधुरालापाः कोिकला जगदुर्जनान् ।। सोमस्यः

1651

प्रत्यपतिलका सचो मधुलक्ष्म्यभिसारिका | जातपुष्पदारा चक्रे पदमुचानभूमिषु || वरस्येः

1652

वापीतरङ्गानिलशीतलेषु बुर्गेष्विकोद्यानतलेषु लीनम् । लब्धमतापार्कसहायशक्त्या शनैर्विजिग्ये शिशिरं वसन्तः ॥ 1653

मधुपसङ्गसंवृद्धरुचिहिज इवांशुमान् | दक्षिणाशां परित्यज्य तापमाप पुनः शनैः || अवं सिद्धार्थस्वः

भ्रान्त्वा विवस्त्रानथ दक्षिणाद्या मातम्ब्य सर्वत्र करमसारी । ऋत्विक्ततो विःस्व इव मतस्ये बस्पलब्ध्ये धनदस्य वासम् ।।

कुमारहासस्य.

1655

कर्णिकारलताः पुष्टकुसुमाकुलष्ट्दाः । मकज्जलशिला रेजुरीपमाला इवोज्जवलाः ॥ इम्हरनस्यः

1656

निरं शीतजतावासतक्ष्यसंकोचकण्टकाः । निषेत्रितृमित्रोत्तस्थुरातपं कमठाकराः ॥ ईश्वरक्षप्यस्यः

1657

एकत्र नास्य रितरित्यवधूयमानः कोपादिव श्वसनकम्पविघूणितायाः । रक्तच्छदं मधुद्धगन्धि सरोरुहिण्या भृङ्गशुत्तुम्ब कमलाननमादरेण ॥ आर्थभद्दंबः

1658

नम्रानना नत्रोङ्कृतरजसा स्तबकस्तनी | मालती यौवनवती कन्येवोच्छ्वासिनी बभी || स्वासकासस्ब

1659

इन्दिन्दिरैर्निर्भरगर्भमोष-दुन्मेषवद्यम्पकपुष्पमासीत् । हिरण्मयं द्यासननेखहेतोः सज्जं मपीभाण्डमिय स्मरस्य ॥

# **सुभाषितावलिः**

1660 विवृण्वता सौरभरोरदोषं वन्दिव्रतं वर्णमुणैः स्पृशन्त्याः । विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे म्राणेन दृष्टेर्ववृधे विवादः ॥

एती क्रिकारमृह्यस्यः 1661

पलाशरक्ताईनखे वसन्त-कण्टीरवे मानगजोङ्गनाभ्यः। भीतो ययी साञ्जनबाष्पपङ्कि-च्छलाद्दिमुक्तायसभृङ्गलालिः ॥ 1662

दिग्दक्षिणार्के न शशाक हातुं तस्संगमात्सोपि सदाल्पनापः । परस्परं किं नु तयोस्तदानीं न वेदि कः पैशुनमाचचार ॥

ये गात्रे ययुरध्वगोत्पलकृशामङ्गारवर्षप्रथां ये संभोगरसालसालसवधूनेत्राञ्चलैरिच्चताः । श्रीखण्डाद्रिगुहागृहान्तरभुवः शृङ्गारिषु प्रोच्छल-च्छापानुबहदाक्तयो ववृधिरे तेहंबवी वायवः ॥ एते मृह्यकस्यः

1664

ज्विलतं कुद्धमप्रभया पथिकाङ्गनया विलोक्य सहकारम्। दहनभयादिव सिक्तं नयनोज्झितवारिणा हृदयम् ॥ विविरयशोवर्धनस्य.

1665

अभिनवपह्नवरद्याना शिश्चिरतरतुषारजलमङ्गलस्नाता | पुष्पवती चूत्तता प्रियेव दृह्हो फलाभिमुखी ।।

# वसन्तः

### 1666

सहकारकुष्ठमकेसरनिकरभरामोदमूर्कितदिगन्ते । मधुरमधुविधुरमधुपे मधी भवेत्कस्य नोत्कण्ठा ॥ कपिलस्करूकस्यः

### 1667

मलयानिलललनोल्वणमदकलकलकण्डकलकलललामः ।
मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना धिनोति धराम् ।।

## 1668

सितचन्दनधवलकुचा प्रदृष्टनवकर्णिकारचितशोभा | हेलोहासितमदना कान्तेव वनस्थली भाति || भर्गाजकस्य

### 1669

वक्रेण शिरसि पतता नित्यं रुधिरारुणेन दुर्वाचः । मत्तिहर इव पथिकः किंभुककुछमाङ्कुशेन धृतः ॥ 1670

चेनांसि चपलपक्षैः शिलीमुखैः परिपतद्भिरतिमात्रम् | पथिकानां भिन्नानि प्रकटितघनरागरक्तानि || 1671

सममेवाकम्प्यन्ते रसवन्ति प्रकटबहरुरागाणि । नविकसरुयानि महता मानवतीनां च हृदयानि ॥ भहन्नुहोः

## 1672

विधृतभृङ्गाविकेशपाशा विलोलपुष्पप्रकरोत्तरीया । भालोलिताम्भोजविलोचनश्री-विभाति मत्तेष वसन्तलक्ष्मीः ।। कस्यापि

# 1673

बालेन्दुवक्राण्यविकासभावा-इ.भुः पलाशान्यतिलोहितानि ।

# **सुभाषिनाव**लिः

सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥ 1674

आमूलती विद्रुमरागतामाः सपद्धवं पुष्पचयं दधानाः । कुर्वन्त्यशोका हदयं सशोकं निरीक्ष्यमाणा गतवक्षभानाम् ।।

कालिशसम्यः

1675

पिककू जितमत्यन्तं मधुरध्वनितापदम् ।
करोत्यु हिङ्गताज्ञानां मधुरध्वनि तापदम् ॥
1878

कमितिनीमितिनी दियतं विना न सहते सह तेन निषेत्रिताम् । नमधुना मधुना निहितं हदि स्मरित सा रितसारमहर्निशम् ॥ स्ट्रस्य

1677

भसौ मरुचुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलायणीः । वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ।।

अहबी जकस्य.

1678

आदीप्रविद्वसदृशैरपयातपन्नैः सर्वत्र किंशुकवनैः कुस्रमावनम्नैः । सद्यी वसन्तसमयेन समागतेषं रक्तांशुका नववधूरिय माति भूमिः ॥ कालिससस्य

दलानि वासः परिद्दत्य पाटला प्रकाशते पुष्पवती त्वचात्मनः । तथापि भृद्भो न जहाति तां प्रियां क्ष रागिणामालि विवेकसंपदः ।।

1680

उद्दामदक्षिणमरुद्धरचालिताभिः द्याखाभिराकुलतरं रुतवारणाय | मा मेति कोकिलकुलं वदतीय वृक्षः खैणं वियोगविधुरं कृपया विलोक्य ||

श्रुतधरस्य-

1681

यत्तज्जलेरहरहः स्वकरप्रयुक्तैः संवर्धिते सि सहकार रसोधमेन । तस्याधुना न सदृशं क्रियते वियोगे यनमञ्जरीर्वहासि मनमथचापमार्थाः ॥

कस्यापि

# 1682

किं द्वारि दैवहतिके सहकारकेण संवर्धितेन विषवृक्षक एष पापः । यस्मिन्मनागपि विकासविकारभाजि घोरा भवन्ति मदनज्बरसंनिपाताः ।।

विकटनितम्बाद्याः

1683

मञ्जर्यो न विलोकिनाः कुद्धमिताभूतस्य बाष्पान्धया नाम्राताः साखि संनतश्वसितया वातास्तदामोदिनः । भृङ्गाणामलकावृतश्रवणया नोद्रीतमाकार्णतं क्षेमेणाद्य विलक्कितो धृतिहरे। दिष्टचा मधुर्बालया ॥

श्रीविभाक्तरवर्मणः,

# सुभाषितावालिः

## 1684

किं कण्डे क्रियतामुतानिमिषया दृष्ट्या निरं वीक्ष्यतां किं शीतं समये तथा मधुलसत्सीगन्ध्यमापीयताम् । एतत्स्पर्शद्धालामृतेन द्धतरामात्मानमाश्वास्यता-मित्थं मे सितवक्षयाभिनवया वध्वेव चेतो इतम् ॥ अमृतवर्धनस्य

1685

संभारो भवता यदर्थामयता क्रेशेन संवर्धित-स्ते यान्ति प्रियविप्रयोगविधुराः प्राणा ममैतेधुना । पुष्प्यत्पादपकुञ्चगुञ्चदलयस्त्वङ्गद्विहंगा अमी स्वस्थाः सन्तु वसन्त ते रितपतेरमेसरा वासराः ।।

कलशकशशिवर्धनयोः

### 1686

कूजत्कोकिलकेलिकल्पितकलकाणकथन्मानसे

शोधाङ्गु ङ्गुपुरिधिमन्द्ररणितस्कारीभवन्मनमधे ।
स्कूर्जत्पुष्पपरागधूलिधवलव्यालोलमत्तानिले
कालेस्मिन्नहिता त्वया वद कथं प्राणेश्वर प्राणिमि ।।

1687

अध्वन्यस्य वधूर्वियोगविधुरा भर्तुः स्मरन्ती यदि प्राणानुज्झति कस्य तत्खलु महत्संजायते पातकम् । यावचो कृतमध्योन हृदये तावत्तरोर्मूर्धनि प्रोडुष्टं परपुष्टया तव तवेत्युचैर्वचोनेकद्याः ।।

कस्यापि

1688

वसन्तप्रारम्भे चिरविरहिष्यमा सहचरी यदि प्राणान्मुश्चेहद तदघभागी भवति कः । वयो वा बोहो वा कुछमविशिखो वेति विमृशं-स्तुहीति प्रज्यक्तं पिकनिकरझांकारमभृणोत् ।।

श्रीरा ज्ञानकलील जस्ब.

# ग्रीष्मः

## 1689

भीः पान्याः स्वगृहाच गच्छत मधी सेवाक्षणी मुच्यतां मानं मानिनि मुञ्च वह्नभजने कोपानुबन्धेन किम् । आयातः कुछमाकरः क्षपयित प्राणान्वियोगातुरे- विक्येवं परपृष्टनादपटहो वक्तीव कामाज्ञया ।। 1690

पतिसमन्दिक्षणाशानिलचित्रतितलतालीनमत्तालिमाला-पक्षक्षोभावधूतच्युतबहलरजोहादिहृषे वसन्ते । प्रेमस्वेदाई बाहु अथवलयरणस्त्रीहृसीमन्तिनीनां मन्दः कण्डमहोपि गुपयति हृदयं कि पुनर्विप्रयोगः ।। कथोरिष

# 1691

मैं। किं मदनस्य संतत्तिषु क्यापार मध्यस्यतः प्रत्यक्षा बत मूर्छनाः किमु मधोः सख्युर्यशो गायतः । विस्नस्ता रश्चनाः स्वयं वनभुवां किं देवतानामिमाः शिक्तानाः श्रुतिपेशालाः किमयवा पुष्पंधयश्रेणयः ॥

पेयांसं प्रतितम्धुमात्ततपसः स्यादक्षमाला रते-र्मूर्तत्वं मृतजीवनी किमु गता तन्मन्त्रवर्णावितः । रत्नस्रम्भगवत्यसाधनविधौ किं वा तयोपादता किं वैषा प्रतिकाननं मधुलिहां पङ्किः परिपेद्धति ॥

# अथ ग्रीष्मः

# 1693

निदावनीवसंतापभृन्यरथ्यान्तरस्थयोः । अन्योन्यालापद्यखिनोर्यृनोधन्द्रायते रविः ॥ कस्यापिः

# **सुभाषितावालिः**

## 1694

एष सूर्यीशुसंतप्तो मृगः कुतरुमाश्रितः । साधुर्भाग्यपरिक्षीणो नीचं प्राप्येय सीदिति ।। 1695

न प्रस्नवन्ति गिरयो घोरघर्माभिवर्षिताः | वृद्धप्रचुरनारीणां जघनानीव सांप्रतम् || 1696

फितिते बुम्बरान्तः स्था करुशब्दापि के किला || न भात्यर्थपरेव स्त्री निषण्णा स्थिवरोरसि || 1697

कोटरान्तः प्रविष्टेन पावकेनेह पादपः । कृत्वा साधुरिवाकार्यमन्तर्दाहेन दद्यते ।। एते महामनुष्यस्य

1698

परपुरुषादिव सवितुः संप्रति भीताः करामसंस्पर्शान् । कुलवध्य इव सलज्जाः प्रविश्वान्ति गृहोदरं छायाः ॥ रामिलकस्यः

# 1699

दुःसहसंतापभयारसंप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे | छायामिव वाञ्छन्ती छायापि गता तरुतलानि ||

श्रीमदवन्तिवर्मण.

# 1700

प्रीतिगतार्थिजनानां विच्छिज्ञादां समृहमवलोक्य | स्फुटितमपयसस्तापादृदयमिव तलं तडागस्य || 1701

अहमित्र भून्यमरण्यं वयमित्र तनुतां गतानि सिलेलानि | अस्माकमित्रोच्छ्वासा दिवसा दीर्घाश्च तप्ताश्च || कवोर्सपः

# श्रीष्मः

1702

भिजातजनव्यथावहा
बहलोष्मप्रसरा विदाहिनः ।
पखला इव दृष्टिमागता
" भुवि तापाय निदाधवासराः ।।
अमृतवर्धनस्य

1703 <sup>31713</sup>

रवेर्मयूषैरभितापितो भृद्यं विदद्यमानः पथि तप्तपांद्यभिः । अवाक्फणोजिद्यगितः श्वसन्मुद्धः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥

1704

रविषमाभिन्नशिरोमणिषभी विलोलजिहाहयलीहमाहतः । विषाप्रिस्यातपतापितः फणी न हन्ति मण्डूककुलं तृषातुरः ॥ कबोरपि

1705

भमी व्यर्थारम्भा दुरिभगमभूभृत्परिसरे विषक्ता लक्ष्यन्ते वयमिव हताशा जलभराः । ममेवान्तश्रेष्टाविफलविपुलाकारिवभवाः स्वभूमी बान्तीमाः परिणतिमसंख्याश्व सरितः ॥

अयवर्धनस्य.

1706

मध्याह्मार्ककथितविरसं पत्यते चाम्बु पीत्या दावव्याप्तं वनमशारणं सर्वतः संनिरीक्ष्य । संतापेन प्रतिभववता संनिरुद्धः समन्ता-दात्मच्छायां विश्वति महिषो मण्डलीभूतदेहः ।। गाववेणस्य

# **सुभाषितावलिः**

### 1707

विश्लेषो जनितः प्रिवेरिप जनैरुज्जृग्मितं नालिकैमित्रेणापि खराबितं तरलया दीर्घावितं तृष्णवा ।
गुर्वी वक्तमता जडैरिधिगता दोषाकरः सेव्यते
हा कालः कलिरागतो नहि नहि प्राप्तः स वर्मागमः ।।
रतिनवस्य

### 1708

सर्वाशारुधि दम्धवीरुधि सदा सारङ्गबद्धकुधि क्षामक्ष्मारुदि मन्दमुन्मधुलिहि स्वच्छन्दकुन्ददृहि । शुष्यत्कोतिस भूरितप्ररजिस ज्वालावमानाणिस बीष्मे मासि ततार्कतेजिस कथं पान्य त्रजञ्जीवसि ।।
1709

हूरादेव कृतोद्धितिनं तु पुनः पानीयपानार्थिना रोमाद्धोपि निरन्तरं प्रकटितः प्रीत्या न शैरवादपाम् । रूपालोकनविस्मितेन चलितो मूर्धा न शान्त्या तृषा-मक्षुण्णो विधिरध्योन घटितो वीक्ष्य प्रपापालिकाम् ।।

# 1710

स्वेदास्मः कणिकाचितेन वपुषा शीतानिलस्पर्शनं
तर्षोत्कर्षनुषा मुखेन शिशिरस्वच्छाम्बुषानादरः ।
दूराध्वक्रमनिःसहरवयवैश्वायाद्ध विभान्तयः
करमीरान्परितो निदाधसमये धन्यः परिभ्राम्यति ॥
एते महबापस्यः

# 1711

अङ्गुल्यमिनरोधनस्तनुतरां धारामियं तन्वती कर्कर्या न परं पयो निपुणिका दातुं प्रपापालिका । विश्विष्टाङ्गुलिना करेण दद्यानापीडं दानैः पान्य हे निःस्पन्दोर्ध्वविलोचनं स्त्रमिप ही जानासि पातुं पयः ॥ कस्वापिः

थन्तुं सत्वरमीहसे यदि गृहं व्यालोलवेणीलतां द्रष्टुं वा स्वकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्तां समुत्कण्डसे । तत्तृष्यञ्जपि मुग्धमन्यरवलञ्जेत्रान्तरुद्धाध्वगा-मेतां दूरत एव हे परिहर भ्रातः प्रपापालिकाम् ॥

### 1718

वाताकीर्ण विद्यीर्णवैरणतृणश्रेणीञ्चणस्कारिणि मीष्मे सोष्मणि वण्डसूर्यकिरणप्रकाथ्यमानार्णसि । वित्तारोपितकामिनीमुखदाद्याज्योत्काहतकान्तयो मध्याद्वेपि मुदैव यान्ति पथिकाः स्वं देदामुस्कण्डिताः ॥ 1714

तदात्वक्षातानां दरदितमिष्ठीकुद्धमिनः कचान्बिश्राणानां मलयजरसाद्रीद्रेवपुषाम् । निदाषार्कश्रोषपृषितमहिमानं मृगदृशां परिष्वङ्गोनङ्गं पुनरिष शनैरङ्करयति ॥

### एने केषामपि. 1715

मीष्मोष्मश्लोषशुष्यत्पयसि बक्तभयोद्भान्तपाठीनभाजि
प्रायः पङ्केकभावं गतवति सरसि स्वल्पतोये लुटिस्वा ।
कृत्वा कृत्वा जलाईकितमुपरि जरत्कपेटाप्रं प्रपायां
तोयं लब्ध्वापि पान्यः पश्चि चलति हहा हेतिकुर्वन्पिपाद्यः ।।
भहवामस्यः

# 1716

बाले मालेयमुधैर्न भवति गगनव्यापिनी नीरदानां किं त्वं पक्ष्मान्तवान्तैर्मलिनयसि मुधा वक्षमशुप्रवादेः । एषा प्रोड्डक्तमक्तद्विपकटकषणक्षुण्णविन्ध्योपलाभा दावाभेः संप्रवृक्ता मलिनयति दिशां मण्डलं धूमलेखा ॥ धराकदम्बन्द

# **सुभाषिताव**िकः

### 1717

कानि स्थानानि दग्धान्यतिशयगहनाः सन्ति के वा परिशाः किं वा शेषं वनस्य स्थितमिति पवनासङ्गविस्पष्टतेजाः । चण्डज्वालावलीहर्फुटिततक्लनापन्यमुक्ताहृहासो दावामिः भुष्कवृक्षे शिखरिणि गहनेधिष्ठितः परवतीव ।। शीमस्य

# अथ वर्षाः

### 1718

भतसीपुष्पसंकाशं खं वीक्ष्य जलहागमे ! ये वियोगेन जीवन्ति न तेषां विद्यते भयम् ॥ ﴿

## 1719

इन्द्रगोपैर्वभौ भूमिनिचितेव प्रवासिनाम् । अनङ्गवाणैर्दञ्जेदस्रुतलोहितविन्दुभिः ॥ 1720

सान्द्रनीहारसंवीततोयगर्भगुरूदरा । संततस्तिनताआठी निषसादाद्रिसानुषु ।। वरहचेः

# 1721

स्फुरन्तः पिङ्गलाभासो धरण्यासिन्द्रगोपकाः | सरक्तवान्ताः पान्यस्त्रीजीवा इव चकासित || 1722

भ्रष्टेर्मेघशुकाधातदितादर्कदाडिमात् । फरैरिव मही पिङ्कैः पूरिता हरिगोपकैः ॥ उम्छड्डनेः

# 1723

अकालजलबच्छन्नमालोक्य रिवमण्डलम् । चक्रवाकयुगं रीति रजनीभयशङ्क्या ॥

गर्ज्ज वा वर्ष वा मेघ मुञ्च वादानितोमरान् । गणयन्ति न शीतोष्णं वक्तमामिमुखा नराः ।।

## 1725

· इसतीय बलाकाभिनृत्यतीय तिंदुनैः । रोदितीवाम्बुधाराभिरुन्मत्तकमिवाम्बरम् ॥

एते केषामापे.

## 1726

वनिताचित्तचपला तिडदम्भोदकुक्षिषु । न तिष्ठति चिरं लक्ष्मीरपात्राङ्क्तिवागता ।]

## 1727

कलुषं मधुरं चाम्भः सर्वे सर्वत्र सांप्रतम् । अनार्जवजनस्येव कृतकव्याहतं वचः ॥ एसी महामनुष्यस्य.

1728

सेन्द्रचापैः श्रिता मेधीर्नपतिचर्ह्मरा नगाः । वर्णकम्बलसंवीता बभुर्मत्तिहरा इव ।] विशाखदेवस्यः

अवृष्टपूर्वमस्माभियंदेतदृश्यतेधुना । विषं विषधरैः पीतं मूर्किताः पथिकाङ्गाः ।। कस्यापि.

1730

मृशं भुभुभिरे भुभौर्दशः कुटनपादपैः। मेघरु बियनमार्गावतीर्णे रिव तारकैः ।।

भ<del>वन्सक्षे</del>मवृद्धेः

# 1731

अन्देभकुम्भे निर्भिन्ने विद्युख्वद्गलताहते । स्वच्छमुक्ताफलस्यूला निपेतुस्तीयविन्दवः ॥

# सुभाषितावत्रिः

| Ŧ | 7 | 2 | ? |
|---|---|---|---|
| • |   | · | - |

वातेरभ्युदितासारशीताक्रान्त इव क्षणात् । ज्वलन्कामानलः पान्यप्रियाददयमानिशत् ॥

शरदेवस्य.

# 1733

ब्बोझि नीलाम्बुदच्छन्ने गुरुवृष्टिभयादिव । जपाह पीष्मसंतापो हदयानि वियोगिनाम् ॥ वरहचेः

## 1734

अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यवक्रदुष्पापम् । प्रावृषि द्वरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्तमिव ॥ 1735

उपलक्ष्यवर्णसंकरमपगतगुणयोगमुज्झितस्यैर्यम् । प्रभिकाः समुद्दिजन्ते कुदेशमिव वीक्ष्य शक्रधनुः ।। 1736

भविरतभारानिकरं जलदैर्जलमुत्स्जद्भिरतिमात्रम् । मानिवधूहदयेभ्यः कालुष्यमदोषतो मृष्टम् ।।

द्यितभुजगेन संप्रति नृत्यचलचारुचन्द्रकिरणेन | बद्धभगुद्देन कामः प्रदीपितो नीलकण्डेन || 1788

अपगतरजोविकारा घनपटलाक्रान्ततारकालोका | लम्बपयोधरभारा प्रावृडियं वृद्धवनितेव || एते हुद्धेः

1739

भूमानलपवनविषैः पयोधरः सत्यमेव घटितोयम् । अन्धवति दहति चलयति निहन्ति कथमन्यथा विरहे ।। भृतमाङ्ग्डिकस्यः

# 1740

भालोहितमाकलयन्कन्दलमुत्कस्पितं मधुकरेण । संस्मरति पथिषु पथिको दिवताङ्गुलितर्जनाललितम् ॥ वरस्यः

नन्दयति कस्य न मनश्चपतैर्घनधूतिधूसरच्छायैः। आक्रम्य पुत्रकैरिव मलिनीकृतमम्बरं जलदैः ॥ वीजकस्यः

## 1742

चिरतैः कीलेयैरिय जलदैरसितैर्दिश्रश्विता वीक्ष्य | हंसाः सिता इव गुणाः कापि गता लोकमुत्स्रज्य || कस्या

### 1743

आलोकयति पयोधरमुपमान्दिरमभिनवाम्बुभरनीलम् । दियतारचितचितानलधूमोद्गमशङ्कया पथिकः ।। अनुस्कस्यः

### 1744

उपरि घनं घनपटलं निर्यग्गिरयोपि नर्तितमयूराः । क्षितिरपि कन्दलधवला हृष्टिं पथिकः क पातयतु ॥ भर्वहरः

### 1745

उपरि पयोधरमाला दूरे दियता किमेतवापिततम् । हिमवति दिव्यीषधयः कोधाविष्टः फणी शिरसि ॥ 1746

भियसिक कः खलु कालः भवासिनामितदायेन कष्टतरः । इति वदित पथिकजाया बकेन च भावृद्धित्युक्तम् ।। 1747

अन्यस्मिचिप काले दियताविरहः करोति संतापम् ।
किं पुनरिवरलजलधरगुरुतररिसतेषु दिवसेषु ।।
केषामपिः

# 1748

किं गतेन यदि सा न जीवति
प्राणिति प्रियतमा तथापि किम् ।
इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां
न प्रयाति पथिकः स्वमान्दरम् ।।
रातिम्बस्य

# **सुभाषिताव**िः

### 1749

हतमित्रबला विद्युद्धयो जगतः पङ्काविधानहेतवः । भवलम्बितनीचवृत्तयः समतामापुरसद्भिरम्बुदाः ॥

नारायणस्वामिनः.

# 1750

महीमसस्वादिभभूय मित्रं समागता नीचगतिः पयोदैः | समीरणोद्भूतरजोनिभेन नभो जगादेम्बुभियेव भूमिः || आर्यदेवस्यः

## 1751

विमलमम्बु निपीय नदीशतैः सिललभारनिरन्तरिनोदरः । क्रममिवानुभवत्तिपानजं गिरितटे निषसाद पयोधरः ॥

# 1752

भुवनदृष्टिनिरोधकरं कृतं
रिवकरानुपरुध्य मया तमः ।
विलितिन निहन्ति मुहुर्मुहुस्तिडिदितीव ररास रुषा धनः ॥

# 1753

दिवि निवेशिततास्रविलेखना नवघनानिलकस्पितकुन्तलाः । विसस्जुः सह वारिदशीकरै-नेयनवारि चिरं पथिकाकुनाः ।।

नविबोधमनोहरकेतकी-कुद्धमगर्भगतः सह कान्तवा । अविदितानिलवृष्टिभयागमः द्धसमदोत चिराय द्यिलीमुखः ॥ 1755

विषमवृष्टिहतेपि दवानले भ्रमरधूलिमृतोपि वनावलीः । सम्मिवीक्ष्य कृशानुसमप्रभा न मुमुचुर्भयमेव मृगाङ्गनाः ॥

एते कुमाग्हलस्यः

1756
गुणमयोपि स दोष इव कविइवित यस्कमलाकरसारसाः ।
समुद्येम्बुमुचामभवद्भगस्क्रमनुदामपि ममनीश्रमः ।।

**औशिवस्वानिनः**.

1757
दिाशिरशीकरवाहिनि माहते
वरित शीतभवादिव सत्वरः ।
मनसिजः प्रविवेश वियोगिनी
हर्यमाहिनशोकहृताशनम् ॥
कुमारससस्य

1758

भय मनसिजदिग्जयाभिशंसी जलधरदुन्दुभिराततान शब्दम् । तदनु तदनुजीविभिः कदम्यैः कषचितमुन्मदषद्वदष्ठलेन ॥ जयमाभयस्य

# **मुभाषि**तावलिः

### 1759

पयोनिधेर्त्राडवयह्निमिश्रं यत्पीतमम्भो बहु घस्मरेण ।

### 1760

मितनहृतभुरधूमश्यामैर्दिशो मितना घनै-रिवरतितृणश्यामा भूमिनेवोद्गतकन्दता । सुरतसुभगो नृनं कातः स एष समागतो मरणश्ररणा यस्मिन्नेते भवन्ति वियोगिनः ॥ चीआकस्य

## 1761

रसित तरुणीकेशस्यामे पयोमृति निर्भरं स्पुरित चपले वारं वारं क्षणद्युतिनेजसि । उपगुरुजनं मन्ये दैन्यात्पराङ्गुखद्धप्रया निभृतनिभृतं मन्दोच्छ्रासं तया बत रद्यते ॥

# जीवनागस्य.

# 1762

विरमत बनाः किं वो वृष्टचा मुधैव विस्ष्टया व्रजत ककुभं कामप्यन्यां मनोरुनितामितः । न तदिह वनं नासौ मार्गो न तद्य शिलातलं विरहगितिस्तन्त्या नो यहृतं नयनाम्बुभिः ।। 1763

शिलिकुलगलपाप्तच्छायैः पयोदिवितानकैरभिनवतर्त हृष्ट्वा व्योम प्रमुग्धदृशा चिरम् ।
प्रथमविरहे सारङ्गाक्या क्षणं तदनुष्ठितं
जगति प्रयक्तिर्देत्तो येन प्रवासजलाञ्चलिः ॥

फुटजकटवी वाता प्राताः श्रुतं घनगर्जितं
निशि निशि मुधा ग्रुन्ये तल्पे कृतः शयनश्रमः । भवधिगणनालेखापूर्णाः कृता गृहभित्तयो न खलु कविनाः प्राणा याता न च त्वमिहागतः ॥ केषानि

### 1765

क्षपाः क्षामीकृत्य प्रसममपहत्याम्बु सिरतां प्रताप्योर्वी कृत्कां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम् । क संप्रत्युष्णांशुर्गत इति समालेकनपरा-स्तिडिशिपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ॥ पाणिने

# 1766

दिशां हाराकाराः शमितशमभाराः शमवतां हताध्वव्यापाराः कृतमदिवकाराश्च शिखिनाम् ॥ अस्चीसंचारास्तुहिनकणसारा विरहिणी-मनः कीर्णाङ्गाराः किरति जलधारा जलधरः॥ करवापिः

## 1767

बही रौति बका रटन्ति तिङ्कतः शाम्यन्ति न व्याकुला विक्रोशन्ति घना घना च विलपत्युचैर्वलाकाविलः । आत्मानं मदतः क्षिपन्ति सिललासाराः पतन्त्ययतो मुक्का प्रावृषि साहसैकरिसके याति प्रियामध्यगे ।। कस्यपिः

# 1768

वेशिरन्तरिता स्रविध सरितामुर्वीधरैः काननै-र्यक्षेनापि न याति लोचनपयं कान्तेतिजानद्मपि । उद्गीवश्वरणामरुद्धवद्धधः कृत्वाशुपूर्णां नृशं । तामाशां पश्चिकस्तयापि किमपि ध्यायनमुहुर्वीक्षते ।। नरसिंहस्य

# सुभाषिताविकः

### 1769

किंचिन्मुद्रितपांसयः शिखिकुलैहत्पक्षमालेकिता जीर्णावासहदद्दद्वगृहिणीश्वासानिलैर्जर्जराः । एते ते निपतन्ति नूतनधनात्मावृद्भरारम्भिणी विष्ठायीकृतविषयुक्तवनितावक्रेन्दवी विन्दवः ॥ कस्वापि

## 1770

िष्यन्तां वनराजयः कुसुमिता निर्वास्यतां सर्पमु-जीपोशमकृत्म्बरेण खरिभः संपथ्यतां मारुतः । हा कष्टं धिगहो न कश्चिदिप मे मृकीकरोत्यम्बुदा-नित्येवं पिषकाङ्गनाप्रलितं शुत्वेव खं रोदिति ॥ मङ्गवर्कम्यः

## 1771

मामेस्मिन्पियकाय पान्य वसितर्नेवाधुना दीयते रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्यः प्रस्नप्तो युवा । तेनोद्रीय खलेन गर्जित घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतं येनाद्यापि करङ्कदण्डपतनादाङ्की जनस्तिष्ठति ॥ कस्यापि

# 1772

भुत्वा बालमृगीविलोलनयना शब्दं धनानां पुरा
भीत्या वक्षास संस्थिनापि निर्मित्रं भूयः समालिङ्गृति ।
या वक्षादपहत्य रोपितवती कण्डे ममैवाननं
सा ह्रक्ष्यत्यपुना कथं नु विरहे बाला पयोदावलीम् ।।
वर्गसनम्ब

# 1773

नृंत्यचन्द्रिकिणि क्षणन्मधुलिहि इयामायमानिक्षिती धीरध्यानपयोमुचि प्रविलसत्सौदामिनीदामिन । धाराम्भः कणद्यीतवाहिमदिति प्राणान्पयोदागमे हा हा हास्यिति मुग्धिका नववधूरित्यध्वगः क्रन्दिति ।। देवदस्य

' रात्री वारिभरालसाम्बुदरवोहिमेन जाताश्रुणा पान्येनास्मवियोगदुःखपिशुनं गीतं तथोत्कण्वया । आस्तां जीवितहारिणः प्रवसनालापस्व संकीर्तनं मानस्यापि जलाञ्जलिः सरभसं लोकेन दत्तो यथा ॥ अर्थस्यः

### 1775

हंसानां गतयो हता यदि तया कूजन्त्वमी सोत्ध्वका-स्तत्केदीर्हतबर्हकान्तय हमे नृत्यन्तु वा बर्हिणः । लावण्यं हतमस्य दग्धदादि।नस्तापं करोत्वेष मे यूयं गर्जथ यदिरागिस मयीत्येतच युक्तं घनाः ।। कस्यापि

### 1776

भाक्रन्दाः स्तिनितैर्विलोचनजलान्यभान्तधाराम्बुमिस्त्विद्विच्छेदभुवश्च शोकिशिखिनस्तुल्यास्ति छिद्विभ्रमैः ।
भन्तेर्मे दिवतामुखं तव शशी वृत्तिः समाप्यावयोस्तित्कं मामिनशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ।।
भानन्वर्धनस्य

### 1777

मेषैव्याम नवाम्बुभिर्वस्नमता विद्युक्तताभिर्दिशो धाराभिर्गगनं वनानि कुटजैः पूर्वृता निम्नगाः । एकां घातियतुं वियोगविधुरां दीनां वराकीं खियं प्रावृद्धाल हताश वर्णय कृतं मिथ्या किमाडम्बरम् ॥ चीआकस्य

## 1778

सोस्साहा नववारिभारगुरवो मुञ्चन्तु नादं घना वाता वान्तु कदम्बरेणुदाबला नृत्यन्तु सर्पद्विषः । मम्रां कान्तवियोगदुःखजलधी मां वीक्ष्य दीनाननां विद्युर्क्ति स्फुरसि स्वमप्यकरुणे खीस्वेपि तुल्ये सति ।।

# सुभाषितावलि:

## 1779

निर्नाश्याम्बरसीम्नि सूर्यशासृत्ताराः पदमाप्तये मेषो घोररवः पदाधिगमने दानप्रवृत्तस्ततः । पश्चात्तापवशादिवाशु तनुते सूर्ये तिंडक्रोचिषा चन्द्रं बालबलाकया करकया ताराः समं सर्वतः ।।

पण्डितपा अकस्थ.

### 1780

आकाशकुण्डे सतिडिद्धताशे करोति होमं झषकेतुदेवः । उच्चाटनायेव वियोगिनीनां यद्गर्जितं सैष हि मन्त्रपाटः ॥

श्रीराजानकशुगस्य.

### 1781

अदभ्रमभ्रोपलकुट्टिमेषु य-च्छितीकियन्ते मदनेन मार्गणाः । तडिछतास्तन्निकषोत्थपावक-स्फुलिङ्गभङ्गीललितानि विभ्रति ॥

1782

भनङ्गराखाणि नताङ्गि तीक्ष्णतां नयत्ययस्कार इवाम्बुदागमः । मठीमसाङ्गारहचां पयोमुचां तथास्ति मध्ये ज्वितस्तिडिच्छिखी ।।

# 1783

वान्तू वैर्मरुतः स्फुरन्तु ति तो गर्जन्तु धाराधरा मेघाठोकनहर्षुठाः कलरवान्मु चन्तु सर्पारयः । सद्यः पोषितजीवितेदाविरहे या निखपा प्राणिता युक्तं सा यदि जायते हतमितः सर्वापदामास्पदम् ॥

आसारेण न हर्म्यतः प्रियतमैर्यातुं बहिः शक्यते
 शिनोस्कम्पनिमत्तमायतृदृशा गाढं समालिङ्गचंते ।
 जालैः शिकरशीतलाथ मरुतो रत्यन्तखेदिक्दिः
 धन्यानां बत दुर्दिनं छिदनतां याति प्रियासंगमे ।।
 1785

नीलाम्भोजनमालकज्जलजलश्रीकण्डकण्डयुने भानमेघ महेन्द्रचापरिचिरं व्यासज्य कण्डे गुणम् । स्वैरं गर्ज मुद्दर्नकं कुरु दयां सा बाष्पपूर्णेक्षणा बाला बालमृणालकोमलननुस्तन्वी न सोढुं क्षमा ।। 1786

दग्धा पूर्वमहं वसन्तसमये नृताङ्क्रुरैः कोकिरैः पाप प्रावृषि गर्जिनैः किमपरं कर्तव्यमन्यस्त्रया । दीना कान्तवियोगदुःखित्रधुरा क्षामा तनुर्वतेते क्षारं प्रक्षिपिस क्षेते जरुधर प्राणावद्योषस्थितेः ।।

एसे केषामपि-

### 1787

भ्रातः पान्थ प्रसीद प्रतिविरम समुत्स्य वातामकाण्डे गन्तुं बाष्पाम्बुपूर ध्रुतनयनमुखीं प्रेयसीं ते न युक्तम् । वृत्तं मामेतिकष्टं यदिह गृहपतेः प्रोषितस्य प्रियाया मुक्ताक्रन्दांस्त्वमतान्सिलतितरणे निर्गतान्पदय बन्धून् ।।

# 1788

भद्रात्र मामके त्वं वसिस परिचयस्तेस्ति जानासि वार्ता-मस्मिच्चध्वन्यजाया जलधररसितोत्का न काचिद्दिपद्मा । इत्थं पान्थः प्रवासावधिदिनविगमापायशङ्की प्रियायाः पृच्छन्वृत्तान्तमारास्थितनिजभवनोप्याकुले। न प्रयाति ॥ शीमस्य

# सुभाषितावलिः

### 1789

मेघाटोपैः स्तनितस्वभगं वीक्ष्य खं हस्तिदन्तैः कृत्वा पर्झी दादिकरिनमेश्वामरैश्छादिवत्वा । कर्पूरैस्तां मृगमदरसैर्भृमिमालिप्य दोते सैंहे चर्मण्युरसि दियताबाहुपादाः पुलिन्दः ॥

# 1790

रटतु जलधरः पतन्तु धाराः
स्फुरतु तडिन्मरुतोपि वान्तु शीनाः ।
इयमुरसि महीषधीव कान्ता
सकलभयप्रतिधातिनी स्थिता मे ॥
कयोरिष

# अथ शस्त् 1791

बभुव गाढसंतापा मृणालवलयोज्ज्वला । उत्केव चन्दनापाण्डुघनस्तनवती द्वारत् ॥ भद्दबाणस्यः

# 1792

दर्शयन्ति शरचयः पुलिनानि शनैः शनैः | नवसंगमसत्रीडा जवनानीव योषितः || वास्मीकेः

# 1793

वान्तिकहारस्वभगाः सप्तच्छदस्रगन्धयः । वाता नवरतग्रानवधूगमनमन्यराः ॥ 1794

वान्ति रात्रौ रतिक्कान्तकामिनीखुइदोनिलाः | ललनालोलधम्मिक्कमिकामोदवासिताः || कवारिष

शरयुत्पसर्वदेशः सरसो गगनस्य च । चावकाः सिलेले पेतुश्वक्रवाका नमो ययुः ।। 1796

पणवनितयेव शारदा संमत्युपजनिततीव्रसंतापः । क्षपयित्वा धनसंपदमम्बरशेषः कृतः सविता ॥

एतौ शक बृद्धः

### 1797

काशाः क्षीरनिकाशा दिधिशस्त्रणीनि सप्तपर्णीनि | नवनीतिनिभश्चनद्रः शरदि च तक्रप्रभा ज्योत्का | गण्डगीपानस्य

1798

विजितमपि पक्ष्मलाक्ष्या बिम्बाधरशोभया वराकमिदम् | विकसति बन्धृकमहो रागवतः कीवृशी लज्जा || लंडितकस्यः

## 1799

भ्रहयद्धनान्धकारेथ प्राप्ते वर्षानिशाक्षये | शरस्यभानवेलेव प्रकाशमनयहिंशः ||

# 1800

रिक्ता विषाण्डुरात्मानो निःशब्दाः प्राप्तलाघवाः । त्वत्सपत्ना इव घना न्यस्तचापा दिशो ययुः ।। और्वस्यः

# 1801

खिमव जलं जलिमव खं हंसधन्द्र इव हंस इव चन्द्रः । कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥

# 1802

असारी निर्मुणी वक्षश्चित्ररूपतयान्वितः । अवाप न चिराद्वंशं शक्षचापः खली यथा ॥ अवन्तिवर्मणः

# **सुभा**चितावलिः

#### 1803

सितद्विजालीरम्याणि न जहुः कस्य वा मनः |
मुखानि चन्द्रकान्तानि निशानां योषितामिव ||
शक्वर्मणः

#### 1804

प्रसादयन्त्या दारदा चन्द्रमन्तर्मेठीमसम् । तीव्रतापः कृतो भास्वाञ्जुषेवाठोहितग्रुतिः ।। 1805

क़लमं फलभारातिगुरुमूर्धतया द्यानैः । विननामान्तिकोद्भूतं समाघ्रातुमिवोस्पलम् ॥ वरस्येः

#### 1806

मयैवाजन्मसंवृदः संपन्नः क नु यास्यति । शालेर्वियोगभीत्येव क्षेत्राम्भः कृशतां ययौ ॥ 1807

मन्युनेव कृशां यीष्मे वर्षास्च रुदितामिव । शारस्प्रसादमनयच्छशाङ्कस्य निशाङ्गनाम् ।। 1808

उपकारिणि विक्षीणे दानैः केदारवारिणि ||

सानुक्रोज्ञतया शालिरभूत्पाण्डुरवाङ्गुखः ।।

#### 1809

लवणाम्बुनिधेरम्भः कृत्स्तमुद्रीर्थ तोयदाः | द्धुधेवलतां भूयः पीतदुग्धार्णवा इव || 1810

नीलोत्पलवने रेजुः पादाः इयामायिता रवेः । ' वनबन्धनमुक्तस्य इयामिकामलिना इव ।। बाणस्यः

#### 1811

वनानि तोयानि च नेत्रकल्पैः पुष्पैः सरोजेश विलीनभृकुः । परस्परं विस्मयवन्ति तक्ष्मी-मालोकयां चक्रुरिवादरेण ॥ अहस्वामिनः

1812

मणिप्रमेषु प्रतिबिम्बशोभया निममया बालशशाङ्कलेखया | बिसाङ्कुरो वारिषु विश्वितात्मना न राजहंसेन पुनर्विचिच्छिहे ||

1813

कुमारइन्तस्य.

इयमिदमत्यन्तसमं नीचप्रभविष्णुता द्वारश्चेयम् । क्षेत्रेभ्योपास्य फलं खलेषु निःक्षिप्यते यस्याम् ॥ 1814

शरिद रिवरिसनप्ता बिश्नाणाः शोषमितशयगूपिताः । ज्वरिता इव लक्ष्यन्ते लङ्कनयोग्या महासरितः ।। एती जयगुप्तस्यः

1815

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरक्ष्मानार्द्रनत्वक्षताभम् । प्रसादयन्ती सकलङ्क्षमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥

> पणिनेः 1816

स्प्रष्टुं न या कण्टकतीक्ष्णदण्डं करेण पद्मं रमणी शशाक । सैबोत्पलानां विलुलाब खण्डं भिङ्गादेवं सर्वनिकारधाम ॥ 1817

रक्तच्छदत्वं विकचा वहन्ती नालं जलैः संगतमाद्धानाः ।

# **सुभाषिताव**लिः

निरस्य पुष्पेषु हिन्नं सममां पद्मा विरेजुः अमणा यथैव ॥ शकवृद्धेः

1818

भय प्रसचेन्दुमुखी सिताम्बरा समाययावृत्पलपचलोचना । सपङ्काश्रीरिव गां निषेवितुं सदंसवालव्यजना दारद्वपृः ॥

महामनुष्यम्यः

भहे⊹

1819

न तज्जलं यच सुत्रारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषट्वदम् । न पट्वदोसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तच जहार यन्मनः ॥

1820

अक्ष्णोर्त्रिपक्ष इति सानुदायं लुलाव नीलोत्पलं यदबला कलमस्य गोप्त्री । भृयस्तदेव दिशरसावहदुचतानां वैर विशोधियु दृद्धं न पराजितेषु ॥ भहावार्यस्य

1821

तीक्ष्णं रिवस्तपित नीच इवाचिरादयः शृङ्गं रुरुस्त्यजित मिस्रमिवाकृतज्ञः । तोयं प्रसीदित मुनेरिव चित्तमन्तः कामी दरिद्र इव शोषमुपैति पङ्कः ॥ नासस्यः

1822

नीतोस्मि येन महतीं सलिलेन वृद्धिः संयोजितश्च सततं गुरुणा फलेन । तच्छोष्यते दिनकृतेत्यतिचिन्तयेव शोकानतं कलमशालिवनं विपाण्डु ॥ भर्जुनरेवस्यः

### 1823

किनित्सस्यैराढचा कचन विकन्नैर्नीरजवनैः किनित्स्वच्छेस्तोयैः किनिदिप रुतैः सारसकृतैः । किनिद्धोमाभोगैः सुभगदादाभृद्धिम्बधवतै-रहो नेतः पुंसां हरति बहुरूपा दारिदयम् ॥ 1824

अर्धे स्त्रप्तो निशायां सरभसस्तरतायामसन्नश्रथाङ्गः प्रोङ्गतासस्यनृष्णो मधुमदविरतौ हर्म्यपृष्टे विबुद्धः । संभोगक्रान्तकान्ताशिथिलभुजलतार्वाज्तं कर्करीतो ज्योत्स्नाभिन्नाच्छधारं न पिवति सलिलं शारदं मन्दभाग्यः ॥ कथोरपि

## 1825

पूर्व वारिधरप्रसङ्गसमयनापूरितैः कुक्षिभि-र्या गर्भिण्य इत्रातिभारगुरत्रो निःमेत्र्यतामागताः । एताः संप्रति ता त्रिभान्त्यकलुषाः क्षामाभिरामाङ्गिकाः कूजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः प्रस्ता इत्र ॥ श्रीगांगवर्षणः

# 1826

भोक्तं भृङ्का न भुङ्के कुटिलबिसलताकोटिमिन्दोर्वितर्का-चाराकाराँस्तृषार्ती न पिबति पयसः स्थूलबिन्दृन्दलस्यान् । छायां सध्वान्तसंध्येत्यलिकुलदाबलां वेक्ति चाम्भोरुहाणां कान्ताविश्लेषभीर्हादनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः ॥ श्रीशिवस्यानिनः

# सुभाषितावलिः

# अथ हेमन्तः 1827

श्चारत्कालातपक्कान्तकान्तावक्रेन्दुवक्कभः । प्राप्तः सपदि हेमन्तः सामन्तः स्मर्भूपतेः ॥ 1828

भतभन्त नभःक्षेत्रे तारास्तरत्नकान्तयः । त्विषं तुषारबीजानां नृतनाङ्कुरशातिनाम् ।! 1829

सादाङ्केनेव कंदर्पदर्पोष्मपरिचिन्तनात् । द्योतेन महिराक्षीणां स्पृत्यते न कुचस्थली ।। 1830

महैरिणः कडोरांशोरियं प्रणयभूरिति | रोषादिव तुषारेण निरदद्यत पद्मिनी |} 1831

समक्षमि सर्वस्य पर्वभृयत पद्मिनी || तेजस्थिनोपि कुर्वन्ति किं कालवदामागताः || एते बिल्ह्यस्यः

1832

हिमधवलदन्तकेशी मन्द्युतितारका बृहत्तिमिरा | हिगुणीभूता रजनी वृद्धेव शनैः शनैर्याति || 1833

नमाः सदा शीतसहा जटाधरा विमुच्य पर्णानि फलानि सांप्रतम् । द्वस्यदं माधवमापुमुत्सुका-

स्तपः प्रवृत्ताः किमु सन्ति पाइपाः || 1834

कम्पप्रदोसी शिशिर्तुचौरो मुष्णाति वृक्षान्हरते किमस्मान् । इतीव भीत्या परिपाण्डुराणि जातानि भुष्काणि तृणानि भूमी ॥ 1835

हरति किमपां भस्मासारं श्ररद्वसितात्मनां परिपवनतां नितेमेषैः पुनात्युत चन्द्रिकाम् । वमति स्त्रमनःसंदर्भे किं निगीर्णमशेषतः किरति परितः किं हेमन्तस्तुषारकणोत्करम् ॥

1836

हे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्विय गुणइयम् | भयत्वशीतलं वारि निशाश्व सुरतक्षमाः || 1837

गम्भीरस्यापि सतः संप्रति गुरुद्दोकिपीडितस्येव । कूपस्य निद्यापगमे बाष्पेण निरुध्यते कण्टः ॥ एती बाणकवे .

1838

आहृतोपि सहायैरेमीत्युक्का विमुक्तनिद्रोपि । गन्तुमना अपि पर्थिकः संकोचं नैव शिथिलयति ।। भर्भाः

1839

प्रातेयतेशशिशिशानितसंप्रयोगः प्रोत्सुक्षकुन्दमकरन्दहतातिवृन्दः । कालोयमापतित कुङ्कमपङ्कपिङ्ग-प्रोत्तुङ्गपीवरपयोधरभारभाजाम् ॥ डोहरस्य

1840

तवुनि तृणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानां नवयवसपलालस्नस्तरे सोपधाने । परिहरति द्धगुप्तं हालिकद्दन्द्दमारा-स्कुचकलदामहोष्माबद्दरेखस्तुषारः ।

# **मुभाषिताव**िः

## 1841

शुकहरितयवानां सीम्नि नीहारभासः
सपि विगतनिद्राः क्रीञ्चकान्ताः क्षपान्ते |
विद्धति कमनीयं काणमुद्यत्ककारं
सरितगलनाठीजर्जरस्फाररेफम् ||

#### 1842

हे पान्थ प्रियविषयोगहुतभुग्ज्वालानभिज्ञोसि किं किं वा नास्ति तव प्रिया गतघृणः किं वासि हीने धिया । येनास्मिचवकुङ्कुमारुणरुचिज्यासङ्गधर्मोचिते कुन्दानन्दितमत्त्रषट्टदकुले काले गृहाचिर्गतः ॥

#### 1843

प्रोचन्त्रीहिप्रयंगुचुितभृति विदलक्कुन्दमाद्यद्विरेफे काले प्रातेयवातप्रचलिकसितोहाममन्दारदाम्नि । येपां नो कण्डलमा क्षणमि तुहिनक्षोददक्षा मृगाक्षी नेषामायामियामा यमसदनसमा यामिनी याति नृनम् ॥

## कंषामपि.

## 1844

छित्त्रा हारलताः किरन्ति गलितव्याकीर्णमुक्ताफलाः भुष्कं मर्भरयन्ति चन्दनरजो वक्षःस्थलायासकम् । दीतं द्वारदतापतान्तिद्यमनं यद्यत्समाजहिरे हेमन्ते तदिदं त्यजन्ति तुहिनव्याजेन दिव्याङ्गनाः ॥

## 1845

शोभां दिक्तरुणीर्नयन्ति विलसन्मुक्ताकलापोक्चवलां क्षीणीमण्डलमावहन्ति निपतत्पुष्पोपकाराञ्चितम् । स्वच्छैः प्रेर्णुवते नितान्तधवलैर्वासोभिरुवीभृतः किं हेमन्तमहोचितं हिममुचः कुर्वन्ति नैतेम्बुदाः ।।

#### 1846

प्रवाणव्यापारं तुहिनपतनेनान्तर बति
प्रिधिचा द्यामानां विपुत्र यति संभोगसमयम् ।
समाक्षेषं द्यीतिर्गमयति मदद्गिनिविद्धतां
हितं हेमन्तोयं किमिप तदणानां प्रकुदते ॥

१ते भीनर्द्धतारस्य तस्य

# अथ दिादिारः 1847

अब्युत्पचितिलासानां नारीणामिव सांप्रतम् । सीत्काराचार्यतां कर्तुमयं प्राप्तो हिमागमः ।! 1848

कारणोत्पन्नकीपापि सांप्रतं जलदागमे । निशि शीतापदेशेन गाडमालिङ्गति प्रियम् ॥

एती महामनुष्यस्यः

1849

पावारेर क्रारिर्गर्भगृहैस्तनतटैश्च दियतानाम् । संतर्जितं समन्ताचिपति शीतं दरिद्रेषु ॥ 1850

संकोचितकरयुगतः प्रगतितदृङ्गासिकोदृषितकायः | नद्यवतरणविषण्णो तिखित इवावस्थितः पथिकः || कवोरपि

## 1851

अंशुक्तिव शीतभयात्संस्त्यानत्वच्छलेन हिमभवलम् । अम्मोभिरपि गृहीतं पद्यत शिशिरस्य माहात्म्यम् ॥ अमृतवर्धनस्य

1852

करचरणनासमादी कर्णी गृझाति रक्ततां गमयन् । ज्ञीतं गुरुकृतपीडं पथादङ्गानि कूर्म इव ।। गीजकस्य

# **सुभाषिताव**लिः

#### 1853

हारं गृहस्य पिहितं शयनस्य पार्श्वं विक्कजर्वलत्युपिर तूलपटो गरीवान् । अङ्केनुकूलमनुरागवशात्कलत्र-मित्यं करोति किमसी स्वपतस्तुषारः ।।

#### 1854

केशानाकुलयन्दृशी मुकुलयन्यासी बलादाक्षिप-झानन्यन्पुलकोद्गम प्रकटयद्वावेगकम्पं गतेः । वारं वारमुदारसीत्कृतरवैर्दन्तच्छदं पीडय-न्प्रायः शैशिर एष संपति महत्कान्नास्च कान्तायते ॥

#### 1855

चुम्बन्तो गण्डभित्तीरलकवित मुखे सीत्कृतान्यादधाना वक्षःस्त्कृत्त्वकेषु स्तनभरपुलकोद्भेदमापादयन्तः । करूनाकम्पयन्तः पृथुजवनतटात्संसयन्तोद्युकानि व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितभृतः शैशिरा वान्ति वाताः ।। कस्यापिः

## 1856

इन्दुं नण्डुलखण्डमण्डलक्विं नित्योदितं जातुचि-दशें मेघघरद्वधद्वनगलद्देहं विधन्ते विधिः । नूनं लोकहिनेच्छया किरिन यत्संतर्पणं सर्वतः गुआदभविशिष्टपिष्टक्चिरं भूमौ तुषारं दिवः ।। प॰ पाजकस्य

## 1857

पुण्यामी पूर्णवाञ्छः प्रथममगणितद्वोषदोषः प्रदोषे पान्यः सुप्त्वा यथेच्छं तरलतनुतृणे धामनि मामदेव्याः । उत्कम्पी कर्पटार्धे जरति परिजडेदभ्रनिश्किन्ननिद्रे बाते वाति प्रकामं हिमकणनिहतः कोणतः कोणमेति ।।

# **कुसुमोद्य**ः

# अथ कुन्नमोचयः 1858

त्रयच्छतेथैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्भिता । म किंत्रिद्वे चरणे न केवलं लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम् ॥

### 1859

निपीयमानस्तवका शिलीमुवि-रशोकयष्टिश्वलवालपक्षवा । विद्धम्बयन्ती दृशो वधूजनै-रमन्ददष्टीष्ठकरावधूननम् ।

## 1860

करो धुनाना नवपहःचाकृती
वृथा कृथा मानिनि मा परिश्रमम् ।
उपेयुषी कल्पलनाभिदाङ्क्या
कथं न्वितस्यति षट्टदावितः ।।

## 1861

व्यपोहितुं लोचनतो मुखानितै-रपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । पयोधरेणोरिक काचिदुन्मनाः पियं जवानोच्चतपीयरस्ननी ।।

एते भारवेः

## 1862

मुहृरुपद्दसिवामियालिनादै-वितरसि नः कलिकां किमर्यमेताम् । वसतिमभिगतेन धाम्नि तस्याः शड कलिरेव महास्त्रयाद्य दक्तः ॥

# सुभाषितावतिः

#### 1863

भवितकुद्धमा विहाय वही-र्युवतिषु कोमलमालभारिणीषु । पदमुपदिषरे कुलान्यलीनां न परिचया मलिनात्मनां प्रधानम् ।। 1864

विनयति खब्दो दृदाः परागं प्रणयिनि कौ सम्माननानिलेन । तदहितयुवतेरभी क्षणमक्षो-ईयमपि रोषरजोमिरापुरूरे ॥

एते माघस्यः

1865

उधित्य प्रथममवस्यितं मृगाक्षी
पुष्पीषं भितविटपं प्रहीतुकामा ।
आरोढुं चरणमदादद्योक्षयष्टेरामूलं पुनर्पि तेन पुष्पितासी ।।
1866

भनास्मिन्छरतलतागृहेस्ति रम्यं मालत्याः कुछममनुधितं परेण । इत्युक्ता मृदु करपहावे गृहीस्वा मुग्धाक्षीं रहसि निनाय कोपि धूर्तः ॥

एती जयनाधवस्य.

## 1867

भोत्फुष्टचारुकुद्धमस्तबकीघनमा येथं धृता रुचिरचूनलता मृगाक्ष्या । राङ्केनया विरहिणीवधदुर्मदस्य कामस्य पूरितमिदं प्रतिपुष्पचापम् ॥

एतत्पुवलोडकस्य.

# **वसके**लिः

1868

भसंख्यपुष्पोपि मनोभवस्य पञ्चैव बाणार्थमयं ददाति । एवं कदर्यत्विमवावधार्थ सर्वस्वमपाहि मधोर्वधूमिः ।। 1869 स्वेदाम्भसा पुष्परजोभरैश

सर्वत्र पङ्के विहिते वधूनाम् । सर्वत्र पङ्के विहिते वधूनाम् । चक्रे निषासं कठिनोक्षतेषु खीणां मनोभूः कुचमण्डलेषु ॥

अथ जलकेलिः

1870

उन्मृष्टपन्ना लुलितालकान्ताः कण्डेषु लमा जघनं स्पृद्यान्तः । कुचस्थलीष्वाहतिमादधाना गता वधूनां प्रियतां जलीघाः ॥

चकाशिरे कण्टकिमिः पलाशै-नितम्बसङ्गोक्षसितोरुकम्पैः । कान्तापरिष्वङ्गविरूडसान्द्र-रोमाञ्चपुञ्जैरिव पद्मखण्डाः ।। 1872

इतोज्जरागस्तिलकं विमृष्टं लम्धान्तरैरेभिरितीय मत्या | इसंहतेनेति तदा जलाना-मदायि मध्यं न कुचहयेन ||

एते जयवधर्गस्यः

# सुमाषिताविः

1873

सन्दष्टवक्षेष्वबलानितम्बे-ष्विन्दुप्रकाशान्तरितोडुकल्पाः । अमी जलापूरितस्त्रमार्गा मौनं भजन्ते रशनाकलापाः ॥

1874

आसां जलास्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्धिषु शीकरेषु । पयोधरोत्सर्पिषु शीर्यमाणः संलक्ष्यते न च्छिदुरोपि हारः ॥

एती कालिवासस्य

1875

मुग्धाङ्गना कापि सरोजपनं विलोलिताम्भःकणिकं निरीक्ष्य । प्रसारयामास जवेन पाणि ससंभ्रमं मौक्तिकशङ्कयेव ॥

वह्नभदेवस्य.

1876

सततमातपवातिनेषेविणः परिणतं सरसस्तपसः फलम् । यदबलाजन एव भुजैरसा-वुर इवास्य पयः परिषस्वजे ॥ शङ्क्षकस्य.

1877

त्रियकरप्रहिताम्बुकणच्छटा-छुरणमीलितलोचनयाप्यहो । दृदि कयाचिदसद्यमनोभव-ज्वलनतापरुजा जगृहेतराम् ॥

#### 1878

करै। धुनाना नवपक्षवाकृती पयस्यगाधे किल जातसंश्रमा | सखीष्वनिर्वाच्यमधाष्ट्यंदूषितं प्रियाङ्कसंश्लेषमवाप मानिनी ||

#### 1879

प्रियेण संप्रथ्य विपक्षसंनिधा-वुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने | स्नजं न काचिद्विजही जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ||

#### 1880

तिरोहिनान्तानि नितान्तमाकुलैरपां विगाहादलकैः प्रसारिभिः ।
ययुर्वधूनां वदनानि तुल्यनां
हिरेफवृन्दान्तरितैः सरोहिः ॥

एते भारवेः

## 1881

संक्षोमं पयसि मुद्धमेहेमकुम्म-श्रीमाजा स्तन्युगलेन नीयमाने । विश्लेषं युगमगमद्रयाङ्गनासो-रुद्धनः क इय खुखायहः परेषाम् ॥

## 1882

भानन्दं दधित मुखे करोदकेन स्यामाया दिवतनमेन सिच्यमाने । ईर्ष्यन्त्या वदनमसिक्तमप्यनल्प-स्वेदाम्भः स्विपतमजायतेतरस्याः ।

# सुभाषिताविः

1883

कान्तानां कुवलयमप्यपास्तमक्णीः शोभाभिनं मुखबचाहमेकमेव । संहर्षादलिविदौरितीव गायँ-होलोमीं पयसि महोत्पलं नर्नत ॥

एते नाघस्य.

1884

लब्धं सरोभिः फलमम्बुजानां सङ्ग्रेन कान्तामुखतस्कराणाम् । एषामकृष्यन्त वराङ्गनाभि-विलोचनानीव यदुत्पलानि ॥ 1885

किमप्यवज्ञातसरोरुहेभ्यः सरस्तदासां पदपङ्गवेभ्यः । परीक्षणायेव निसर्गकान्ते-रतक्तकं वीचिभिराचकर्ष ।।

एतौ ।बिहुलस्य.

## अथास्तमयः

1886

करसादोम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता | वारुणीसङ्गजावस्या भानुनाप्यनुभूयते ||

सुरिन चूलस्बः

1887

विलोक्य संगमे रागं पश्चिमाया विवस्वतः | कृतं कृष्णं मुखं प्राच्या नहि नार्यो विनेर्ध्यया || पापिनेः

## भस्तमयः

#### 1888

वीप्रिमोषिकेरोषु तापं विरिहणीषु च ।
निःक्षिप्येव जगामास्तं विश्वस्तिकरणो रविः ॥
क्षेत्रस्यः

1889

अविज्ञातिवदोषस्य सर्वतेजोपहारिणः । स्वामिनो निर्विवेकस्य तमसश्च किमन्तरम् ॥

*k* 

श्रीमदवन्तिवर्मणः

1890

लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । असत्पुरुषमेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता ॥

विक्रमाविष्यस्य.

1891

कचिन्मृगशिरःपृणं कचितालस्विकृतिकम् । कचिच्छ्रवणसंकीणं नभो व्याधगृहायते ।।

भास्करसेनस्यः

1892

सांध्यरागरुधिरारुणमारा-त्रिष्पपात रिवमण्डलमञ्जी । क्रूरकालकरवालिकूनं बासरस्य सहसैव शिरी नु ॥

उपमन्योः

1893

रम्यतामुपगते नयनानां लोहितायति सहस्रमरीचौ । आससाद विरहय्य धरित्रीं चक्रवाकमिथुनान्यभितापः ॥

भारवेः

# **सुभाषिताव**लिः

1894

अंगुमानि विपाकिपशकुः इपमाप परितो दिवसान्ते । कः परोत्र न विकारमुपेया-भीम — परिवेक्षितमूर्तिः ॥

1895

शोज्क्यमित्रमपवर्जितदीषं नाद्ययप्रकटनं मम युक्तम् । नूनमेवमवमृष्य तदानीं मीलितं इदयमम्बुद्देण ॥

1896

मित्रमुज्झितवतातिनिराशं
स्वाशयाद्विदितवैभवहीनम् ।
ईदृशेन नभसा महतान्तः
ग्रुम्यता प्रकटितातिशयेन ।।

एते अवनाधवस्य

1897

असौ हि संकेतसमुद्धकाभि-र्विलासिनीभिर्मदनातुराभिः । सरोषदृष्टः स्फुरिताधराभि-र्द्भुतं रविर्भीत इवास्तमेति ॥

नरेन्द्रस्य,

1898

भथाससादास्तमनिन्द्यतेजा जनस्य दूरोज्झितमृत्युभीतेः । उत्पत्तिमद्दस्तु विनादयवद्दयं यथाहमित्येवमिवोपदेष्टुम् ॥

### थस्तमयः

1899

सरोठहाक्षीणि निमीलयन्त्या रवी गते साधु कृतं नलिन्या । अक्ष्णां हि दृष्ट्वापि जगत्समयं फलं प्रियालोकनमात्रमेव ।।

एतौ पाणिनेः. 1900

कृतोपकारं प्रियबन्धुमर्क मा द्राक्ष्म हीनांशुमधः पतन्तम्। इतीव मस्वा नलिनीवधूमि-र्निमीतितान्यम्बुरुहेश्वणानि ॥

शुद्धमाविलमवस्थितं चलं वक्रमार्जवगुणान्वितं च यत् । सर्वमेव तमसा समीकृतं धिङ्कहत्त्वमसतां हतान्तरम् ॥

1901

कालिशसस्य.

1902

एके वारिनिधी प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं केचित्पावकयोगितां निजगदुः क्षीणेह्नि चण्डार्चिषः । मिथ्या चैतदसाक्षिकं प्रियसखि प्रत्यक्षतीवातपं मन्येहं पुनरध्वनीनरमणीचेताधिद्योते राविः ॥ इन्दुलेखाचाः.

1903

**महद्भिरोपै**स्तमसामभिद्रुतो भवेष्यसंमूहमतिः क्रमन्शिती । पदीपवेषेण गृहे गृहे स्थिता विखण्डा देहं बहु धेव भास्करः ॥

मण्डस्ब.

# सुभाषितावलिः

1904

प्रकार्य लोकान्भगवान्स्वतेजसा
प्रभादिरद्रः सर्वितापि जायते |
अहो चला श्रीर्वलमानदामहो
स्पृदान्ति सर्वे हि दशाविपर्यये ||

पाणिनेः

1905

अयं हि तीत्रेण जगन्ति नेजसा प्रताप्य भासां पतिरस्तमागतः । प्रतापमात्रोपनता विभृतय-थिरं न तिष्ठन्ति परोपतापिनाम् ॥

शंकरगणस्य-

1906

समाहतं यस्य करैर्विसर्पिभि-स्तमो दिगन्तेष्वपि नावतिष्ठते । स एव भास्वाँस्तमसाभिभृयते स्पृद्यान्ति कं कालवदोन नापदः ॥

उहोरकस्य.

1907

परस्परं चब्बुपुटह्यार्पितां विभर्ति चक्राह्ययुगं मदालसम् । नितान्तसंघट्टनकीलकोपमां वियोगभीत्येव मृणालनालिकाम् ॥

कस्यापि

1908

यातोस्मि पद्मनयने समयो ममैष
स्त्रप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया |
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः
सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ||
श्रीहर्षश्वस्यः

#### **अस्तमयः**

### 1909

भस्तावलिबरविबिम्बतयोदयाद्रि-चूडोन्मिषत्सकलचन्द्रतया च सायम् । संध्याप्रनृत्तहरहस्तगृहीतकांस्य-तालह्रयेव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः ॥

#### 1910

व्यक्तोपकारममुना स्थगितास्न विक्षु प्रयोगृहं सुखमलक्षितमेव यामः । धम्मिक्षबन्धरुत्तिरैर्भिमारिकाभिः प्रेम्णा तमश्चिरमितीव शिरोभिरूहे ।।

#### 1911

आबद्धपद्ममुकुलाञ्जलि याचितोसा-बुत्सुज्य संप्रति गतः कथमंश्रमाली । अन्तर्निहद्धमधुपकणितैरितीय स्वमायति स्म नलिनी निश्चि बद्धनिद्या ॥

## 1912

ध्वस्ताद्रिपार्श्वमुपजग्मुषि तिग्ममासि
जानीत शीतिकरणोभ्युदितो न वेति ।
चारा इवाथ रजनीतिमिरप्रयुक्ताथेरुथिरं चरणभूमिषु चञ्चरीकाः ।।

## 1913

निष्ट्यूतकज्जलकरालाशिखाशिखण्डै-हत्सङ्गवृत्तिमधिगम्य निकेतनानाम् । बोहानुबन्धिभिरदीपि दिनावसाने संध्यार्भकेरिय सरागकरैः पदीपैः ॥

एते रस्नाकरस्य,

# **सुभाषितावालिः**

#### 1914

भावेपते भ्रमति रोहिति मोहमेति कान्तं विलोकयित कूजित दीनदीनम् । अस्तं हि भानुमति गच्छित चक्रवाकी हा जीवितेपि मरणं प्रियविषयोगः ॥

### 1915

दूरागतं दियतमुत्सुकिता नितान्तमालिङ्ग्च यातु विरद्दस्य दुरन्तमन्तम् ।
इत्यं विचिन्त्य भुवनित्रतयेकबन्धुरस्तं जगाम भगवाननुकम्पयेव ॥

कयोगि

#### 1916

एकेनाक्ष्णा परिणतरुषा पाटलेनास्तसंस्थं पद्यत्यर्के कुमुदिवदादेनापरेण स्वकान्तम् । अह्नश्रेदे दियतविरहादाङ्किनी चक्रवाकी ही संकीणी रचयति रसी नर्तकीय प्रगल्मा ।।

चन्दकस्यः

## 1917

हुताद्याज्यालाभे स्थितवित रवावस्ताद्याखरे पिपाद्यः किंजल्कं प्रविद्याति सरोजं मधुकरः । तदन्तः संरोधं गणयति न संध्यासमयजं जनोर्थी नापायं विमृषति फलैकान्ततृषितः ॥

विष्णुशर्मणः.

## 1918

वेस्यद्गारसमं विकासिकुसुमं पर्यत्यतातं विसं विद्धं चन्द्रमवेक्षते महगणं तिहस्फुलिक्नोपमम् । चक्राह्रो निद्धा शीतलेपि श्रयने तोयेन संदद्यते प्रायेणेष्टवियोगतप्रमनसां वन्ह्येकरूपं जगत् ।।

## भस्तमयः

#### 1919

चक्काक्की विरदी हतोपि इदये बाणेन न त्यक्कवा-न्याणान्याणसमासमागमसुखध्यानैकतानश्चिरम् । स्यां छायामवलोक्य वारिणि गलद्रक्तामवेत्य प्रियां भ्रातस्तद्वणवेदनापरिगतः कष्टं मृतः सांप्रतम् ॥ कयोरिषः

## 1920

दीनं रौति निरीक्ष्य तत्र सवितुर्विम्बं समुत्को मुद्द-भञ्च्या मार्ष्टि पुरः स्थितां सहचरीं दुःखेन मन्दोणमाम्। अस्तं यास्यति मास्करोयमुदयादित्याकुरुश्चेतसा चक्राह्यो न सुखं दिवापि रुभते थिग्दुःखितान्कामिनः।

पक्षावुस्क्षिपति क्षितौ निपतित क्रोडं नखैरुल्लिख-त्युद्भाष्पेण च चक्षुषा सहसरीं ध्यायन्मुहुर्वीक्षते । चक्राह्रो दिवसावसानसमये तत्तत्करोत्युन्मना येनालोहितमण्डलोपि कृपया नास्तं रविर्यच्यति ॥

शिवाविरहस्य.

## 1922

प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विफलस्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभर्तुरभू-च पतिष्यतः करसहस्रमपि ।। 1923

भंनुरागवन्तमि ठोचनयो-र्दधतं वपुः स्रखमतापकरम् । निरकासयद्रविमपेतयसं वियदालयादपरदिग्गणिका ।

# सुभाषिनाबिः

1924

रुचिभासि भर्तिर भृद्यं विमलाः परलोकमभ्युपगते विविद्यः । ज्वलनं त्विषः कथिमवेतरया स्रुलभोन्यजन्मनि स एव पतिः ॥

1925

अविभाव्यतारकमृहष्टिहम-धुतिबिम्बमस्तमितभानु नभः । विरतोरुतापमतमिस्नमभा-दपदोषतेव विगुणस्य गुणः ।। 1926

ददृशेषि भास्कररुत्राह्मि न यः स तमीं तमोभिराधिगम्य तताम् । द्युतिमपहीद्रहगणो लघवः प्रकटीभवन्ति मलिनाश्रयतः ॥

एते माघस्य

1927

कालः किरानः स्फुटपद्मकस्य वर्धं व्यथाद्यस्य दिनद्विपस्य । तस्यैव संध्या रुचिरास्रधारा ताराश्च कुम्भस्यलमौक्तिकानि ॥ 1928

एतद्वभुकचानुकारिकिरणं राजदुहोह्नः शिरश्रेदामं वियतः प्रतीचि निपतत्यग्धी रवेर्मण्डलम् ।
एषापि खुरमा पियानुगमनं पोहामकाष्टोत्थिते
संध्यामी विनिधाय तारकमिषाज्जातास्थिशेषस्थितिः ॥

एती नैषभकर्तुः

## **अस्तमयः**

#### 1929

भानुमानपरिवग्वनिताया-श्रुम्बति स्म मुखमुद्गतरागः। पश्चिनी किमु करोतु वराकी मीलिताम्बुरुहनेत्रपुटामूत् ॥

विद्वणस्य-

1930

किं नु कालगणनापनेर्मयी-भाण्डमर्यमवपुर्हिरण्मयम् । तत्र यद्विपरिवर्तितानने लिम्पति स्म धरणिं तमोमषी ॥

मह्यक्रस्य.

#### 1931

आवाय दण्डं सकलाम् दिक्षु योयं परिभ्राम्यित भानुभिक्षुः । अन्धौ निमज्जन्तिव तापसीयं संध्याभ्रकाषायमधत्त सायम् ॥

1932

कि योगिनीयं रजनी रतीशं याजीजिवत्पद्मममूमुहद्य । योगर्दिमस्या महतीमलग्न-मिदं बदत्यम्बरचुम्बि कम्बु ॥

1933

प्रबोधकालप्रतिबोधितानि नाराखपुष्पाणि निदर्शयन्ती । निशाह शून्याध्यनि योगिनीयं मृषा जगदृष्टमपि स्फुटाभम् ।।

# सुभाषिताविकः

1934

रामाितरोमाविति दिग्विगाहि
ध्वान्तायते वाहनमन्तकस्य | यहीक्ष्य दूरादिव विभ्यतः स्वान् नशान्गृहीस्वापस्रतो विवस्वान् || एते नैषधकर्तुः

1935

वासवस्तुरगरत्नममुष्मा-त्याप दास्यति ममापि कदाचित् । आशयेति जलराशिमयासी-द्वानुरश्वपरिवर्तिथिवेव ।।

# अथाभिसारिकाः

1936

हरवे दिवतेन हते वपुषि सवेपयुनि पथि निरालोके । अबि कथव कथमनङ्ग प्रिवगृहमभिसारिकां नयसि ।। 1937

> बुर्दिननिशीयतिमिरे निःसंचाराद्ध नगरवीथीषु । पत्थी विदेशयाते परं छखं जघनत्रपठायाः ॥ 1938

> > कान्तवेशम बहु संदिशतीमि-र्यातमेष रतये रमणीमिः । मन्मयेन परिसुप्तमतीनां प्रायशः स्वितिमप्युपकारि ।।

भार**वे**ः 193<del>9</del>

नूपुरी कथयतोभिसारणं दिाञ्जितेन पदवीमलक्तकः ।

## **अ**भिसारिकाः

संगमे रटित मेखला खला सर्व एव रिपवो न मण्डनम् ॥ 1940

उत्तिष्ठ दूति वामो यामो यातस्तथापि नायातः । यातः परमपि जीवति जीवितनायो भवस्वस्याः ॥ कवोरपि.

1941

नयनोदरयोः कपोलभागे
द्युतिमद्रत्नगणेषु भूषणेषु ।
सिललप्रतिबिम्बितेन्दुबिम्बा
द्यातचन्द्राभरणेव काचिदासीत्।।

भूषपदेवस्यः

1942

मदेन रागेण किमिन्दुना वा पुष्पेषुणा वा मधुना प्रयुक्ताः । निद्यागमे यत्पविहाय भीतिं ययुः प्रियाणां भवनानि नार्यः ॥

चीलुकस्य.

1943

निरीक्ष्य विद्युत्तयनैः पयोदो मुखं निद्गायामभिसारिकायाः । भारानिपातैः सह किं नु वान्त-भन्द्रोयमित्यार्ततरं ररास ॥

पाणिनेः.

1944

संकेतभामि प्रथमं प्रियेण संभाविते सत्यभिसारिकायाः । अभूत्युःखं यस्किमपीति वाचा-मगोचिरं तस्त्रयमेव वाच्यम् ॥ प्रयस्त्रस्यः

# सुभाषिताविकः

1945

कलावित क्षततमसि प्रभाविति स्फुटोदये जननयनाभिनन्दिनि । ददुईदां दादि।नि रुषाभिसारिकाः क्षत्रिद्धवत्यनिद्यभगोपि दुर्भगः ॥

> ्र गाविन्यस्यामिनः-1946

क प्रस्थितासि करमोरु घने निशीये प्राणाधिको वसति यत्र निजः प्रियो में ! एकाकिनी वद कर्थ न बिभेषि बाले शूरोस्ति पुङ्खितशरो मदनः सहायः !!

अमरुकस्थ.

## 1947

उरिस निहितस्तारो हारः कृता जघने घने कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिनूपुरी । प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतिङ्ण्डिमा यदि किमपरं त्रासोत्कम्पा दिशः समुदीक्षसे ॥ अर्गवस्य

## 1948

मार्गे पङ्किनि तीयदान्धतमसे निःशब्दसंचारकं गन्तव्या दियतस्य मेद्य घसतिर्मुग्धेति कृत्वा मितम् । आ जानृद्तनूपुरा करतलेनाच्छाद्य नेत्रे भृतां कृष्ण्राञ्चब्धपदस्यितिः स्वभवने पन्धानमभ्यस्यति ।।

## 1949

यावन्मदामदप्रमादिववशः स्त्रप्तो जनोन्तःपुरे यावचैष न मुच्यते जलमुचा वैरीव तारापितः । यावद्वारिमदं न रक्षकजनैरास्थीयते संपति क्षिपं तावदसी स्मरामयवतां वैद्यः समासाद्यताम् ।।

## **अभिसारिकाः**

#### **1950**

बातोद्भृतमुखी प्रमृष्टतिलका सालक्तरक्तांशुका मेघानां निनदेन भीतवदना गत्वा प्रियस्थालयम् । इतं नेच्छति लज्ज्ञया प्रलिपतुं देहीति वर्षाहता पादौ नूपुरकर्दमप्रतिहतौ संदाब्दयन्ती स्थिता ।। केषामि

1951

पङ्कात्ताजानुपादासिततर्यसना वृष्टिसंमृष्टपत्रा वातोद्भूतालकान्ता जलपतनगलिक्कचधिमस्रमाला । शीतप्रस्पन्दितौष्ठाक्षमकर्चरणा वेपयुव्याप्रगात्री नापुण्यैरेत्य तन्वी गुरुजनभवनात्रीयते वक्षसि द्राक् ॥

**न** य्यहास्थम्य

### 1952

पुत्रमम्बुजमुखी दावभङ्गचा कृत्रिमं शिरसि कापि वहन्ती । कान्तवेदमनि जगाम रुदन्ती कं विखम्बयति नो कुछुमेषुः ।। विहुणस्य.

1953

अस्थानगामिभिरलंकरणैरुपेता
भूयः पदस्खलनिह्नृतिरप्रसचा ।
षाणीव कापि कुकवेर्जनहस्यमाना
द्राङ्गिर्गता निजगृहाद्वनिता मदान्धा ॥

उत्पेशावलभस्य.

1954

निशा वयस्या तिमिरं प्रदीपः सोपानपाठी भुजगेन्द्रभोगाः । प्रेमोन्मदानामभिसारिकाणां स्मरोपदिष्टः पर एव पन्याः ॥ वाहिनीपतेः

# सुभाषिताविः

| अथ | चन्द्रोदयः |
|----|------------|
|    | TOEE       |

प्रस्यययौवनां इयामामपेनितिमिरांशुकाम् । विलोक्य जातहासोभृन्मुदेव कुमुदाकरः ॥ वरहचे

1956

आश्वासयति काकोपि दुःखितां पथिकाङ्गनाम् । त्वं चन्द्रामृतजन्मापि दहसीति किमुच्यताम् ॥ 1957

तन्वङ्गचा मुखमुद्दीक्ष्य क्षणमेष निवाकरः । प्रदेषात्क्षयमायाति वृद्धिर्मत्सरिणां कुतः ।। 1958

कुमुदेष्वधिकं भान्ति पतिताश्चन्द्ररहमयः । अतिप्रकृष्टशीलेषु कुलेष्विव समृद्धयः ।। 1959

बोधितुं इदये द्वपं सहायं रितवक्षभम् ।
करस्पर्दी कुचे धंते चन्द्रश्रच्चलचक्षुषाम् ।।
कषामिक

1960

दूरमंशुप्रभाजालं प्रसारयति चन्द्रमाः | रात्रौ नववयाः कामी मनोरयमिवाधनः || 1961

द्गीतां शुकरसंस्पृष्टा निशास्त्र कमलाकराः । संकुचन्त्यप्रियं दृष्ट्वा नयनानीव योषिताम् ॥

महामनुष्यस्य.

1962

उदयनगान्तरितमियं पाची स्चयति दिङ्गिशानायम् । परिपाण्डुना मुखेन पियमिव ददयस्थितं रमणी ॥ श्रीहर्षरेषस्य

# चन्द्रोहयः

1963

भङ्कालीभिरिव केशसंचयं संनिगृद्य तिमिरं मरीचिभिः । कुङ्गलीकृतसरोजलोजनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ।।

कालिदासस्यः

1964

निर्धकं जन्म गतं नितन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम् । उत्पत्तिरिन्होरपि निष्फतैव न येन दृष्टा नितनी विबुद्धा ॥

बिहूलराजक्रन्यद्योः.

1965

संविधातुमभिषेकमुदासे
मन्मथस्य लसदंशुजलीषः ।
यामिनीवनितया तत्त्रिहः
सोत्पली रजतकुम्भ इवेन्दुः ।।
भारदेः

1966

एष तृष्डमरवीचिडम्बरः क्षोभमात्रमगमत्पयोनिधिः | विभ्रमेस्तदुदयक्रमोचितै-रुझलास ललनाम्च मन्मथः ||

भा० जयवर्षनस्यः

1967

मसचसंपादितचारुकान्ति-जितोपि कान्तामुखद्योभयायम् । धृष्टः दाद्याङ्कः पुनरभ्युदेति ठज्जा कुनोन्तर्मतिनाद्यायानाम् ।

कस्यापि.

# सुभाषितावलिः

1968

शुद्धस्त्रभावान्यि संहतानि निनाय भेदं कुमुदानि चन्द्रः । भवाप्य वृद्धिं मलिनान्तरात्मा जडो भवेत्कस्य गुणाय वक्तः ।।

1969

उपोढरागेण विलोलनारकं नथा गृहीनं द्यादिाना निद्यामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांद्युकं तथा पुरोपि रागाद्रलितं न लक्षितम् ॥

एती पाणिने:. •

1970

संपाप्रकामोदयमकभर्तु-रम्भोजिनी भृङ्गकृताक्षमाला । साध्वी नवाम्भोजिनमीलिनाक्षी निममनाला सिलेलेतपस्यत् ॥

उद्यञ्ख्यी तरुणभास्करकान्तिचौरः स्पर्योन द्यीतकरलालितया प्रदोषे ।

ज्ञानोधेस्रप्तनितिषयया सरुज्ञः पाण्डुस्वमाप रभसादिव मन्मथार्तः ॥

1971

एतौ प्रचण्डमाधवस्य.

1972

पथमं कलाभवदयार्धमधी हिमदीधितिर्महदभूदुदितः । दधति धुवं क्रमत एव न तु सुतिशालिनोपि सहसाभ्युदयम् ॥

# चन्द्रोदयः

1973

खरमज्जि कैटभजितः शयना-दपनिद्रपाण्डुरसरोजरुचा । प्रथमप्रबुद्धनदराजद्वता-बदनेन्दुनेव तुहिनशुतिना ॥

1974

भय रुक्ष्मणानुगतकान्तवपु-र्जरुषि व्यतीत्य दादिादादारियः । परिवारितः परित ऋक्षवरै-स्तिमिरीघराक्षसकुरुं विभिदे ॥

1975

रजनीवशादुदयमाप शशी सपिद व्यभूषयदसाविप ताम् । भवित्रस्वितक्रममहो महता-मितरेतरोपकृतिमद्यरितम् ॥

1976

दिवसं भृशोष्णरुचिपादहतां रुदतीमिवानवरतालिरुतैः । मुद्वरामृश्चानमृगधरोपकरै-रुदशिश्वसत्कुमुदिनीवनिताम् ॥

एते माधस्यः

1977

भिक्तस्य मूर्खजरटस्य कवेः कवित्वं यः खीमुखं च दादानं च समीकरोति । भूभङ्गविभ्रमकटाक्षनिरीक्षितानि कोपप्रसादहसितानि कुतः दादााङ्के ।।

# सुभाषिताविजः

#### 1978

यदेतचन्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुदते तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी-कटाक्षोल्कापातवणिकणकलङ्काङ्किततनुम् ॥

#### 1979

अमुष्मे चौराय प्रतिनियतमृत्युप्रतिभिये प्रमुः प्रीतः पादादुपरि नवपादद्वयकृते । सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोटिक्षतिगरी-स्करीन्द्रानप्यष्टी मदमुदितगुद्धन्मधुलिहः ॥

एती श्रीहर्षदेवचौरबोः

#### 1980

स्वैरं कैरवकोरकान्विदलयन्यूनां मनः खेलय-सम्मोजानि निमीलयन्मृगदृशां मानं समुन्मूलयन् । कोकानाकुलयंस्तमः कवलयद्मम्भोधिमुद्देलय-इत्योरकां कन्दलयन्दिशो धवलयद्मिन्दुः समुज्जृम्भते ॥

## 1981

मयूखनखरस्रुटिनिमिरकुम्भिकुम्भस्थली-च्छलत्तरलगरकाशकरकीर्णमुक्तागणः । पुरंदरहरिदरीकुहरगर्भस्रुप्तोत्थित-स्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते ।।

## 1982

अङ्कं केपि शशाङ्किरे जलनिधेः पक्कं परे मेनिरे सारफं कतिचिच संजगदिरे भूमेश्व विम्बं परे । इन्दी यहिलेनेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीवृष्यते बन्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुक्षिस्यमालक्ष्यते ॥

# चन्द्रोदयः

#### 1983

ॐकारो मदनद्विजस्य गगनकोडस्य देष्ट्राङ्कर-स्तारामौक्तिकद्युक्तिरन्धतमसस्तम्बेरमस्याङ्कदाः । द्युङ्गारार्गलकुञ्चिका विरहिणीप्राणच्छिदे कर्तरी सेध्यावारवधूनलक्षतिरसौ चान्द्री कला पातु वः ॥

1984

परय चन्द्रमुखि चन्द्रमण्डरं व्योममार्गसरसीसरोरुहम् । यामिनीयुवतिकर्णकुण्डरं मारमार्गणनिवर्षणोपरुम् ॥

केषामपि.

1985

निर्मले सिललकुण्डम्धनीले संचरन्सितरुचिः दानकैः खे । तत्र कालगणकेन नियुक्ता रात्रिमानषटिकेव विभाति ॥

राजानकानन्दकस्य.

1986

भाकाशवापीसितपुण्डरीकं शाणोपलं मन्मयसायकानाम् । पद्योदितं शारदमुत्पलाक्षि संध्याङ्गनाकन्दुकमिन्दुबिम्बम् ।। 1987

हृष्टे चन्द्रमसि प्रकूनतमसि व्योमाङ्गणस्थेयसि 'स्कूर्जिमिनतेजसि स्वयि गते दूरं निजंपेयसि । थासः कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति क्षीरोदीयति मन्मयो मृगहृशो दृक्चंन्द्रकान्तीयति ॥ क्षीरोदीयति मन्मयो मृगहृशो दृक्चंन्द्रकान्तीयति ॥ क्षीरा

# **सुभाषि**ताविः

1988

एतत्त्रचण्डि समुदेत्यकलङ्कमृर्ति कल्माषिताम्बरतलं पहचक्रवालम् । सूर्येन्दुसंपुटसमुद्रकवाटकोष -विश्लेषकीर्णनवरत्नकलापकान्ति ॥

1989

लावण्यकान्तिविसरामृतवाञ्ख्येव बिश्रव्हाथानिकरिनभरतामपीन्दुः । खायाखलेन निपपात वधूकपोले संतोषभाग्भवति को गुणवानगुणेषु ॥

कर्णेवतंसियतुमपियतुं शिखाद्य मार्ष्टुं रितश्रमजलं चपके निधातुम् । कण्वे गुणं रचियतुं वलयान्विधातुं जीणां मनोतिलुलुभे दाद्यानः करेषु ॥ भहहरिभूतस्य

1991

उत्कूजित भ्रमित रोदिति रारटीति पद्मानि चोत्किपित चञ्चपुटेन दूरम् । तोये निमज्जिति दाद्याङ्कमुदीक्षते च कष्टं प्रियाविरहितो निदिा चक्रवाकः ॥ 1992

चिन्ताकुरुः सहचरीत्रिरहाईशोकः स्वच्छायया च दियतेतिकृतप्ररापः । स्यक्तस्तयापि विदहाचपरोर्मित्रेगा-दालम्बनान्यपि विधिर्विधुरो निहान्ति ॥

कबोरपि.

# चन्द्रीदयः

#### 1993

त्रिनयनजटावक्षीपुष्पं मनोभवकार्मुकं महिकसलयं संध्यानारीनितम्बनखक्षतम् । तिमिरमिदुरं व्योद्यः शृङ्गं निशावदनस्मितं प्रतिपदि नवस्येन्दोर्बिम्बं छखोदयमस्तु वः ॥

फल्गुहस्तिन्याः.

#### 1994

कपोले मार्जारः पय इति कराँहिढि शशिन-स्तरुच्छिद्रपोतान्बिसमिति करी संक्लयति । रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्यं भुकमिति प्रभामत्तथन्द्रो जगदिदमहो विष्ठवयति ।।

भासस्य.

## 1995

ष्टायामम्भित विषयोगक्तपणः स्त्रां मन्यमानः प्रियां चक्राह्वो वदनाद्विसाङ्कुरमभिष्ठेर्याननेस्थास्ततः । दृष्ट्वाम्बुद्धुतमेतथेरितमिति प्रीतस्तमेवादश-ष्ट्यामूढः परमार्थ एव द्धतरां ठीकः सुखी नेतरः॥ प्रवत्त्वस्यस्य

## 1996

अत्यन्तोच्चतपूर्वपर्वतमहाषीठे हरस्पर्धया दूरोदिन्चितधूमसंनिभतमस्तारास्फुलिङ्गाकुलम् । नूनं पञ्चशरोकरोच्छशिमिषात्स्यं ज्वालिङ्गं यतो गर्वाच्छर्वपरान्दहेनमुनिवरान्सर्वानखर्वाश्चामिः ॥ शरीकस्य

## 1997

इदं व्योमसरोमध्ये भाति चन्द्रसितोत्पलम् । मिलनोन्तर्गतो यत्र कलङ्को भ्रमरायते ॥ पं०भीवकस्यः

## सुभाषितावितः

#### 1998

तारामस्तिनिचयेन निशा स्मरस्य
पूजां विधाय गगनाङ्गणपीठपृष्ठे ।
ज्योटकाछलेन किरतीन्दुसमुद्रिकाया
निःशेषकामुकवशीकृतिचूर्णमुष्टीः ।।

### 1999

जटामाभिर्माभिः करधृतकलङ्काक्षवलयो वियोगिन्यापत्तेरिव कलितवैराग्यविदादः । परिपेङ्कत्तारापरिकरकपालाश्चिततले द्याशी मस्मापाण्डुः पितृवत इव व्योक्ति चर्ति ॥ 2000

मन्येस्तं समये प्रविदय सहसा वारां निधेरन्तरं चन्द्रच्छद्मसमाश्रितः पुनरयं चण्डांशुरेवोद्गतः । वेनीर्वानलसंगमाहशगुणीभूतप्रतापोद्गमो मध्येङ्गारकलङ्कितो विरहिणां दग्धुं मनांस्युद्गतः ॥

एते भर्दसारस्वतस्य.

### 2001

सौधस्कन्धतलानि दीपपटलैः कम्पेन पाण्डुध्वजा हंसाः पक्षविधूननेन मृदुना निद्रान्तनादेन च । लक्ष्यन्ते कुमुदानि षट्दरुतैरुत्सार्पगन्धेन च कुभ्यत्क्षीरपयोधिपूरसदृशे जाते शशाङ्कोदये ॥ 2002

कैलासायितमद्रिभिर्विटिपिभिः श्वेतातपत्रायितं मृत्पङ्केन दधीयितं जलिनिधेर्दुग्धायितं वारिभिः । मुक्ताहारलतायितं व्रतिभिः शङ्कायितं श्रीकलैः श्वेतद्वीपजनायितं जनपदैर्जाते शशाङ्कोदये ॥

एसी भड़जिविकामस्य.

## पान केलिः

#### 2003

विश्विष्टोन्विष्य सर्वाः कमलवनभुवश्वक्रवाको वराको भान्तो रक्तोत्पलिन्यां दवदहन इति त्यक्तदेहः पपात | यावक्तत्रैव शोकात्प्रथमनिपतितां प्रेक्षते चक्रवाकीमन्योन्यक्रेहवृद्धि प्रकटयति विधिः प्रायशः पुण्यभाजाम् ॥ 2004

प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकाकृतिः
प्रभवति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदामुखे ।
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोठतलधुतिः
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मृगलाञ्छनः ।।
कयोरिष

2005

लक्ष्मीक्रीडानडागो रितथवलगृहं दर्पणो दिग्वधूनां पुष्पं दयामालतायास्त्रिभुवनिवजये मन्मथस्यातपत्रम् । पिण्डीभूनं स्मरस्य स्मितममरसरित्पुण्डरीकं मृगाङ्को ज्योत्स्वापीयूषवापी जयति सितवृषस्तारकागोकुलस्य ।।

### 2006

अरोदि मधुपैर्भृशं कमलमालया मीलितं व्यकाम्प जलवीचिर्मिवदिलतं मुखं कैरवै: । विलोक्य रजनी हदे विरहिकोकशोकं घनं परव्यसनकातराः किमिव कुर्वते साधवः ॥

पं ० भीवकस्ब.

अथ पानकेलिः 2007

बहुविकृतगाढरागं विलासवैदग्ध्यचेष्टिताचार्यः । जयित मधु प्रियवदने यौवनमिव जीवलोकेस्मिन् ।।

# सुर्भाषितावलिः

2008

क्रान्तकान्तवदनपतिबिम्बे
भग्नबालसहकारख्यनधी |
स्वादुनि प्रणदितालिनि दीति
निर्वत्रार मधुनीन्द्रियवर्गः ||

माघस्य.

2009

मा गमनमदिव मृद्धियो नः प्रोज्इय रन्तुमिति दाङ्कितनाथाः । योषितो न मदिरां भृदामीषुः प्रेम पद्यति भयान्यपदेषि ॥

2010

अन्ययान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथमभिदाङ्कितवत्या । पीतभूरिखरयापि न मेदे निर्वृतिर्हि मनसो मदहेतु: ।।

2011

अप्रसन्नमपराद्धिर पत्यौ कोपदीप्रमुररीकृतधैर्यम् । क्षालितं नु शमितं नु वधूनां द्रावितं नु हृदयं मधुवारैः ॥

2012

प्राप्यते गुणयतापि गुणानां व्यक्तमाश्रयवदोन विदोषः । तत्त्रयाहि दियताननदत्तं. व्यानदो मधुरसातिदायेन ।।

## पानकेलिः

2013

बिम्बितं भृतपरिसुति जान-नभाजने जलजमित्यबलायाः । प्रातुमक्षि मधुपः पति स्म भ्रान्तिभाजि भवति क विवेकः ।। अस्यैवः

2014

सागसि प्रियनमें कृतकोषा याङ्कियुग्मपतितेषि न तुष्टा । सैव मद्यपरितुप्तविवेका तं तथैव परितोषयति स्म ॥

नमजिन .

2015

कामिनीवदननिर्जितकान्तिः शोभितुं निह शशाक शशाङ्कः । लज्ज्येव विमलं वपुराप्तुं शीधुपूर्णचषकेषु ममज्ज्ञः ॥

भारवेः

2016

मृतिमन्तमिव रागरसीधं
ते परस्परसमर्पितवकाः ।
भाननासविभिषण तदानीमिक्षपन्त दृदयेषु युवानः ॥
2017
भषेपीतमदिरा मणिपारी
शोभतां कथमिनीव तरुण्या ।
मुम्बितर्धिकपाटलमासा
पूरिताधरमयूखभरेण ॥

एनी जयमाध्यस्यः

## **युभाविताव**िः

2018

कान्तानवाधररसामृततृष्णयेव
बिम्बं पपात दादीनी मधुभाजने यत् ।
निःदोषिते मधुनि लक्जितचित्तवृत्ति
तत्तनमुखावजितकान्तितयेव नष्टम् ।।
विभाकरवर्षणः

2019

मधुरहिरेफरणिताभिमन्त्रितं
धृतमानखण्डननिर्गतस्थिति ।
मदनस्य वारुणमिवास्त्रमाबभी
हदर्य विद्यानमधु विमुग्धनक्षुषाम् ॥
2020

संक्रान्तमाननमवेक्ष्य मृगायताक्ष्याः पर्याचलक्षयनमासवपूरितायाम् । सेन्दीवरं कमलमित्यवमन्य दूरा-क्रृङ्गो ममज्ज सहसैव यथार्थनामा ॥ प्रचण्डनाधवस्य.

2021

भत्यमदन्तपदलमनिशातमद्यसंतापिताधरदला दियतस्य कान्ता |
भूक्षेपनेत्रवलनाकरकम्पमन्दसीत्कारविभ्रमस्रखा स्नुतरां बभूव ||
लोडकस्ब

2022

पीतस्तुषारिकरणो मधुनैव सार्ध-मन्तः पविषय चषकपतिबिम्बवर्ती । मानान्धकारमपि मानवतीजनस्य नूनं बिभेद यदसी प्रससाद सद्यः ॥

## व्याविषये चाटवः

2023

नतशातकीम्भक्तशीमुखास्युवं वलमानमयकरमाजि कुन्तले । द्वतनोर्मुखामृतहचेहपेयुषी व्यथित प्रदक्षिणमिवान्तिके मधु ॥ महुकस्य

### अथ परस्परचाटवः

तत्र

प्रियाविषये तावत् 2024

त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत्।
निह रूपोपमा त्वन्या तदास्ति शुभदर्शने ।।
अगवहाल्मीकियुने

2025

मुग्धे धानुष्कता केयमपूर्वा तत्र दृहवते । यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥ 2026

मुग्धे न पार्यसे दातुमदत्तं नोपतिष्ठति ।
अस्थास्नु यौवनमिदं कथमेतद्भविष्यति ।।
2027

प्रविद्यामि किमङ्गेषु भवतीं निगरामि किम् । चिरेण गतलन्धासि न जाने करवाणि किम् ॥ 2028

उदयगिरिमूर्धगोयं त्वद्वदनापदतकान्तिसर्वस्वः । फूत्कर्तुमियोर्ध्वकरः स्थितः पुरस्ताविद्यानाथः ॥ अवर्षदेवस्य

## सुभाषितावालेः

2029

भन्यतो नय मुहूर्तमाननं चन्द्र एष सरहे कलामयः । मा कदाचन कपोलयोर्भलं संक्रमय्य समतां स नेष्यति ।।

मञ्जीरस्यः

2030

शिखरिणि क नु नाम कियि चरिं किमिभिधानमसावकरोत्तपः । तहणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥

कस्यापि.

2031

लावण्यकान्तिपरिपूरिनदिक्षुखेस्मि-न्स्मेरेधुना तब मुखे तरलायताक्षि | क्षोमं यदेति न मनागपि तेन मन्ये खुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

जयवर्धनस्यः

2032

अञ्चिभिरभुभं त्याका देहं निजं किल योगिव-हिराति विरादं ज्ञानालोकात्परस्य कलेवरम् । नयनविवरै: स्ट्भैः साक्षादहो तत्र नेपुणं विरासि हृदयं द्रष्टुं स्पष्टं बहिश्च विचेष्टसे ।। 2033

विसूज दियते हासज्योत्कां निमीलतु पङ्कजं विकिर नयने भ्रष्टच्छायं भवत्वसितोत्पलम् । वद खबदने लज्जामूका भवत्विप कोकिला परपरिभवो मानस्थाने न मानिनि सद्धते ॥ कसोरिप

खेदाय स्तनभार एष किमु ते मध्यस्य हारोपर-स्ताम्यत्यूरुयुगं नितम्बभरतः काञ्च्यानया किं पुनः । द्यक्तिः पादयुगस्य नोरुयुगलं वोहुं कुतो नूपुरी स्वाकृतेष विभूषितासि वहसि क्षेद्याय किं मण्डनम् ॥ 2035

प्रसीद गतिरुज्झ्यतां त्रजतु राजहंसी छुखं स्मितं च परिमुच्यतां स्फुरतु कुन्दपुष्पप्रभा । निमीलय विलोचने भवतु हारि कर्णांत्पलं करस्थगितमाननं कुरु विभातु चन्द्रोदयः ॥

चन्द्रीव्यस्य.

### 2036

माने मौनमयं विपाण्डु विरहे रम्योक्ति नर्मण्यपि कोपे सस्पुरिताधरं निधुवने तत्तद्विलासोद्भवम् ।

तैस्तैः छन्दरि चेष्टितैर्मुखमिदं कान्ति न कां दास्यति ॥ भागवतवह्नदस्यः

### 2037

फुलेन्दीवरशङ्कया नयनयोर्बन्धूकबुद्धाधरे पाण्योः पद्मधिया मधूककुद्धमभ्रान्त्या तथा गण्डयोः । लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनप्रीतिप्रबद्धसृहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिष्यति ॥ कस्वापिः

> अथ प्रियविषये 2038

न जाने संमुखायाते प्रियाणि वहति प्रिये | सर्वाण्यङ्गानि किं यान्तु नेत्रतामुत कर्णताम् ||

कस्यापि.

सत्यमाचक्त्र कि नाय तत्रैतक्ति चेष्टितम् । भुतः द्वालकरो दृष्टो मनोमोहावहोसि यत् ।। 2040

श्चरोसि नूनमुदितः पुरतो यदारा-श्नारीजनस्य हृदयाम्बुरुहप्रवोधम् । धत्से निशाततर्वाण उदयधन्या कामः पदातिरिति तावक एष हन्ति ॥ क्रय्यटस्य

2041

खरवनमि दृष्टं व्योम सोढाः समीराः शिखिकुलकलवाचां श्रोत्रमासीचिवासः । श्रद्धसम न मृताहं त्वहियोगेपि जाते तव वनपरिरम्भपार्थनाज्ञावज्ञोन ॥

हरगणस्य.

अथ सुरतारम्भः 2042

बक्षभागमनानन्दनिर्भरे इदये सति । बद कुत्रावकाशोस्ति मानस्य मम सांप्रतम् ॥ 2043

संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । इसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम् ॥

क बोरपि.

2044

अन्तःस्यद्वरतारम्भाभिलाषमपि गोपयत् । अन्योन्यं मिथुनं वेत्ति नेत्रे रृष्ट्वैव चञ्चले ॥

क्रव्यहस्य.

## सुरतारमाः

2045

अनुदिनमभ्यासदृढैः सोदुं दीर्घोपि शक्यते विरदः । प्रत्यासद्यसमागममुदूर्तविद्योपि दुर्विषदः ।। श्रीनयूरस्यः

2046

गुर्वन्तिके हिया पूर्व संज्ञवार्यावकोधनम् ।
करोति पत्युर्युवतिरथ शब्दानुशासनम् ॥

ı° पाजकस्यः

2047

हुरादुत्कण्ठन्ते दियतजनसंनिधी तु लज्जन्ते । त्रस्यन्ति कम्पमानाः शयनीये नवपरिणया वध्वः ॥ -----

2048

असदेवनपणीकृतेभरे कान्तयोर्जयपराजये सति । अत्र वक्कु यदि वेक्ति मन्मयः कस्तयोर्जयति जीयतेथवा ॥

जयवर्धनस्य.

2049

प्रेयिस पणयलालनापरे नीविबन्धमय मोक्तिमिच्छति । निर्गते परिजने नतभुवो लज्जवेष निरगामि लज्जवा ॥

नहारस्य-

2050

उत्पादयन्ती खरतस्य विद्यं परस्परालापसुखं हरन्ती । संरागिणः कामिजनस्य गाड-मक्ष्णोर्ललम्बे सहसैव निद्रा ।।

## सुभाषितावातिः

2051

भिनिरीक्षणमेव दृष्टिरार्द्रा परिहासालपनानि मीनमेव । अवधीरणमेव चाभियोगो विनिगूढोपि हि लक्ष्यतेनुरागः ।'

2052

अवचनं वचनं गुरुसंनिधा-वनवलोकनमेव विलोकनम् । अवयवावरणं हि यदंद्युक-व्यतिकरेण तदङ्गसमर्पणम् ॥

वामनस्वामितः

2053

कंचित्क्षणं ननु सहस्व विमुञ्च वासो जागर्त्ययं परिजनो धिगपत्रपोसि । एषोष्चितिः श्रामय दीपमिति त्रियाया बाचो रतादिष परां मुदमाबहन्ति ॥

राजपुत्रपर्वटेः.

2054

उत्साहिता सकलशीधुमदेन वक्तु-मधीदिते नववधूरवलम्बितहीः । आलीजनेष्वनुपसंहतवाक्यशेषा भर्तृश्वकार सविशेषकुतूहलित्वम् ।

रत्नाक्तरस्यः

2055

कलहकलया यस्तंभृत्ये त्रपावनतानना विहितपुलकोद्भेदं सुभूधकर्ष न कञ्जुकम् । दिवतमभिनस्तामुस्कण्टां विवत्रुरनन्तरं सटिति सकलाखुटचल्पान्ताः स्तनांशुकसंधयः ॥

### **बुरतारम्भः**

### 2056

पटालमे पत्यौ नमयति मुखं जातविनया हराश्चेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम् । न द्याकोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदस्तनयना हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ॥ अमस्कस्य

### 2057

स्मररसनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुमि-र्यदमिविधृता दुःखं तिष्ठन्त्यपूर्णमनोरघाः । तदिप तिखितपख्यैरङ्गैः परस्परमुन्मुखा नयननतिनीनातानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥

नरसिंहस्य.

### 2058

प्रणयिवशदां दृष्टिं वक्के ददाति न शक्किता घटयति घनं कण्डाश्चेषं न सान्द्रपयोधरा । वदित बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी ।।

श्रीहर्षदेवस्य.

### 2059

मुहरिवशदा विस्नम्भार्त्रा मुहः स्मृतमन्यवो मुहरसरलाः त्रेमप्रहा मुहर्मुहरस्थिराः । वितयशपथोपालम्भाङ्का मुहर्मधुरा मुहः परिववृधिरे निष्पर्यन्ता मिथो मिथुनोक्तयः ॥ 2060

पथमजिनते मन्यौ बाला विकारमजानती कितवचरितेनारोप्याङ्कं विनम्रमुखैव सा । चिबुकमलकं चोम्रम्योचैरकृत्रिमविभ्रमा नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे रदस्यिप चुम्बिता ॥

कवोरपि-

## सुभाषितावलिः

#### 2061

हरति छचिरं गाहाक्षेषे यदक्रकमाकुला स्थगयति तथा यस्पाणिभ्यां मुखं परिचुम्बने । यदतिबहुशः पृष्टा किंजिइदस्यपरिस्फुटं रमयतितरां तेनैवासी मनोभिनवा वधूः ॥ स्वत्रस्य

2062

समजिन न तस्त्रेम त्यक्तं यदीषद्पीर्ध्यया स्मरम्बस्यक्ति नासाबीर्ध्या विना कलहेन या । न खलु कलहः सोन्योन्यं यः प्रसादनवर्जितः प्रसदनविधिनीसी बाला न येन विलिल्यिरे ॥

शिवस्वामिन*ः* 

### 2063

चिरविरहिणोरुत्कण्डार्त्या अधीकृतगात्रयो-नेविमव जगज्जातं भूयश्विरादिभनन्दतोः । कथमपि दिने दीर्षे याते निशामधिरूढयोः प्रसरति कथा यूनोर्वेही यथा न तथा रितः ॥ कस्यापिः

2064

कचिदपरिस्फुटं कचिदलब्धविलासरसं कचिदसमञ्ज्ञसोक्तिमधुरस्मितपक्षवितम्। रहसि मृगीदृद्याः सरसपेदालहाबकथा-लितपदाक्षरं किमपि हारि समुक्षपितम्॥

लुहकस्य.

2065

आनन्दोद्रतबाष्पपूरपिहितं चक्षुः क्षमं नेक्षितुं बाहू सीदत एव कम्पविधुरी शक्ती न कण्ठयहे | बाणी साध्वसगद्रदाक्षरपदा संक्षोमलोलं मनो बत्सत्यं प्रियसंगमोपि स्विचरादादी वियोगायते || श्रीडानरस्व

यत्नात्संगमिन्छतोः प्रतिदिनं दूतीकृताश्वासयो-रन्योन्यं परिशुख्यतोनेवरतप्राप्तिस्पृद्धां तन्वतोः । संकेतोन्मुखयोः कथं कथमपि प्राप्ते चिरात्संगमे यत्सीख्यं नवरक्तयोस्तदणयोस्तत्केन साम्यं व्रजेत् ॥ पूलितकस्यः

### 2067

लोलभूलतया विपक्षितगुपन्यासेवभूतं शिर-स्तद्भृत्तान्तिनिरीक्षणे कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः | कोपातास्रकपोलकान्तिनि मुखे दृष्ट्या गतः पादयो-रुत्सृष्टो गुरुसंनिधावपि विधिक्षीभ्यां न कालोचितः || 2068

अज्ञातागममीतिताक्षियुगरं किं त्वं मुधा तिष्ठसि ज्ञातोसि प्रकटप्रकम्पपुलकैरक्रैः स्फुटं मुग्धया । मुन्चैनां जड किं न पर्द्यसि गलद्वाष्पाम्बुधीताननां सख्यैतं गहिते विमुच्य रमसात्कण्डेवलमो युवा ॥ कयोरपिः

### 2069

रृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा-देकस्या नयने निर्माल्य त्रिहितक्रीडानुबन्धच्छलात् । तिर्यग्वर्तितकंधरः सपुलकः प्रेमोझसन्मानसः सान्तर्हासलसस्कपोलकलको धूर्तोपरां चुम्बति ॥

### अमस्कस्यः

### 2070

सा यावन्ति पदान्यलीकिपशुनैरालीजनैः शिक्षिता तावन्त्येव कृतागसो द्रुततरं व्यादृत्य पत्युः पुरः । प्रारम्भा परतो यथा मनसिजस्येच्छा तथा वर्तितुं प्रेम्णो मीम्ध्यविभूषणस्य सहजः कोप्येष रम्यः क्रमः ॥

## **सुभाषितावां**लेः

#### 2071

स्वेदास्भःकणिकाचितेपि वदने जातेपि रोमोद्रमे
विकास्मेपि गुरौ पयोधरभरोत्कस्पे विवृद्धि गते |
दुर्वारस्मरनिर्भरेपि इदये नैवाभियुक्तः प्रियस्तन्वङ्गाहटकेशकर्षणधनाश्चेषामृते लुब्धया ||
कवोरपि

### 2072

वृष्टा वृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमामाविता दाय्यायां परिवृत्त्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते । निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनाक्षिर्गन्तुमेवेहते जाता वामतयैव मेद्य सुतरां ग्रीत्यै नवोढा वधूः ।। श्रीहर्षदेवस्यः

### 2073

सा गोत्रस्वलनं निद्यम्य सहसा तत्पूर्वमुक्किम्पिनी
हे मातः कथितः प्रियाप्रियसखा प्रेमाद्यनिर्दाहणः |
एतच्छाद्यमुत प्रकाद्यमपरेणाकर्णितं वा भवेदित्युहामविकल्पविद्यतपतद्वाष्पोदकं रोदिति ||
अर्थकस्य-

### 2074

धूर्तेन प्रथमं हिया इतमुखी बाला नवोडा पुरः सख्याः सस्मितमुद्ममय्य बदनं कृष्णत्क्षणं चुम्बिता । भूयस्तां रुषितामिव स्मरतृषा द्युष्यन्मुखीं बक्तयसी किं विद्यास्यधरामृतं इतमिति प्राणाधिके गृह्यताम् ।।

# आयाते दियते महस्यलभुवामुद्दीक्ष्य दुर्लङ्कचातां तन्यङ्गचा परितोषबाष्पतरलामासज्य दृष्टिं मुखे ।

दस्या पीतुशमीकरीरकवर्ल स्वेनाञ्चलेनादरा-दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभारावलमं रजः ॥

II : in a world in the contract of the contrac

कवीरपि.

## **सुरतारमाः**

#### 2076

भायाते दियते मनोर्यश्तैर्निते कर्यविदिने वैदग्ध्यापगमाज्जाडे परिजने दीवी क्यां कुर्वति । दग्धास्मीत्यभिधाय सत्वरपदं व्याधूय चीनांशुकं तन्बङ्गचा रतिलालसेन मनसा नीतः प्रदीपः शमम् ॥ अद्वतकुक्ष

### 2077

आयातो दियतस्तवेति वचसा न श्रहेषे भाषितं चक्षुर्गोचरतां गतेपि समुखी आन्तिं निजां मन्यते । कण्डाश्चेषगतेपि भून्यददया स्वमान्तरं शङ्कते वार्ती पृच्छति भर्तिरे स्मितमुखी रुज्जावती तुष्यति ।। 2078

सोत्कण्डाकुलया दृशा समदनोज्जृम्मा विलासिश्रया समीडा वदनेन्दुना सपुलकोत्कम्पा स्तनाभ्यामसौ । साक्षेपा कृतकावलेपलिलैतिर्ल्थे क्षणं वक्षमे जाता प्रेममयीव संभृतरसस्पर्शानुबन्धे वधूः ॥ हृद्दकस्य.

### 2079

गच्छेत्युचतया भुवैव गिंदतं मन्दं वलन्त्या तया तेनाप्यित्वितलोचनइयपुटेनाज्ञा गृहीता शनैः । संकेताय वलहुशा पिशुनिता ज्ञाता च दिक्षेयसा गूढः संगमनिश्चयो गुरुपुरोप्येवं युवभ्यां कृतः ॥ भगरुकस्य

### 2080

दूराज्ञातिकल्पथोरिममुखं विन्यस्यतोर्लोचने तीतासत्वरवक्तयोश्च निकटे मन्दां गतिं कुर्वतोः । व्यावृत्तेक्षणवीक्षणात्तसपदं कृष्णादितकामतो-रैत्सुक्यं नवरक्तयोद्दिगुणयत्यायामिता वर्सनः ।।

## **सुभाषितावलिः**

### 2081

काञ्च्या गाहतरावबद्धवसनप्रान्ता किमर्थे पुन-र्मुग्धाक्षी स्वपितीति तत्परिजनं स्वैरं प्रिये पृच्छति । मातः स्वपुमपीह वारयति मामित्याहितक्रोधया पर्यस्य स्वपनच्छलेन दायने दत्तीवकादास्तया ।।

### 2082

गाढाश्चेषमपास्य केलिकलहे तिर्यक्स्थिता मानिनी

पश्चादुत्युकया मनोरथविधिव्याजोक्षसचेतसा रक्षन्त्या निजगौरवं चतुरया भूयः समातिक्रितः॥ भद्दवहरूब.

### 2083

आगत्य प्रणिपातसान्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि स्वैरं कुर्वति तल्पपार्श्वनिभृते धूर्तेङ्गसंबाहनम् । ज्ञात्वा स्परीवशात्त्रया किल सखीभ्रान्त्या स्वमङ्कं शनैः खिन्नासीत्यभिभाय मीतितदृशा सानन्दमारोपितः ॥

चक्षुःशीत्या प्रसक्ते मनसि परिचये चिन्त्यमानाभ्युपाये रागे याते गुरुत्वं प्रविकसित गिरां गोचरे दूतिकायाः । भास्तां दूरेण नावस्सरभसदयिनालिङ्गनानन्दलाभ-स्तद्गेहोपान्तरथ्याभ्रमणमपि परां निर्वृति संतनोति ॥ 2085

पर्यावृत्तिश्चयाङ्गी प्रियश्चयनतटे मानिनी पृष्ठलप्ने स्वैरं स्वैरं करेणानुसरति रमणे रोमवस्थालवालम् । प्रेमस्वेदावगाढं विगलितरशना मन्युपूर्णा किलान्त-र्वीचीच्छासच्छलेन अथयति चतुरा बन्धमधीरकस्य ।।

रते केषामपि.

## **सुरतके** जिः

## अथ सुरतंकेिलः 2086

समादिष्टं शिष्टेरसमिह यिन्नवृतिपदं पुनर्दग्धोप्याशु प्रभवति यतो मन्मयतरः । शुते यास्मिन्कामी भवति कृतकृत्यो रतिमुखे स सीत्कारः पायादमृतविजयी सन्दरदृशाम् ॥ सीत्काररबस्यः

2087

आस्तां दूरेण विश्लेषः प्रियामालिङ्ग्तो मम । स्वेदः किं न सरिज्ञायो रोमाञ्चः किं न पर्वतः ।। 2088

किं नु ठीना विठीना नु छप्रा किं नु मृता नु किम् । परिष्वक्तैव कुरुते सा मे शङ्काशतं प्रिया ॥ कस्यापिः

2089

इन्द्राय वीक्षमाणस्तनमुखमास्वादयञ्चनन्ताय । स्पृह्यामि चाद्य दियतामालिङ्गन्कार्तवीर्याय ।। कस्यापिः

2090

उन्नमय्य सकचमहमास्यं नुम्बति प्रियतमे हठवृत्त्या । हुं ममेति बदनान्तरहीनं जल्पितं जयति मानवतीनाम्

विज्ञाकायाः-

2091

वक्षमेन परिचुम्बिताधरा खण्डिता यदि न खण्डिता ततः | श्रिष्यतापि कुचयोर्निरन्तरं पीडिता यदि न पीडिता ततः || कस्वापि

## सुमाषितावळिः

2092

पाणिपक्षविधूनमन्तः सीत्कृतानि नयनार्धनिमेषाः । योषितां रहसि गद्गदवाचा-मस्ततामुपययुर्मदनस्य ।।

भारवेः 2093

पाणिपक्षवयुगेन मुग्धया यन्मुखं पिहितमंशुके हते । वक्षभेन सुरतेन तदिया शोकतां कथमियाचिशाकरः ॥

वह्नभदेवस्ब.

2094

भम्बरं विनयतः प्रियपाणे-र्योषितथ करयोः कलहस्य । वारणामिव विधातुमभीक्णं कक्ष्यया च वलयैथं शिशिक्ते ॥

2095

यहूरमुक्तविनयं यदनुष्ठितेच्छं यक्तिर्दयं यदसमाधि यदस्तलज्जम् । यद्रागनिष्नहृदयं यदपोढभैर्य तक्तद्रभूव स्तुरतेषु गुणो न दोषः

भद्दपरिभूतस्य.

2096

स्वामिन्त्रभो प्रिय गृहाण परिष्वजस्व किं किं शडोस्यकरुणः स्वद्वखे स्थितोसि । ही दुःखयस्यलमलं विरमिति वाचः कीणां भवन्ति द्वरते प्रणयानुक्ष्याः ।।

भहकुमारस्य.

वृशा सपदि मीलित रश्चनशोचिषा निर्गतं करेण परिवेषितं वलयकैरधाक्रन्दितम् । प्रियैः समदयोषितं नतु विखण्डामानेषरे परव्यसनकातराः किमिच कुर्वते समधवः ॥

कस्वापि-

### 2098

षदनशशिनः स्पर्शे शीतादिवागतवेपथुः स्तनयुगलके भ्रान्त्वा तुङ्गे निलीन इव भ्रमात् । ज्वलितमदनाङ्गारे तन्त्यास्ततो जभनस्यले सपुलकजलः पत्युः पाणिर्वितीन इवामवत् ॥ 2099

किमु परिगता भर्त्रो तप्तक्षिलोहबदेकता-मुत रमयितुः स्यूताङ्गेङ्गे दितिः स्मरसायकैः । विलयनमय प्राप्ता रागोष्मभिर्मुहरित्वहो पतित भुजयोरन्त ——— न हीयते ॥

## 2100

वदननिहिते ताम्बूलांदो भिते रितबीजनां जुवलबद्धाः पत्याजदे स रागतहस्तदा । किसलबह्त्रो बस्य च्छायामुपाश्रितबोस्तयो-विदमविदमः काल्क्येनास्तं गतो विरहक्तमः ॥

### 2101

ध्यसनमचलं यत्राचार्थों वर्त विषयाईता सुद्दिनयो दासः प्रेयान्यमुर्गकरध्यनः । गृहमशिथलाक्षेषा श्रम्या स्वरूपमभेदिता रमणमियुनान्यव्याख्येयां दशां विजगाहिरे ॥

एने श्रीशिवस्वानितः

रतिकृति यते मायानिज्ञां मवर्तित नुम्बना पुलकपयसा सस्यं मस्या मुखादहतानना । कृतकश्चितो निपाद्योसीत्युदीर्य कलं वधू-र्वणितमधरं कृत्या दन्तैरपूरवत स्प्रहाम् ॥

### 2103

भनुनयगुरोगोंशिबन्धो मुखासवसंपदां द्यापयविवरं विस्नन्धानां धियां प्रथमातिथिः । अविनयवचोषादस्थानं पुरेधिषु पप्रये मदविलसितस्यैकाचार्यश्चिरं रतिविभ्रमः ।।

### 2104

पुरा निःस्पन्दानां तदनु लघुसंकोचनवतां ततथादीर्घाणां क्षणमधिकतैक्ष्यं गतवताम् । स्फुरचदयत्तारं क्रमविषमलेखामुपगतं मृगाक्षीणामक्ष्यां जयति खरतारम्भलसितम् ।।

### 2105

करिकसलयं पुरवा पुरवा विमार्गति वाससी क्षिपति समनोमालादोषं प्रदीपद्मिखां प्रति । स्थगयति मुहुः पत्युर्नेत्रे विहस्य समाकुला स्ररतिवरती रम्या नारी पुनः पतिमात्रिता ।।

एते केषामपि.

### 2106

सुरतिरती बीडावेदाश्रमश्चयहस्तया रहिस गलितं तन्थ्या प्राप्तुं न पारितमंशुकम् | रतिरसजडेरकैरक्कं पिधातुमशक्तया प्रियतमतनी सर्वाङ्गीणं प्रविष्टमधृष्टया || भगवकस्यः

नेश वेगं मृदुत्तरतनुस्तायकीनं विसीदुं शक्ता नेनां चपक द्वभृशं खेदवेन्दीवराक्षीम् । रत्यभ्यासं विद्यत इत्र प्राणनायस्य गस्वा कर्णोपान्ते निभृतनिभृतं नूपुरं शंसतीय ।। प्रसंस्य

2108

याते गोत्रविपर्यये श्रुतिपयं दाय्यागतायाश्विरं
निर्ध्यातं परिवर्तनं हृदि पुनः प्रारम्धमङ्गीकृतम् ।
भूयस्तव्यकृतं कृतं च वित्तिक्षिप्तैकदोर्लेखया
मानिन्या न तु पारितः स्तनभरो नेतुं प्रियस्योरसः ।।
भगरकस्

### 2109

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनयुगपश्चेषमुद्राङ्कितं किं वक्षधरणानिञ्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । इत्युक्ते क तदित्युदीर्य सहसा तत्संप्रमाष्ट्री मया साश्चिष्टा रमसेन तत्स्वस्ववशात्तस्याथ तदिस्मृतम् ॥ , कस्यानिः

#### 2110

श्रद्य यूतिजताधरमहिवधाविशोसि तत्खण्डना-हाधिक्ये वद को भवानिति मृषाकोपान्धितभूलतम् । सद्यः स्विद्यकरात्तुन्तलकरायत्तीकृतस्यास्य मे मुग्धाकी प्रतिकृत्य तत्कृतवती यूतेपि यद्यार्जितम् ॥ गोगारित्यस्यः

## 2111

दन्तायग्रहणं करोति शनकैनैवाधरे खण्डनं कण्डे क्षिष्यति निर्मरग्रहविधि कर्तुं पुनः शङ्कते । तिष्ठत्वेत्र रतान्तरेष्यभिमुखी नैवाभियुक्के स्वयं निष्पायल्भ्यतयैव बक्तमतरो यूनां नवीडाजनः ।।

एकस्मिञ्ज्यने पराङ्कुखतया बीतोत्तरं ताम्यती-रन्योन्यं दृदयस्थितेप्यनुनये संरक्षतोगीरवम् । दृम्पत्योः शनकैरपाङ्गवलनामिश्रीभवश्रक्षुषी-भिन्नो मानकिलः सहासरभसन्यावृत्तकौतूहलः ।। 2113

श्रून्यं वासगृहं विलोक्य श्रयनादृत्थाय काचिच्छनै-निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् । विश्रव्धं परिरभ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानस्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 2114

गाडालिङ्गनवामनीकृतकुचपोद्भिचरोमोद्गमा सान्द्रकेहरसातिरेकिवगलच्छीमिचनम्बाम्बरा । मा मा मानद मुख्य मामलिमित श्लामाक्षरोद्शापिनी द्धप्रा किं नुमृता नुकिं मनिस मे लीना विलीना नुकिम् ॥ 2115

अन्योन्यप्रकटानुरागरभसादुद्भृतरोभाञ्चयो-हस्कण्डापरिखेददुःसहतया क्षामीभवद्गात्रयोः । नक्तं दैववद्गात्सणं गुरुजनात्स्यायक्ततां प्राप्तयो-र्यातो दुर्रुभसंगमोत्सविविधिर्यृनोर्जनाख्येयताम् ॥ 2116

निर्वृत्ते द्वरतोत्सवे बहुविधे जातेधिकेङ्गक्रमे
तल्पे स्वेदजलाईचन्दनमये किंचिह्नहीतेम्बरे |
सान्द्रकेह्वशाद्दिशेषविषयव्यासङ्गजिद्धारमनोर्दम्पत्योः स्मरषस्मरातुरतया भूयोपि जाता स्पृहा ||
एते केषांचिह्न

2117

पिभने द्वाःपट्टैः सितकरमथोनंतकुद्धमै-र्निरस्तेर्दीपार्चिः शमयति च लज्जापरवशा ।

## विपरीनरतकेलिः

प्रियेण प्रत्यक्नं प्रणिहितदृशा वासिस हते कथंकारं तारं परिहरित हारं नववधूः ॥ प० जगज्ञस्य

2118

कुचस्पर्शाद्धर्षं हरति तदिमं मुद्धः गलते। बदत्येवं कान्ते रितरसरते हीनतमुखी | प्रियं द्रष्टुं सोत्का प्रतिमितमुखं नायकमणी कथं कारं तारं पिहरति हारं नववधूः ||

ए० श्रीबकस्य

## अथ विपरीतरनकेलिः 2119

विपरीतरतायासजनिताः स्वेदबिन्दवः । पतन्तु तव गात्रेषु कामिनीवदनच्युताः ॥ कस्याप

2120

पततु तयोरसि सततं दियताधिम्मिक्समिक्किमकरः । रितरणरभसकचमहलुलितालकवक्षरीपिततः ॥ भद्दबाणस्य

2121

रत्नोत्कटोत्तमाङ्गी दयामाथ विकच्छुका तरुणी ।
पततु तवोरिस दियता क्षुरिका भुजगी च दात्रूणाम् ॥
मनाचार्यस्यः

2122

श्रुयते रद्यानारायो विरतो नूपुरध्वनिः । कस्यैषा कृतपुण्यस्य कामिनी पुरुषायते ।। कस्यापिः

2123

वैपरीत्यमतिनिन्द्यमनिष्टं यद्विशुद्धमतयः कथयन्ति ।

## मुभाषितावतिः

कामिनां निधुवनेषु तदेव श्लाध्यमित्यभिमतत्वमवाप ॥ सत्यदेवस्य.

BEE

2124

भाहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोहममुनेति पपात । बुटचतः पियतमोरसि हारा-त्पुष्पवृष्टिरिव मौक्तिकवर्षः ॥

2125

फरमूलगतनेत्रयुगस्य प्रेयसो रभसवेक्षितकेशी | चुम्बति स्म रतिकेलिविदग्धा हावहारि वदनं दियतस्य ||

जयमाधवस्य.

2126

नखदशननिपातजर्जराङ्गी रतिकलहे परिपीडिता प्रहारैः । यदिह मरणमेव किं न याया-चदि न पिबेदधरामृतं प्रियस्य ॥

क्षेमेन्द्रस्य.

2127

मुग्धे तवास्मि दियता दियतो भव स्व-मित्युक्तया निह नहीति दिश्रो विधूय ! स्वं स्वात्करान्मम करे वलयं क्षिपन्त्या वाचं विनाभ्युपगमः कथितो मृगाक्ष्या !! 2128

तचास्ति कारयति यच मनोभवस्य सा शक्तिरप्रतिहता भुवने तथा हि ।

## विपरीतरतकेकिः

उदाट्य पीवरपवीधरमण्डलामं वल्गन्ति माधव उपर्यवला अपीह ॥

शशिवर्धनस्य.

2129

चिरारूढपेमप्रणयपरिहासेन इतया तदारम्धं तन्त्र्या न तु यदबलायाः समुचितम् । भानिर्व्यूढे तस्मिन्पकृतिस्रकुमाराङ्गलतया पुनर्लज्जालोलं मयि विनिहितं लोचनयुगम् ।।

2130

कथं न्वेषा तन्वी प्रकृतिसुकुमाराङ्गलिका प्रगल्भव्यापारं रतिकलहखेदं विषहते | निलन्यास्तिग्मोपि प्रभवति द्वखायैव सविता प्रकृष्टे प्रेम्ण्येवं किमिव न सहन्ते युवतयः || कस्याप

2131

क्षिचित्ताम्बूलाक्तः क्षिचित्रुष्ठपङ्काङ्कमिलनः क्षिच्यूर्णोद्वारी क्षिचित्तपि च सालक्तकपदः | बलीभङ्गाभोगेष्वलकपितनाकीर्णकुसुमः स्वियाः सर्वावस्यं कथयित रतं प्रच्छदपटः ॥ 2132

कार्या न प्रतिकूलता न च बहिर्गन्तव्यमस्माहृहारकोपश्च क्षणमात्रमाहितरुषा कार्यः प्रणामाविधः ।
इत्येवं प्रमदाव्रतं यदि भवान्गृङ्गाति नात्यन्तिकं
तत्राहं दियतीभवामि दाठ हे कोपानुबन्धेन किम् ।।

केषामपि.

2133

पदयाञ्चेषविद्यीर्णचन्दनरजःपुञ्जपसङ्गादियं शुच्या संप्रति कोमलाङ्गि परुषेत्यारोप्य मां वक्षांति |

# सुगावितावंसि

गाडोष्ट्रपहपूर्वमाकुलतया पादामसंदंशके-नाकृष्याम्बरमात्मनो यदुचितं धूर्तेन तत्प्रस्तुतम् ॥ अनस्कस्यः

2134

शान्ते मन्मयसंगरे रणभृतां सत्कारमातन्त्रती वासोदाज्जघनस्य पीनकुचयोहीरं भुतौ कुण्डले । बिम्बोष्टस्य च वीटिकां द्वनयना पाण्यो रणत्कङ्कणे पश्चाहम्बिनि केदापादानिचये युक्तो हि बन्धः कृतः ॥ कस्यापि

2135

उपि निपतितानां स्नस्तर्धम्मिल्लकानां मुकुलिननयनानां किंचिदुन्मीलितानाम् । द्वरतसमरखेदस्विचगण्डस्थलाना-मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ।।

कस्यापि -

2136

चलन्कुचं व्याकुलकेशपाशं स्विद्यनमुखं स्वीकृतमन्दद्दासम् | पुण्यातिरेकात्पुरुषा लभन्ते पुभावमस्भोरुहलीचनानाम् ॥

2137

भादी मज्जनचीरहारितलकं नेत्राञ्चनं कुण्डले नासामीक्तिककेशपाशरचना सत्कञ्चुकं नृपुरी | सीगन्ध्यं करकङ्कणं चरणयो रागो रणन्मेखला नाम्बूलं करदर्पणं चतुरता शुङ्गारकाः षोडश्च ||

2138

इक्षोर्विकारा मतयः कवीनां गवां रसी नालकचेष्टितानि |

# **यु**त्वनिवृत्तिः

नाम्बूलमम्बं युवतेः कटाक्षा एतान्यहो शक्र न सन्ति नाके ॥

केषामपि-

अथ सरतनिवृत्तिः

2139

पीनीष्ठरागाणि इताञ्चनानि
भास्वन्ति लोलैरलकैर्मुखानि ।
प्रातः इतार्थानि यथा विरेजुस्तथा न पूर्वेद्युरलंकृतानि ।।

भर्तृस्वामिनः

2140

मयाङ्कमानीय विमर्दविक्षता पटान्तलीलाव्यजनेन वीजिता । तयापि सानन्दज्लाईगण्डया निरीक्ष्य तुष्टचा पुनरस्मि चुम्बितः ॥

2141

सस्यं तथा न विदितः सुरतोपचारः सज्जन्ति येन पुरुषा इह कामिनीनाम् । दत्तः करश्च दयितेन ममोपनाभि सख्ये शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥

2142

धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेपि विम्नन्धचादुक शतानि रतान्तरेषु ! नीवीं प्रति प्रणिहितश्च करः प्रियेण सक्यै श्वापामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥

# सुभावितावनिः .

### 2143

श्रिष्टः कण्डे किमिति न मया मूहया प्राणनाय-धुम्बत्यस्मिन्वदनविकृतिः किं कृता किं न दृष्टः | नोक्तः कस्मादिति नववधुश्रेष्टितं चिन्तयन्ती पश्चात्तापं वहति तरुणे प्रोम्ण जाता रसज्ञा || 2144

दूरारूढप्रणयमपुरिप्रमगर्भीक्तिभाजां
गाढाञ्चेषव्यतिकर धृतैकात्म्यसंभावनानाम् ।
अव्युच्छित्ताधरमधुरसासारके प्रार्थये त्वां
यूनां मा भूद्रगवति निशे संगमे ते प्रभातम् ॥
केषामीधः

### 2145

सख्यस्तानि वचांसि यानि बहुद्दोधीतानि युष्मनमुखा-इक्ष्येहं बहुद्दिक्षिता क्षणमिति ध्यात्वापि मौनं श्रिता । धूर्तेनैत्य च मण्डलीकृतकुचं गाढं परिष्वज्य मां पीतान्येव सहाधरेण हसता वक्कस्थितान्येव मे ॥ अम्बद्ध

### 2146

कान्ते सागिस शापिनेपि हि सखीवेषं विधायागते आन्त्यालिङ्ग्य मया रहस्यमुदितं तत्संगमाकाङ्क्या । मुग्धे दुष्करमेतदित्यतितरामुहामहासं बला- बाकृष्य च्छलितास्मि तेन कितवेनेति प्रदोषागमे ।।

### 2147

कान्ते तल्पमुपागते विगितिता नीवी स्वयं बन्धना-चहासः श्रयमेखलं करधृतं किंचिन्नितम्बे स्थितम् । एतावत्सिख वेदी केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः कोसी कास्मि रतं नु वा कथिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ।।

# **पुरतानवृत्तिः**



#### 2148

तृष्णीमाःस्व हतादाया सिख मया कि पृष्टया मा मुधा मानं विस्मरणैकशीलहरयां मां कारयेथाः पुनः । निर्लज्जेत्यपि नोदितोचा स जनो यावत्समालिङ्गितः पर्यालोचि न कीदृशी परिणतिः कोपस्य जाता मम ॥

### 2149

याता प्रातरयं चला च युवता मेघादयो दुःसहा दृष्ट्वा पोषितभर्तृकामतितरां प्रोज्जुम्भते मन्मयः । सेवा हेतुरिप श्रियो न च तया हीनस्य किंचित्सुख-मित्यालोच्य जहाति काचिदवला प्राणान्त्रियस्योरिस ।।

### 2150

कृत्वा वियहमञ्जुपातकलुषं राय्यासनादुत्थिता क्रोधाशापि विषटग्च गर्भमवनद्वारं रुषा प्रस्थिता दृष्ट्वा चन्द्रमसं प्रभाविरहितं प्रत्यूषवाताहता हा रात्रिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्ता प्रियस्योरसि ॥

एते केषामपि.

### 2151

जाने कोपतरङ्गिताङ्गलिका तेनाहमालिङ्गिता संस्पृष्टा कुचयोर्निर्गलतया हारोपि पार्श्वे कृतः । एतावन्तु सखि स्मरामि यदतो वृत्तं परं तत्परं धैर्यस्योहलनं दारीरदामनं ध्यात्वापि ने। वेदि किम् ॥

### 2152

मूर्जी जादितमीक्षते न नयनं तापे तनुः पच्यते कम्पः सूचयतीव जीवगमनं मोहे मनो मज्जति । प्राग्जनमार्जितकर्मणा बलवता कालेन कामेन वा को जानाति स केन मे धृतिहरः कण्डे मुजंगीर्पितः

एंती शेनेन्द्रस्य.

## सुभाषितावकिः

# अथ प्रभातवर्णनम् 2153

ततोरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः दाशी । दभ्रे कामपरिशामकामिनीगण्डपाण्डुताम् ।।

भगवद्गाल्मीकिमुनैः

2154

निशाङ्गना पश्यतो मे कृता इततमःपटा ।
पूष्णः करैरितीवेन्दुः पातर्विच्छायतामगात् ।।

पुण्यस्यः

2155

कुरुते यावदेवेन्दुर्दिनश्रीपरित्रुम्बनम् । संप्राप्ते तत्पती तावत्पाण्डुच्छायम्तिरोदधे ॥

मुक्तिकोष्ठकस्यः

2156

व्योद्मः इयामाविरहिणस्तारकाशुकणावती । बालमित्रकरोन्मृष्टा जगामादर्शनं रानैः ॥

क्षेमेन्द्रस्य.

2157

शिशिररुनिः सकलङ्को व्यर्थीभूतेषु पादपतनेषु । आलम्बतेम्बरान्ते यामिन्या यातुकामायाः ॥

2158

चन्दनं स्तनतटे धर विस्वे यावकं घनतरं च सपत्न्याः । प्रातरीक्यं कुपितापि मृगाक्षी सागसि प्रियतमे परितृष्टा ॥

2159

इयं माय शोषंत एव संगता हिमत्विषाभूत्कृतमण्डना सनी । इतीर्थ्यवेष दुतमच्छिनदुषा विचित्रताराभरणानि भास्करः ॥

केषामपि.

2160

विधाय संध्यां पुरतो विवस्वतः सखीमिवेन्दूपपति मठीमसम् । द्रुतं नयन्त्या इव रात्रियोषितो ररास रम्यं कलहंसनूपुरः ।।

हरिमहस्य

2161

भिनवं गिलतांशुकदर्शितं दर्धाते यत्स्तनयोरुपरिस्थितम् । वसनमण्डलमण्डनमङ्गना-स्तद्धिकं प्रतिपक्षमनोज्बरम् ॥

भ**द्युमारस्य**ः

2162

किमिप कान्तभुजान्तरवर्तिनी कृतवती यदियं कलभाषिणी । तदनुकृत्य गिरा गुरुसंनिधी हियमनीयत शारिकया वधूः ॥

कस्यापिः

2163

चदयति विततोर्ध्वरिमरज्जा-विहमरुचै हिमधाचि याति चास्तम् । बहति गिरिरयं विलम्बिषण्टा-इयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥

घण्टासाधस्य,

2164

प्रभातवाताहतिकस्पिताकृतिः कुमुद्दतिरेणुपिदाङ्गविषदम् ।

## **सुभाषिताव**ळिः

निरास भृद्गं कुपितेव पद्मिनी न मानिनी संसहतेन्यसंगमम् ॥

भ**हे** :.

2165

किं भूषणेन रचितेन हिरण्मयेन किं रोचनादिरचितेन विशेषकेण । आर्हाणि कुङ्गुमरुचीनि विलासिनीना-मङ्गेषु किं नखपदानि न मण्डनानि ॥

भद्दकुमारस्य.

2166

एतचरेन्द्रवृषभ क्षपया व्रजन्त्या संरोपणार्थमिव गोपितमम्बुजेषु । उद्घाटयत्ययमशीतकरः करौषैः पद्माकरात्तिमिरबीजमिवालिवृन्दम् ॥

जेन्दुकस्य.

2167

स्तनपरिसरभागे दूरमार्वतमानाः स्फुटतनिमनि मध्ये किंचिदेव स्खलन्तः । वबुरलघुनितम्बाभोगरुद्धा वधूनां निधुवनरसखेदच्छेदिनः प्राक्षवाताः ॥

2168

दिशि दिशि मृगयन्ते वल्गुना घासमेते
मुहुरपगतनिद्राः सप्तयो हेषितेन ।
अयमपि च सरोषैः कामिभिः भूयमाणो
नदित मधुरतारं ताम्रचूडो विहंगः ॥

कयारपि.

2169

जाताः पक्कपलाण्डुपाण्डुरमुखच्छायाकिरस्तारकाः प्राचीमङ्कुरयन्ति किंचन रुचो राजीवजीवातवः । लूतातन्तुवितानवर्तुलमिदं बिम्बं दधबुम्बति पातः प्रोषितरोचिरम्बरतलादस्ताचलं चन्द्रमाः ॥ मुरारेः

2170

सपि कुमुदिनीभिर्मीतितं हा क्षपापि क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः | इति दियतकतत्रश्चिन्तयचङ्गिमन्दु-र्वहति कृशमशेषं भ्रष्टशोभं शुनेव || 2171

नवनखपदमङ्गः गोपयस्यं ग्रुकेन स्यगयसि मुहरोष्टं पाणिना दन्तदष्टम् । प्रतिदिश्चमपरस्त्रीसङ्गशंसी विसर्प-न्यद परिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥ 2172

बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहं चकर च किल चाटु प्रौडयोषिद्वदस्य | विदित्तमिति साबीभ्यो रात्रिवृत्तं विचिन्त्य व्यपगतमदयाह्नि त्रीडितं मुग्धवध्वा || 2173

अविरतमभिरामा रागिणोः सर्वरात्रं नवनिधुवनलीलाः कौतुकेनाभिवीक्य | इदमुदवसितानामस्फुटालोकसंप-च्चवनमिव सनिद्रं घूर्णते दैपमर्चिः ॥ 2174

द्रुततरकरदक्षाः क्षिप्रवैद्याखदौले दधित दधित धीरानारवान्वारिणीव । द्यादानिमव द्वरीधाः सारमुद्धर्तुमेते कलिद्यमुद्धिगुर्वी वक्षवा लोडयन्ति ॥

## **सुभाषितावलिः**

#### 2175

अनुनयमगृहीत्वा व्याजस्त्रा पराची रुतमय क्रकवाकीस्तारमाकण्यं काले । कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किल खी मुकुलितनयनैवाश्चित्यति प्राणनाथम् ।। 2176

परिशिधितितकर्णमीवमामीतिताक्षः क्षणमयमनुभूय स्वप्तमूर्ध्वज्ञुरेव । रिरसियपित भूयः शष्पमप्रे विकीर्ण पटुतरचपतीष्ठप्रस्फुरत्योथमश्वः ॥ 2177

उदयमुदितदीप्तिर्याति यः संगती मे
पति न वरमिन्दुः सोपरामेष गत्वा |
स्मित्रुतिरिव सद्यः साभ्यस्यं प्रमेति
स्फुरति रुचिरमेषा पूर्वकाष्टाङ्गनायाः ||

दधदसकतमेकं खण्डितामानमद्भिः श्रियमपरमपूर्णामुच्छ्रसद्भिः पताद्गेः । कतरवमुपगीते षट्दीचेन धत्तः कुमुदकमत्रखण्डे तुल्यरूपामवस्याम् ॥ 2170

विकचकमलगन्धेरन्धयन्भृद्गमालाः द्धरभितमकरन्दं मन्दमावाति वायुः | समदमदनमाद्यद्योवनोहामरामा-रमणरभसखेदस्वेदविच्छेददक्षः || 2180

नवकुमुदवनश्रीहासकेलिपसङ्गा-दिधकरुचिरदोषामप्युषां जागरित्वा |

## प्रभातवर्णनम्

अयमपरिक्शोङ्के मुद्धित स्नस्तहस्तः शिशयिषुरिव पाण्डुगूनमाटमानमिन्दुः ॥ 2181

विगतिनिरपङ्कं पश्यति व्योम याव-दुवति विरहिषद्धः पक्षती यावदेव । रथनरणसमाह्यस्तावदीत्सुक्यनुद्धाः सरिदपरतटान्तादागता चक्रवाकी ॥

तदिवतथमवादीर्घनमत्वं प्रियेति
प्रियजनपरिभुक्तं यदुगूलं दधानः ।
मदिषवसित मा गाः कामिनां मण्डनभी-व्रजति हि सफलस्वं वक्षमालोकनेन ॥
2183

कृतगुरुतरहारच्छेदमालिङ्गः च पत्यौ पिरिशियिलितगात्रे गन्तुमापृच्छमाने । विगलितनवमुक्तास्थूलबाष्पाम्बुबिन्तु स्तनयुगमबलायास्तन्क्षणं रोदितीव ।। 2184

पतिदारणमंदीार्णज्योतिरग्न्याहितानां विधिविहितविरिष्धेः सामिधेनीरधीस्य | कृतगुरुदुरितीषध्यंसमध्ययुवर्षे-हृतमयमुपलीढे साधु साम्राय्यमप्तिः || 2185

विततपृषुवरत्रातुल्यरूपैर्मयूखैः कठश इव महीयान्दिग्मराकृष्यमाणः । कृतकठकठविङ्कालापकोलाहलामि-र्जलनिधित्रलमध्यादेष उत्तार्यतेकः ॥

# सुभाषितावलिः

2186

स्म्यम्पाविष्टः क्ष्मातलन्यस्तपादः प्रणतिपरमवेक्य प्रीतमङ्काय लोकम् । मुवनतलमशेषं प्रस्यवेक्षिष्यमाणः क्षितिधरतटपीडादुत्थितः सप्तसप्तिः ।। 2187

सदयशिखरिशृङ्गप्राङ्गणेष्वेव रिङ्कः -म्सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः । विततमृदुकरामः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपति हिवोङ्के हेलया बालसर्थः ।। 2188

कुमुद्दनमपिश श्रीमद्म्भोजखण्डं स्यजात मुद्दमुलूकः प्रीतिमांश्रकवाकः । सद्यति दिननाथो याति शीनांशुरस्तं स्तविधिलसिनानां ही विजित्रो विपाकः ॥ 2189

भणमतुहिनधासि प्रोष्य मूयः पुरस्ता-दुपगतवति पाणियाहवहिग्वधूनाम् । दुततरमुपयातः संसमानांशुकोसा-युपपतिरिव नीचैः पश्चिमान्तेन चन्द्रः ।। 2190

प्रत्यमिक्तितारालोकमङ्गाय नीत्वा श्रियमनतिशयश्रीः सानुरागां दधानः । गगनसित्तित्राश्चीं रात्रिकल्पावसाने मधुरिपुरिव भास्त्रानेष एकोधिशेते ॥ एते नाषस्य

2191

निर्यान्त्या रतिवेहमनः परिणतप्रायां विलोक्य क्षपां गाडातिक्रनचुम्बनानि बहुद्याः कृत्वाप्यसंतुष्टया । र्क मूमितले निधाय चरणं तल्पेर्पयन्त्यापरं बन्बक्रन्या परिवर्तिताङ्गलतका प्रेयाँश्विरं चुम्बितः ॥

2192

वरुणभृहिणीमाञ्चामासादयन्तममु रुची-निचयसिषयांशांशांशक्राक्रमेण निरंशुकम् । तुहिनमहसं पदयन्तीव प्रसादमिषादसी निजमुखमतः स्मेरं धचे हरेर्महिषी हरित् ॥ 2193

रजनिर्वमथुपालेबाम्भःकणक्रमसंभृतैः कुशिकसलयस्याच्छैरमेसरैहदबिन्दुभिः । खिषरकुञ्चलेनायःस्चीशिखाङ्करसंकरं किमपि गमितान्यन्तर्भुक्ताफलान्यवमेनिरे ॥ 2194

रिवरित्रक्त नार्मोकारेषु स्मुटामलबिन्दुतां गमयितुममूरुचीयन्ते विहायसि तारकाः । स्वरिवर्त्तनायासामुचैरुदात्ततया हताः शिशिरमहसो विम्बादस्मादसंशयमंशवः ॥ 2195

त्रजित कुमुदे दृष्ट्वा मोहं दृशोरिपधयके भवति च नले दूरं नारापती च हतीजिसि । लघु रघुपतेर्जायां मायामयीमिन रावणि-स्तिमिरचिकुरपाईं रात्रिं हिनस्ति गभस्तिराट् ॥ 2198

त्रिदशमिथुनक्रीडातल्पे विहायसि गाहते निधुवनधुतस्रमागश्रीभरं महसंमहः । मृदुतरकराकारैस्तूलोस्करैठदरंभरिः परिहरति गाखण्डो गण्डोपधानविभां विधुः ॥

# सुभाषितावलिः

2197

दशशतचतुर्वेदीशाखाविवर्तनमूर्तयः सविधमधुनालंकुर्वन्ति ध्रुवं रविरदमयः । वदनकुहरेष्वध्येतृणामयं यदुदञ्चति श्रुतिपदमयस्तेषामेव प्रतिध्वनिरध्वनि ॥ 2198

नभित महसां ध्वान्तध्वाङ्क्षप्रमापणपित्रणा-मिह विहरणैः देवैनंपातां रवेरवधारयन् । शशाविद्यासनवासादाशामयाचरमां श्रृशी तद्धिगमनात्तारापारापतैहदडीयत ।।

प्रथममुपहत्यार्ध्यं तारैरखण्डिततण्डुतैस्तिमिरपरिषहूर्वापर्वावतीशवतीकृतैः ।
अथ रिवरुवां पासातिथ्यं नमः स्वविहारिभिः
स्वति शिशिरक्षोदंभेणीमयैरुदसक्तुभिः ॥
2200

असरिहतमप्यादित्योत्थां विपत्तिमुपागतं दितिस्ततगुरुः पाणैर्योक्तं न किं कचवत्तमः । पटति लुटतीं कण्टे विद्यामयं मृतजीविनीं यदि न भजते संध्यामीनव्रतव्ययभीरुताम् ।। 2201

तटतरुखगश्रेणीसांराविणैरिव सांप्रतं सरिस विगलिन्नद्रामुद्राजिनष्ट सरोजिनी । अधरस्रध्या मध्ये मध्ये वधूमुखलब्धया धयति मधुपः स्वादुंकारं मधूनि सरोरुहाम् ।। 2202

तिमिरविरहात्पाण्डूयन्ते दिशः कृशतारकाः कमलहस्तिः दयेनीवोच्चीयते सरसी न का |

# प्रभागवर्णनम्

शरणमिलितध्यान्तध्वंसिप्रभादरभारणा-इगनशिखरं नीलत्येकं निजैरयशोमरैः ॥ 2203

जगित मिथुने चक्कावेव स्मरागमपारगौ
नविमव मिथः संभुद्धाते वियुज्य वियुज्य यौ ।
सततममृतादेवाहाराचदापदरोचकं
तदमृतभुजां भर्ता शंभुर्विषं बुभुजे विभुः ॥
2204

स्वमुकुलमयैनेत्रैरन्धंभविष्णुतया जनः किमु कुमुदिनीं दुर्व्याचष्टे रवेरनवेक्षिकाम् । लिखितपितता राज्ञो दाराः कविपतिभाद्ध ये शृणुत शृणुतास्र्यपद्या न सा किल भाविनी ।। 2205

घुम्रणद्वमनःश्रेणीश्रीणामनादरिभिः सरः-परिसरचरैभीसां भर्तुः कुमारतैरः करैः । अजनि जलजामोदानन्दोत्पतिष्णुमधुत्रता-वित्राबलनाहुञ्जापुञ्जश्रियं गृहयालुभिः ।। 2206

दहनमिवदाहीप्रियोस्तं गते गतवासरप्रदामसमयप्राप्ते पत्यौ विवस्वति रागिणी |
अधरभुवनात्सोद्भृत्यैषा हठात्तरणेः कृतामरपतिपुरशाप्तिर्धत्ते सतीव्रतमूर्तिताम् ॥
2207

बुधजनकथा तथ्यैवेयं तनी तनुजन्मनः पितृश्चितिहरिद्दर्णाचाहारजः किल कालिमा । शमनयमुनाक्रोडैः कालैरितस्तमसः पिबा-दपि यदमलच्छायात्कायादभूयत मास्यतः ॥

# सुभाषितावतिः

### 2208

जलजिमदुरीभावं प्रेप्छः करेण निपीडय-त्यशिशिरकरस्ताराश्रङ्कपण्डविलोपकृत् । रजनिरमणस्यास्तक्षौणीधरार्धपिधावशा-इधतमधुना विम्बं कम्बुच्छिदाकरपन्नताम् ॥

## 2209

दिनमित्र दिवाकीर्तिस्तीक्ष्णैः क्षुरैः सवितुः करै-स्तिमिरकवरीलूनां कृत्वा निद्यां निर्यीधरत् । स्तुरित परितः केदास्तोमैस्ततः पतयालुभि-र्धुवमधवलं तत्तच्छायच्छलादवनीतलम् ॥

### 2210

चडुपरिवृद्धः पत्या मुक्तां पुरा यदपीडय-चदिष विसिनीं भानोजीयां जहास कुमुद्दती । तदुभयमतः शङ्के संकोचितं निजशङ्कया प्रसरित रवी कोपाटोपादिवारुणरोचिषि ॥

## 2211

यत्पायोजिविमुद्रणप्रकरणे निर्निद्रयत्यंशुमा-न्दृष्टीः पूरयति म्म यज्जलरुहामक्ष्णा सहस्रं हरिः | साजात्यं सरसीरुहामपि दृशामप्यस्ति तद्वास्तवं यन्मूलाद्रियतेतरां कवितृभिः पद्मोपमा चक्षुषः ||

एते भीनेषधकर्तुः.

## 2212

यद्रात्री रहिस व्यपेतिवनयं वृत्तं रसात्कामिनो-रन्योन्यं शयनीयमीहितरसावाप्तिप्रवृत्तसपृहम् । तत्सानन्दमिलहृशोः कयमिष स्मृत्वा गुरूणां पुरो हासोद्रेदनिरोधमन्यरमिलत्तारं कथंत्रित्स्थितम् ।।

राजावर ममानवा निधुवनक्रान्तस्य साहायकं
साधीयो विहितं रसादिति पुरः सख्याः प्रिये जल्पति |
किंचित्कोपमुपपददर्य हसितं तन्थ्या ज्ञपामन्यरं
हेलोक्षासितचञ्चुचञ्चलद्याखारुदोश्चमहक्रया ||

### 2214

दम्पत्योर्निशि जल्पतोर्गृहशुकेनाकर्णितं यहच-स्तत्यार्तगृहसंनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः । कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चन्द्ववाः पुटे त्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम् ॥ कस्काधः

## 2215

लाक्षालक्ष्म ललाटपद्दमभिनः केयूरमुद्रा गले वक्ते कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागः परः | हृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातिश्वरं प्रेयसो लीलातामरसोदरे मृगदृशः श्वासाः समाप्तिं गताः || साक्षणात्यस्य कस्यापिन

## 2216

ज्वालीपम्यस्पृति यदुषि द्राव्यमाणैरशेषै-स्तारापुष्पैर्विरचितमदो मण्डलं चण्डरहमेः । शोणीभावं शमयितुमहो रात्रिसंदेशमध्ये तत्कालाख्यः कलयति शैनेहझयँहोहकारः ॥ अर्थुसारस्वतस्य.

## 2217

विरलविरलीभूतास्ताराः कलाविव सज्जना मन इव मुनेः सर्वत्रैव मसचमभूसभः । व्यपसरति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिव दुर्जनो विगलति निशा क्षिपं लक्ष्मीर्निष्णमिनामिव ॥

# सुभाषितावलिः

2218

अभूत्याची पिङ्गा रसपितरित प्राश्य कनकं गतच्छायधन्द्रो बुधजन इव प्राम्यसदिसि । क्षणात्क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः ।। 2219

प्राची माणिक्यशोणा कमलपरिषदामोचि संकोचमुद्रा निद्रालुः कैरवाली सरसि सरसिका सारसी कूजतीति । इत्थं जातप्रबोधे वदति परिजने किंनिदुन्मीलिताक्षी भीक्भीर्यावियोगात्पुनरिप सहसालिङ्गति प्राणनायम् ॥ एतं केषामि

2220

पुरुहूतदिगङ्गना प्रस्ते
' रिवमुहामञ्जतं चिरादिवेति ।
अलिनो निलेनोदराहिमुक्ताः
प्रियबाहृहयबन्धनाचवोढाः ।।
2221

निनाय यहिरहविजृम्भणाकुलो विभावरीं कथमपि साभ्युपागता । विलोकिना दियतसा तथामुदं तनोति नो रजनिवियोगिपस्निणः ।। 2222

यथा दादी पिपतिषुरस्तपर्वते
नवांशुमत्किरणविरुग्णचन्द्रिकः ।
करोत्यहो अपि निजसंपदः स्फुटं
हिषद्रता विपद्धिकं द्वखोदयम् ।।
2223

भिन्दानः सुन्दरीणां पतिषु रूषमयं हर्म्यपारावतेभ्यो वाचारुखं ददानः कवितृषु च गुणं प्रातिमं संदधानः । प्रातस्त्यस्तूर्यनादः स्थगयति गगनं मांसरुः पांद्धतल्पा-दस्वल्पादुत्थितानां नरवरकरिणां शृङ्खलाशिद्धितेन ।। राजशेखरस

> अथ संकीर्णम् 2224

यो न दीर्घासितापाङ्गविलासविनतभुवः । प्रियामुखस्य वदागस्तस्मै नृपदावे नमः ॥ २२२५

तन्त्रीकटाक्षदग्धस्य वद वैद्य किमीषधम् । पथ्यमातिङ्गनं तस्याः सकचमहचुम्बनम् ॥

2226

कुप्यत्यकस्मात्कुपितापि रम्या स्वयं प्रसादं समुपैति यस्मात् । स्वयं प्रसन्नेति बिर्भार्त लज्जा-मक्षुण्णकप्रेक्षणकं प्रियायाः ॥

कपांचित.

2227

भूचानुर्ये कुञ्चितान्ताः कटाक्षाः स्निम्धा हावा लज्जितान्ताश्च हासाः | लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्नीणामेतकृषणं चायुधं च || कविपुत्रयो

2228

मारुती शिरसि जृम्भणोनमुखी चन्दनं वपुषि कुङ्कमाविलम् । वक्षसि प्रियतमा मदालसा स्वर्ग एष परिशिष्ट आगतः ।।

# सुभाषितावलिः

2229

मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्य-मार्याः समर्यादिनिदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणा-मुत स्मरस्मेरविलोचनानाम् ॥ 2230

अधीतिवदीर्विगते शिशुत्वे धनेर्जिते हारिणि यौवने च । सेव्या नितम्बास्तु विलासिनीनां ततस्तदर्थं धरणीधराणाम् ॥ 2231

सत्यं जना विच्म न पक्षपाता-क्षोकेषु सप्तस्विप तथ्यमेतत् । नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो दुःवैकहेतुर्न च कश्विरन्यः ॥ 2232

यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो ज्वलेत्प्रदीप्तो हृदि मन्मयानलः । तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाञ्यगञ्याहृतयोपि पातिताः ॥ केषामपिः

2233

मधु च विकसितोत्पलावतंसं शशिकरपक्षवितं च हर्म्यपृष्ठम् । मदनजनितविश्रमा च रामा फलभिदमर्घवतां विभूतयोन्याः ।।

मेण्डस्ब.

एकाकिनी यदबला तरुणी तथाहमस्मद्रुहे गृहपतिश्च गतो विदेशम् ।
कं याचसे तदिह वासमियं वराकी
अश्रूर्ममान्धबिधरा ननु मूढ पान्य ॥
स्वरस्य

2235

ठज्जाभरावनतमन्यरदृष्टिपातं येषां स्थितं कुलवधूत्रदनारविन्दमः । तेषामनेकपुरुषत्रणिनाधरेषु सक्तिः कथं भत्रति वारवधूमुखेषु ॥ 2236

स्मितं किंत्रिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः । गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिकरः स्पृदान्त्यास्तारुण्यं किमित्र हि न रम्यं मृगदृदाः ॥ 2237

सत्रीडार्धनिरीक्षणं यदुभयोर्थहूतिसंप्रेषणमद्य श्रो भविता समागम इति प्रीतिः प्रसादश्च यः |
संप्राप्तेषि समागमे सरभसं यसुम्बनालिङ्गनं
तत्कामस्य फलं तदेव सुरतं शिष्टं पश्चनामपि ||
2238

कन्या कौतुकमात्रकेण विधवा संमर्दमात्रार्थिनी वेदया विक्तलवेच्छया स्वगृहिणी गत्यन्तरासंभवात् । वाञ्छन्तीत्यमनेककारणवद्यात्पृंभिः लियः संगमं द्युद्धस्नेहनिबन्धना परवधः पुण्यैः परैः प्राप्यते ॥ 2239

एकान्ते वनतो गृहं शशिमुखोप्यन्यादशो दृश्यते क्षिपं साधय यातु पुत्रि सुदिने भुक्कान्यमाबासकम् ।

# सुभाषिताविलः

भ्रश्वा संभ्रमिता किलेति बहुराः संप्रेरयन्त्या वधूः पान्यं वीक्ष्य बभन्ज सस्मितमुखी सैवार्धसिद्धौदनम् ॥ 2240

काम्भोदः क कचत्कलापित्रलसत्पक्षातपत्रः शिखी केन्दोर्मण्डलमंशुजालिमलं वीचिः क वाम्भोनिषेः । कोश्चन्वालिवाकरः क कमलं मत्तालिमालाकुलं यो येनाभिमतः स तेन कुरुते दृरेपि चेतः सुखम् ॥ केषामिष

### 2241

आश्विष्टा रभसाहितीयत इवाक्रान्ताप्यनकेन या यस्याः कृतिमचण्डवस्तुकरणाकृतेषु खिन्नं मनः । कोयं काहमिति प्रवृत्तसुरता जानाति या नान्तरं रन्तुः सा रमणी स एव रमणः दोषी तु जायापनी ॥ अम्रकन्त्र

### 2242

प्राङ्गा मेति मनागनागतगुणं जाताभिलाषं ततः सत्रीडं तदनु अथोद्यममनु प्रत्यस्तिधैर्य पुनः । प्रेमाईस्पृहणीयनिर्भररहःक्रीडाप्रगल्मं ततो निःसङ्गाङ्गविघर्षणाधिकसुखं रम्यं कुलस्त्रीरतम् ॥ 2243

सद्यः पक्षघृतं पयः सतुहिनं इयामा नवं राङ्कवं रक्तं कुङ्कममारुकाणि तुरसी द्राक्षा कपित्थं मधु । कीरी कैरवगर्भकोमलतर्नुर्नेतानि सेवेत यः कदमीरेषु जनस्य तस्य वसतो मन्ये मुखेवयहः ॥ 2244

गङ्गाधीतशिलातले हरवृषस्कन्धावरुग्णद्भुमे
सिद्धाध्यासितकंदरे हिमवति स्थाने स्थिते स्थेयसि ।
कः कुर्वीत परप्रणाममलिनं मान्यो मनस्वी जनो
यगुचस्तकुरङ्गशावनयना न स्युः स्मराखं खियः ॥

संसारेस्मिचसारे कुनृपतिभवनद्वारसेवाकलङ्कःव्यासङ्ग्व्यस्तिधैर्यं कथममलिधियो मानसं संविद्ध्युः ।
यथेताः पोद्यदिन्दुद्युतिनिचयभृतो न स्युरम्भोजनेत्राः
प्रेङ्कदकाञ्चीकलापाः स्तनभरविनमन्मध्यभागास्तरुण्यः ।।
कषामि

### 2246

सन्मार्गे तावढास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां लज्जां ताविद्वधन्ते विनयमिष समालम्बते ताबदेव । भ्रुचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपदमाण एते याविह्नीलावतीनां न हिंदि धृतिमुषो दृष्टिबाणाः पतन्ति ॥ धर्मकीते

### 2247

अम्बा द्वातेत्र वृद्धा परिणतवयसाममणीरत्र तातो निःदोषागारकर्मश्रमिद्राथिलतनुः कुम्भदासी तथाहम् । अस्मिन्पापा निकेते कातपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसथव्याहितव्याजपूर्वम् ॥

## 2248

यत्नात्संगमिन्छतोः प्रतिदिनं दूर्तीकृताश्वासयो-रन्योन्यं परिशुष्यतोर्नवरतप्राप्तिस्पृहां तन्वतोः । संकेतोन्मुखयोः कथं कथमपि प्राप्ते चिरात्संगमे यत्सौख्यं नवरक्तयोस्तहणयोस्तत्केन साम्यं वजेत् ॥

## 2249

कान्ताया विकसिहितासहसितस्वच्छांशवश्वामरं संसक्ताविभवेकहेमकलशौ यचन्दनाङ्की स्तनौ । यत्कार्तस्वरचारुकान्ति जघनं सिंहासनं भूभुजां साम्राज्यं तदिदं जयाजयमयः शेषस्तु चिन्तामयः ॥

# सुभाषितावतिः

### 2250

नासादितानि वनवासहृहत्रतेन चित्राणि नेत्रचरितानि मृगैर्मृगाक्ष्याः । तत्कान्तिरुक्जवलरुचिन्यसनादहो नु हेम्रा हृताशपतनैरापि नैव लम्धा ॥

एती क्षेमेन्द्रस्यः

## 2251

नूतोद्यानं द्धरिभरितलः शाह्यलस्यामभूमि-स्तन्त्रीवाद्यं चषकमिदिरा लोलिता मालतीभिः । स्वच्छज्योत्सा विजनरजनी कुडुलाक्षीकटाक्षाः सारं विद्युह्मलयचपले जीवलोके किमन्यत्।।

मञ्जालवत्सस्य.

# अथ वीराः 2252

खड़्गास्तिष्ठन्तु मत्तेभकुम्भकुद्दाद्वहासिनः । एकदोर्दण्डदोषोपि कः सहेत पराभवम् ॥ 2253

एकः स एव तेजस्वी सैंहिकेयः खुरद्विषाम् | दिारोमात्रावदेषेण जीयन्ते येन दात्रवः ॥ कयोरपिः

## 2254

मर्तृपिण्डानृणकरो यदाःक्रयमहापणः | द्धराङ्गनास्वयंपाहो रम्यः कालोयमागतः ||

## 2255

बहवः पङ्गवोपीह नराः शास्त्राण्यधीयते । विरत्ता रिपुखद्गामधारापातसाहिष्णवः ॥ राजपुत्रार्गदस्यः

अनन्तोद्रूतभूतीघसंकुले भूतलेखिले । शखे शाखे तिचतुराश्चतुरा यदि मादृशाः ॥

स्कन्दस्कारद्येकरस्य.

## 2257

महिम्रामन्तरं परय शेषाहेः साब्धिभूधरा |

फणासहस्रस्रग्दाम्नि भ्रमरीय विभाति भुः ।।

## 2258

मा भैष्ट नैते निर्खिद्या नीलोत्पलदलस्विषः ।

एते वीरावलेकिन्या लक्ष्म्या नयनविश्रमाः ॥ २२५०

तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ।

बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भृभृताम् ॥ 2260

नात्युचिशिखरो मेरुर्नातिनीचं रसातलम् । व्यवसायद्वितीयानां नाप्यपारो महोदिधिः ॥

## 9961

े येन पाषाणखण्डस्य मूल्यमल्पं वर्सधरा ।

अनस्तमितसारस्य तेजमस्तक्किजृश्भितम् ॥ एते केषामि

### 2262

भा जीवन्यः परावज्ञादुःखदम्धोपि जीवति । तस्याजननिरेवास्तु जननीक्केशकारिणः ॥

### 2263

ॅतुल्येपराधे स्वर्मानुर्मानुमन्तं चिरेण यत् । हिमांग्रुमाग्रु पसते तन्त्रदिद्यः स्फुटं फलम् ।।

## 2264

ंपादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तद्वरं रजः ।।

एते माधस्य.

# सुभाषितावालिः

## 2265

ं न सदश्वाः कञ्चाघातं न सिंहा घनगर्जितम् ।
परैरङ्कुलिनिर्दिष्टं न सहन्ते मनस्त्रिनः ॥

गुष्कटम्रुखनर्मसूनोर्विद्याधरस्य-

2266

तावदाश्रीयते लक्ष्म्या तावदस्य स्थिरं यदाः | पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानाञ्च हीयते || 2267

स पुमानर्थवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुरः स्थिने | नान्यामङ्गुलिमभ्येति संख्यायामुद्यताङ्गुलिः ॥ 2268

> ज्विति न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दिति भस्मनां जनः | अभिभृतिभयादस्तृतः द्वातमुज्झन्ति न धाम मानिनः || एते भारतेः

2269

धृनधनुषि बाह्यािलिनि शैला न नमन्ति यत्तदाश्चर्यम् । रिपुसंज्ञकेषु गणना कैव वराकेषु काकेषु ॥ 2270

अङ्गणवीयी वसुधा कुल्या जलिधः स्थली च पातालम् । वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रयत्नस्य धीरस्य ॥ एतौ भद्दबाणस्य

2271

जीवचेव मृतोसी यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम् | कृतमुखभङ्गो दूरात्करोति निर्देशमङ्गुल्या || क्षानीदरगुप्तस्य

2272

अभिमुखनिहनस्य सनस्तिष्ठतु तावज्जयोथवा स्वर्गः । उभयबलसाधुवादअवणद्मुखस्यैव नास्त्यर्घः ।।

रविमणिरपि निश्रेष्टः पारैस्तिग्मयुतेर्मनाक्स्पृष्टः । ज्वलतितरामिति को वा मन्युं सोहं क्षमो मानी ॥

**५०-हन्द्रसिहस्य.** 

2274

भुने विद्याले विमलेसिपचे कोन्यस्य तेजस्त्रिकथां सहेत | गतास्त्रस्याह्वसीसि वीरो हिधा विधन्ते रविमण्डलं यः ॥

शुष्यक्षर**म्ना**वकाधरस्य

### 2275

एषा हि में रणगतम्य दृढा प्रतिज्ञा इक्ष्यन्ति यज्ञ रिपयो जघनं हयानाम् । युद्धेषु भाग्यचपलेषु न में प्रतिज्ञा दैवं यदिच्छति जयं च पराजयं च ॥

वन्दकास्य.

### 2276

सेना मयेव न इता निखिला रिपृणां भर्तुभेवेदुपकृतिन शरीरकेण । मत्तेभनुद्गदशनाहतिनिर्गतासु-रित्यं हियेव सुभटो रुधिरे ममज्ज ॥

भीशूरम्य.

## 2277

रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिनाः सप्तनुरगा
निरालम्बो मार्गथरणरहिनः सारथिरपि |
रविर्गच्छन्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ||

अर्गरम्ब.

# सुभाषितावालः

### 2278

विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-विपक्षः पालस्त्यो रणभुवि सहायाश्र कपयः । नथाप्याजी रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसित महतां नोपकरणे ॥

## 2279

घटे जन्मस्यानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं बने वासः कन्दादिकमशानमेवंविधगुणः । अगस्त्यः पायोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसित महतां नोपकरणेः॥

### 2280

विपक्षः श्रीकण्टो जडपितरमात्यः शशाधरो वसन्तः सामन्तः कुछमिषवो ठक्ष्यमबलाः । तथापि त्रैलोक्यं जयित मदनो देहरहितः क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसित महतां नोपकरणे ॥

केषामपि

## 2281

लोकोत्तरं चरितमर्पयित प्रतिष्ठां पुंसां कुलं निह निमित्तमुदारतायाः । बातापितापनमुनेः कलशाल्पस्ति-र्लीलायितं पुनरमुद्रसमुद्रपानम् ॥ 2282

पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीयाः । दिहुड्यराः कुरुत तिस्त्रतये दिधीर्षी देवः करोति हरकार्मुकमानतज्यम् ।।

बालरामाबणे.

े भुद्राः संत्रासमेते विजहत हरयो भिष्मशक्तेभकुम्भा युष्मदेहेषु लज्जां दधित परममी सायका निष्पतन्तः । सौमिन्ने तिष्ठ पात्रं त्यमपि नहि हषां नन्वहं मेघनादः किंचिरसंरम्भलीलानियमितजलिंधे राममन्वेषयामि ॥

### 2284

पातालनः किमु छ्रधारसमानयामि चन्द्रं निपीद्य किमुनामृतमाहरामि । उद्यण्डचण्डकिरणं किमु वारयामि कीनाद्यालोकमथवा ननु चूर्णयामि ॥

हनुमद्राष्ट्रयमेतन्-

### 2285

सामोपायनयप्रपञ्चपटवः प्रायेण ये भीरवः ग्रुराणां व्यवसाय एव हि परं संसिद्धये कारणम् । विस्फूर्जद्विकटाटवीगजघटापीठैकसंचूर्णन-व्यापौरकरसस्य सन्ति विजये सिंहस्य के मन्त्रिणः ।। 2286

काकुत्स्यस्य दशानने न कृतवान्दागपहारं यदि क्वाम्भोधिः क्व च सेतुबन्धघटना क्वोत्तीर्य लङ्काजयः | पार्घस्यापि पराभवं यदि रिपुर्नाधात्क तादृक्तपो नीयन्ते रिपुभिः समुच्चतिपदं पायः परं मानिनः ||

क्योरपि.

## 2287

बिह्नं शीतियतुं हिमं ज्वलियतुं वातं निरोदुं पयो मूर्तं व्योम विधातुमुचमियतुं नेतुं नितं वा महीम् । उद्धर्तु किल भूभृतः स्थलियतुं सिन्धुं च संभाव्यते शक्तिर्यस्य जनैः स एव नृपितः शेषाः परं पार्थिवाः ॥ भहन्देः

# **सुभाषिताव**िः

### 2288

नायाति वाडवशिखाकयनेन तापं शैत्यं हिमाद्विपयसा विश्वता च नाब्धिः | कश्चिद्वर्मीरमनसां सततं विषाद-काले प्रमोदसमये च समीनुभावः || 2289

संत्रामुवन्ति ननु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा जये समरसीक्षि वपुस्तु हित्वा । चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि कामं प्रेमाद्रिनिजेस्वधृस्तनमण्डलानि ॥ २२१०

नास्मिन्संननवेष्टनोत्वणतर्मेस्तन्पैरुदेति व्यथा यन्थिभ्यश्रितिने चालमस्रुभिर्मर्मव्यथा जायते । क्रन्दद्वन्धुजनार्तनादचिकतस्वान्तं न वा स्थीयते नस्रेतन्मरणं सुखस्य सुभगा काप्येव संप्राप्तिभूः ॥

# अथ हास्यम्

229 I

कृष्णः क्रीडितवानगोभिगिति गोतुल्यबुद्धिषु । पक्षपातवती लक्ष्मीरहे। देवी पतिवता ॥ अमृतदत्तस्य.

## 2292

प्रायश्चित्तं मृगयते यः प्रियापादताडितः । क्षालनीयं शिरस्तम्य कान्तागण्डूपश्चीश्वाभिः ॥

## 2293

त्रवेश्विज्ञतान्पातियुतुः पतितांश्चोद्धरिष्यतः । विधानुरिव दृदयन्ते मग चित्रा विभृतयः ॥ स्याष्ट्रगणस्य

## हास्यम्

### 2294

केशाः किमपराध्यन्ति<sup>े</sup> क्लेशानां मुण्डनं कुरु । सकपायस्य चित्तस्य काषायैः किं प्रयोजनम् ॥ 2295 किराटोटति साटोपं पटाङ्कितकटीतटः । रटन्वराटिकाहेनोर्लसदन्तर्द्वाटिकः ॥ 2296 रण्डाः पाखण्डिभिर्व्याप्ता भर्नुभिः कुलयोपितः । वेदया धनिनमिच्छन्ति च्छात्राः कर्परायणाः ॥ 2297 यदक्षिभूलतापाङ्गैः स्त्रियः कुर्वन्ति चापलम् । जघनेष्वेव तत्सर्व पतत्यनपराधिषु ॥ 2298 आदी नम्रस्तनः स्तब्धः कार्यकालेषु निष्ठरः । कृते कार्थे पुनर्नम्रः शिअनुल्यो वणिग्जनः ।) 2299 केतक्यः कण्टकैर्व्याप्ता निलन्यः पङ्कसंभवाः । विलासिन्यः सकुद्दन्यः क रत्नमनुपद्रवम् ॥ 2300 जिह्नायाश्छेदनं नास्ति न तालुपतनाद्रयम् । निर्विद्याङ्केन वक्तव्यं वाचालः को न पण्डितः ॥ 2301 गुरुनटदैवज्ञभिषक्ष्रेरात्रयमुखगह्नगणि यदि न स्युः । व्याकरणसिंहभीता अपदाष्ट्रमृगाः क विचरेयुः ॥ 2302 गणयति गगने गणकश्चन्द्रेण समागमं विद्याखायाः ।

विविधभुजंगक्रीडासक्तां गृहिणीं न जानाति ॥

परनारीषु दोषोस्ति स्वनारी नैव विद्यते । अत एव क्लीनानां प्रशस्ता करसुन्दरी ॥

# **मुभाषिनावा**ळेः

### 2304

गौरः सुपीवराभोगो रण्डाया मुण्डितो भगः | मेरोर्रकहयोष्ठीढशष्पहेमतटायते ||

2305

अभ्यस्य पत्रनविजयं व्याख्याय च दीवसंहिताः सकताः | मरणसमये गुरूणां गूथवदसवी विनियीताः ||

2306

भान्यं मे कनकं मे माषा मे शोभना मस्रा मे । इति बत मे मे कुर्वन्पशुरिव नीतः कृतान्तेन ।।

2307

का नाम बुद्धिहीनस्य विधेस्तस्य विदय्धता । कूष्माण्डेषु न यश्रके तैलमूर्णा च दन्तिषु ।। 2308

सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मानधनापहः । कन्यारादिस्थितो नित्यं जामाता ददामी महः ।।

2309

यमः शरीरगोमारं संचितारं वद्धंधरा । दुःशीला स्त्री च हसति भर्तारं पुत्रवत्सलम् ॥ 2310

अधामुखैकदंष्ट्रेण विषद्युक्तप्रवाहिणा । अनेन दुश्चिकित्स्येन जगहष्टं मगाहिना ।।

2311

पराश्चं प्राप्य दुर्बुद्धे मा प्राणेषु दयां कृथाः । दुर्रुभानि पराश्चानि प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥

2312

घृतेन भोजनं बर्दु विडालस्यापि दीयते । आटिकाकोडखण्डस्तु दुर्लभं भोजनं महत्॥

बाचन्ते पितरः पुत्रान्स्वर्गार्थं स्पृहवालवः । यः पीतं पायसं दद्यास्मित्रसभृष्टां तथाटिकाम् ॥ 2314

सा पार्वतीत्यवितथं स च स्थाणुरि स्फुटम् । संपृक्तावि यावास्तां सुरताभोगितःस्पृही ।। 2815

स्थाणुर्वा स्यादजो वा स्यात्पश्चनां पतिरेव वा । कामिनीविभ्रमाचार्य योधाक्षीत्कु समायुषम् ॥ 2316

परोपकारसंस्कारताम्बूठाधरचुम्बनैः । यम्न संयुज्यते वक्कमधश्चित्रेण तत्समम् ॥ कंषामणः

### 2317

प्रपायां पीयते वारि सत्रागारेपि भुज्यते | द्धप्यते देवसदने यभ्यते यत्र रुभ्यते || 2318

निदाघकाले विमस्य प्रसुप्तस्य तरोरभः । शुना प्रमृत्तितं हस्ते देवस्यत्वेति सोन्नवीत् ।। 2319

वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं क्षिपताशेषमानव | स्विय संन्यस्तभारीयं कृतान्तः स्वासमेधते || 2320

भातुराहित्तहरणं मृतादिप पठायनम् । एतहेचस्य वैचात्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ।। 2321

दाहज्बरेण मे मान्धं वद वैद्य किमीषधम् । पिब मद्यं दारावेण ममाप्यानय कर्परम् ।। एते स्वत्यः

भधमर्णश्चात्राजीविश्राद्धभुग्दुष्टभृभुजाम् । भभिप्राया न सिद्धचन्ति तेनेदं ध्रियते जगत् ।। 2323

### 2324

काकाक्षील्यं यमात्क्रीयिं स्थपतेर्नित्यधातिताम् । आद्याक्षराणि संगृद्य कायस्थः केन निर्मितः ।। 2325

यमे।पि विच्चितो येन नकारान्तरलेखया | आयुधं कलमं यस्य तस्य देवोपि राङ्कते || 2326

कायस्थेनोदरस्थेन मातुरामिषशङ्कया । अन्त्राणि यद्म भुक्तानि तत्र हेतुरदन्तता ॥ 2327

तेखनीकृतकर्णस्य कायस्थस्य न विश्वसेत् । विश्वसेत्कृष्णसर्पस्य वने व्याप्रस्य विश्वसेत् ॥ 2328

निः खेहः ग्रुकरहितः सक्तपायो विवन्धकृत् । मस्र इव कायस्थः कायस्थः कस्य ग्रान्तये ।। 2329

लघुपादो न मार्जारः श्वासधारी न तापसः । दण्डहस्तापि न यमश्छिद्रान्वेषी न पन्नगः ॥ कषामपि

## 2330

यदीमतातिवेगेन व्यासेन सहसा बहु । भाषितं शतशस्तेन तत्रैव च रुचिं कुरु ॥

चिक्रता च मृताचार्य चेलं चर्चा च लीनता । चकारचन्द्रुता चेति सप्तजीवनहेतवः ॥

दामोद्रशुनस्य.

### 2332

नीचेश्वरस्य यहास्यं - - - - - - - - तहुर्भरकृतग्नस्य जटरस्य विजृम्भितम् ॥ 2833

वैयाकरणसिंहेन योपशब्दमृगो हतः । नटैराशनिकैर्वेदीः पाण्डुराङ्गेः स — — ॥ 2334

\_\_\_\_ रण यातु कथं जडनुल्यं तुण्डुको हसति ॥

एतं केषामपि

### 2335

परपरिवादेन गुणो वेपित्रदेषिण पौरुषातिद्ययः । यर्त्किचनकारितया नृणां भवेद्राजपुत्रत्वम् ॥

प्रकाशवर्षम्य

## 2336

उपयुक्तखिदियीटकजिनताधररागभङ्गभयात् । कुलटा वाटकिनकटे तृष्यन्त्यपि वारि नो पिबति ॥ समान्तगुप्तम्यः

## 2337

छन्दोरहिना गाथाः श्लोकानपशब्दविषधरमस्तान् । पठतोष्यहो सुमहनी महार्वना राजपुत्रस्य ।।

### 2338

त्राणु सिव कोतुकमेकं माम्येण कुकामिना यदशक्तम् । सुरतस्त्रसमितिकाक्षां मृतिन भीतेन मुक्तामि ।।

# **सुभाषिताव**िः

### 2339

अविदरभः अमकिति दुर्लभयोषिद्युवा विमः । अपमृत्युरपक्रान्तः कामिन्याजेन मे रात्री ॥ एतौ समोदरगुप्तस्यः

## 2340

अधरामृतेन पित्तं नश्यित वायुः पयोधरभरेण । अनवरतरतेन कफलिदोषशमनं वपुस्तन्व्याः ॥ 2341

याप्यो वैद्यस्य निधिर्जीवति चेत्तनमहान्यद्यः पटहः । व्याधिभयात्को न सहस्र भवति — कुरु चिकित्सायाम् ।। क्योधिभयात्को न सहस्र भवति — कुरु चिकित्सायाम् ।।

### 2342

पर्यङ्कः स्वास्तरणः पतिरनुकूलो मनोहरं सदनम् । नाईति लक्षांशमपि त्वरितक्षणचौर्यस्ररतस्य ॥ समोहरगुग्नस्य

## 2343

हिगुरिप सहन्होहं गृहे च मे सततमञ्ययीभावः | तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुत्रीहिः || 2844

बाचयित नान्यिलिखितं लिखितमनेनापि वाचयित नान्यः | भयमपरोस्य विशेषः स्वयमिप लिखितं न वाचयित || कयोरपि.

## 2345

मदनपरिपाण्डुगण्डा मुण्डिनभगमण्डला खराण्डानाम् । खण्डयतु दुःखमधिकं छुखखण्डकरण्डिका रण्डा ॥ रण्डानन्दस्यः

## 2346

चङ्गस्तृणेन यातः पटहरणेनापि निर्गतः शंभुः । सौरो व्यञ्जनहान्या स्यामलकस्त्वर्धचन्द्रेण ॥ कस्यापिः

कचाधरकुचोरूणां दुःखं कंदर्पकर्मणि । स्त्रीचिह्नशिभयोः सौख्यं वादिपश्चवतामिव ॥ 2348

अनाहृतप्रविष्टस्य दृष्टस्य क्रुद्धचक्षुषा । स्वयमेवोपविष्टस्य वरं मृत्युर्न भोजनम् ॥ 2349

उत्को चपारितोषकभाटसभापितनरार्थचौर्याद्याः । नत्क्षणमेव पाद्याः षडन्यकारे न रुभ्यन्ते ॥ 2850

> आ सप्ततेर्यस्य विवाहपिक्ति-विच्छिद्यते नूनमपिष्डितोसी । जीवन्ति ताः कर्तनकुट्टनाभ्यां गोभ्यः किमुक्षा यवसं ददाति ॥ भट्टोर्वीधगस्य

> > 2351

चिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ती-त्यलीकमेतद्भवि संप्रतीतम् । चिद्रं पुरस्कृत्य हि कामिनीना-मर्था भवन्त्येव हि न त्वनर्थाः ॥ 2352

स्वल्पष्टकारो विटवेटचाट-किराटभाटीकुलटाभटानाम् । भट्टस्य मुद्टः पुनरेष कस्मा-दत्रोत्तरं दास्यति कुट्टनी ते ॥ कशोरपिः

2353

एषोमिहोत्रीति बिभर्ति गास्ता विक्रीय दुग्धं सलिलं जुहोति ।

# सुभाषिताबाँ केः

ख्यातोस्ति लोकेप्त्रृतुकालगामी रजस्त्रलां याति दिवापि त्रेदयाम् ॥ 2354

शैलाः द्धरानुक्ममयाचिरीक्य निघर्षणच्छेदनतापमुक्ताः । आत्मानमाश्चिष्य भुजोपपीडं श्रेयांसि कर्तृष्विह चिन्तयन्ति ॥

> सुवर्णकारेश्वरवर्मण . २२५५

एताँभ्छिनद्मि यदि तन्मम जीवितेन इाण्डस्य किं नु यदि सन्त्वथ गोपतेः किम् । आसि प्रसार्थ यदि तज्जनता हसन्ति भारेर्गुणैश्च वृषणैश्च हला अमो मे ॥ रब्रश्तेः

2356

खट्टा नितान्तलघुका शिथिलप्रताना वेश्यापतिः स च निरन्तरखण्डकारी । तत्रापि दैवहतिकाः खलु माघराज्यो हा सद्यतां कथमयं व्यसनप्रपञ्चः ॥

अक्षोत्रभुण्डिमरित्राईकदाडिमत्व-क्रुस्तुम्बुरूठवणतैलद्धसंस्कृतान्यः । मत्स्यान्खशीतसितभक्ततले दधाति स ब्रह्मलोकमधिगच्छति पुण्यकर्मा ॥ 2358

भक्तं प्रतोलयित वचिमवामरेन्द्रः शाकं समुद्धरित शल्यमिवास्थिलमम् । कार्यो स्रसैन्धवयुतां गलदाहकर्त्री निर्मत्सरेण मनसा जलदहदाति ॥

सिद्धान्तषद्भमि त्रोपनिषसनुष्कं तिद्याश्चतुर्दश कलाः सकलाश्च सम्यक् । बुद्धापि याति लघुतां गुरुतां गतोसी यश्चक्रिकां बहुविधां वहुधा न त्रेत्ति ।। 2360

कटी मुटियाद्या द्विपुरुषभुजबाह्यमुदरं स्तनो घण्टालोली जवनिमव यानुं व्यवसिती | स्मितं भेरीनादो मुखमिष च यत्तद्वयकरं तथाप्येषा रण्डा परिभवति संतापथित च || 2361

सिताम्बरयुगावृतः क्षुरिनषृष्टजङ्कोरुको दिनत्रयपरिग्रहग्लपितवीटिकां धारयन् । द्यराजिरमहेलको धवलसंनिधावुद्धरो रहो मृगयतेतरां विचलितोर्ध्वधम्मिछकः ॥ 2362

सर्वस्य हे जगित नियते संपदापच जन्तो-र्वृद्धो यूना सह परिचयात्त्यज्येते कामिनीभिः । एको गोत्रे भवति पुरुषः संपदामाश्रयो यः स्त्री पुंबच व्यवहरति चेहिद्धि गेहं प्रणप्टम् ।। 2868

कण्ठाद्रक्तं पिबति गुणिनां मद्यमांसं न भुङ्के विष्णुद्रव्यं हरति कुरुते द्वादशीपूपवासम् । सांख्यं शुत्वापहरति गवां ब्राह्मणानां च वृत्तिं पापो दम्भः कलियुगसखः कस्य मिस्रं नियोगी ॥ 2864

प्रभाः कथा विचित्राः कण्डूयनमंद्युकान्तराकृष्टिः । दिनवेलार्कनिरीक्षणमतिहासो मदाकदंशकाक्षेपः ।।

# **सुभाषिताव**लिः

### 2365

बहिरिप गमनं बहुशः स्वजनकिः सिललपात्रभङ्गश्च । विद्वप्रश्नमश्चेति द्वादशचेष्टाः स्ववर्णकाराणाम् ॥ 2866

यभस्व नित्यं यदि शक्तिरस्ति ते दिनाहिनं गच्छति कान्त योवनम् । मृताय को दास्यति दर्भविष्टरे तिलोदकैः सार्धमलोमशं भगम् ॥

2367

ऋज्वी दृष्टिरनुल्वणं विहसितं मन्दं परिष्विच्चितं देषो नर्मणि दूरतीर्थगमने यत्नो रितर्लिङ्गिषु । यस्यास्त्यक्तम्रुखस्पृदं किल वपुः पीनाल्पलम्बस्तनी सज्जारा विटपेटकैकमहिषी रण्डा सुखायास्तु वः ॥ 2368

वेश्यानां परलोकसाधनिधयामत्यन्तरत्यन्तरव्यमाणामिदमेकमेव तपसिष्ठिद्रं कदाचिद्रवेत् ।
ताम्बूलद्रवसान्द्ररागमिदरामोदपगल्भैर्मुखैर्यस्वस्तीत्यपवित्रवक्रकुहरांश्रुम्बन्ति विप्रानिष ॥
2369

वित्तेन वेत्ति वेदया स्मरसदृशं कुष्ठिनं जराजीर्णम् । वित्तं विनापि वेत्ति स्मरसदृशं कुष्ठिनं जराजीर्णम् ॥

अवंशेमेन्द्रस्यः

2370

दीनार एकोस्ति ममेन्दुवके कटीतटपान्तनिबन्धबद्धः । उपार्जितोयं बहुभिः प्रयासै-स्तदर्धमर्धेन कुछ प्रसादम् ।।

प्रचुरमरिचापूर्णाः पूर्णैर्निरन्तरसंकुला करिवरचलइन्तच्छायैर्विसाङ्कुरमूलकैः । राकुनिशकलभेणीशाराः स्फुटा वटिकाकुलाः शिशिरसमये भूयासुस्ते करम्भकइण्डिकाः ॥

दन्ताचिर्दलयद्रसांथ जडयत्तालु हिधा स्फोटयच्छैत्यात्संघटयद्गलं गलबिलहाराणि संकोचयत् ।
इत्यं निर्मलकर्करीस्थमसहप्रालेयवाताहतं
नाधन्याः प्रचुरं पिबन्त्यनुदिनं प्रोन्मुक्तधारं पयः ॥
केषामि

### 2373

बिभ्राणार्ब्रनखक्षतानि जघने नान्यत्र गात्रे भया-नेत्रे चुम्बनपाटले च दधती निद्रालसे निश्चले । स्वं संकेतमदूरमेव कमितुर्भूसंज्ञया बिभ्रती सिद्धिं याति विटैककल्पलितका रण्डा न पुण्यैर्विना ॥

## 2374

यत्नोत्थापनमात्रनिःसहजरस्यभीवशेषश्यभ्रह्यच्छेपसि दुर्बलाङ्गवलनाव्यर्थोद्यमालिङ्गने ।
लज्जादायिनि खिद्यमानयुवती वृद्धस्य कृच्छं रते
यत्स्यात्तलातिभाव्य किं नु हसितुं युक्तं किमारोदितुम् ॥
भरहक्षे

## 2375

भत्सेङ्गानि व भार्थसे च बहुभिर्वेत्सि स्वयं संगतं पद्मां यासि वचो ददासि शिरसः शक्नोषि संचालनम् । . भक्तस्योपरि नास्ति ते विमुखता नोष्मा न तृष्णाप्यहो आनन्दोद्य, नियोगिरुग्विरहितो दृष्टोसि जीवन्युनः ।।

# सुभाषितावलिः

## 2376

मांस्पाकोत्कटमद्यगन्धिविहरचेटीनटीसंकुलं यहेरयायतनं भुजंग परया भक्तया पुरः पर्विति । अत्रास्ते गृहदेवता विद्धती दिग्घट्टनं कुट्टनी यस्याः प्रत्यहमाक्तकामुकपशुद्रातोपहारैर्बलिः ॥ 2377

गृधी निर्भरमामिषेषु सरघा घोरा मधूनां भरे व्याघी तीक्ष्णनखक्षतेषु भुजगी दंशप्रकारेषु च । उत्तानेषु विवर्तनेषु शफरी वित्तच्छले मूषकी वेदया कामुकवन्त्वनासु भवने रूपैरनेकैः स्थिता ॥ 2378

उचैरध्ययनं चिरंतनकथाः खीभिः सहाठापनं तासामर्भकलालने रितरथो तत्पाकमिथ्यास्तुतिः । पितृश्रातृजनाशिषः स्रभगतायोग्यत्वसंकीर्तनं स्वानुष्ठानकथाभिवादनविधिर्भक्षोर्गुणा द्वादशः ॥ 2379

क्षारं राद्धमिदं किमद्य दियते राष्ट्रोषि किं न स्वय-माः पापे प्रतिजल्पसे प्रतिदिनं पापस्त्वदीयः पिता । धिक्कां क्रोधमुखीमलीकमुखरस्त्वचोपि कः क्रोधनो दंपत्योरिति नित्यदत्तकलहक्केशान्तयोः किं छखम् ॥ 2380

न भूभङ्गकटाक्षवीक्षणसुखं सान्द्रेन्धकारोदये नालापाः प्रकटीभवन्ति मधुराः स्वैरं मियो भाषणात् । साद्याङ्के हृदये तथा हि न मुदामासक्तिरूत्यस्ते चित्रं चौर्यरते तथापि मनसः कोप्येष रम्यो रसः ॥ 2381

क्रयादीषधवत्कामः प्रभुत्वात्केवलश्रमः । कारुविज्ञजदारेषु योन्यः कामः समन्मथः ॥

स्वायत्तमेकान्तिहतं विधाता विर्विमतं छादनमञ्जतायाः । विश्वोषतः सर्वितिदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ॥ 2383

नाम पन्यकृतां गृहाण विबुधोपाध्यायचर्त्री कुरु पन्यानां भव सत्परिपहकृती स्पर्धन्त साकं बुधैः । नानाहस्तविचित्रचालनपरश्चोचैः सद्याब्दं हस-चिच्छेश्रेद्धधतां पुरो जडिधयामत्यन्तमृर्खोपि सन् ॥ 2384

निःशङ्कं यत्तदुर्धेर्वद कुरु विकटं स्त्राननं ज्ञानगर्वा-च्छ्रावस्त्रात्मानमन्यान्भव इस सहसा किंचिदशीलमुक्का । सात्रवां खण्डखायां पठ विवद समुत्कर्षयनमूर्खलोका-निच्छेश्वेतस्र(रभावं जडजनपुरतो मूर्खवृन्दारकोपि ॥ 2385

व्यासादीन्कविषुंगवानन्वितेश्रोधैः सतीतं भष-सुद्येर्जलप निमील्य तोचनयुगं श्लोकान्सगर्वे पटन् । काव्यं स्वीकुरु यत्परैर्विरचितं स्पर्धस्व साकं बुधै-र्यद्यभ्यर्थयसे भुतेन रहितः पाण्डित्यमापुं बतात् ॥ 2388

आकारेण दाशी गिरा परभृतः पारावतश्चम्बने इंसश्रङ्कमणे समे दियतया रत्या विमर्दे गजः । इत्थं भर्तिर मे समस्तयुवतिश्चाच्यैर्गुणैः मेविते क्षुण्णं नास्ति विवाहितः पातिरिति स्यान्तेष दोषो यदि ।। 2387

अनेकैर्नायकगुणैः सहितः सखि मे पतिः । स एव यदि जारः स्यात्सफलं जीवितं मम ॥

# युगापतावातिः

## 2888

रे रे यन्त्रक मा रोदीः कं कं न भ्रमवन्स्यमुः । कटाक्षाक्षेपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा ।।

2389

बिंगः सपक्षो सुपवीतधारी युक्तया स्वरार्थ भ्रमयनस्वहस्तम्। शिष्योस्मि नार्या न तु रोदनं मे शब्देन वेदाध्ययनं करोमि ॥

राजानकानन्दस्वामिनः.

2390

यक्रोपवीतं परमं पवित्रं करेण धृत्वा शपधं करोमि । नान्यन्मनोहारि नितम्बनीभ्यो दुःखैकहेतुर्ने च कथिदस्ति ॥

2391

वान्त्यापि वत्तुखयति पहतोपि चेतो जातव्रणोपि नयनोत्सवमातनोति । मुण्डीकृतोपि छरते प्रविभर्ति शोभां पायादपूर्वचरितः सुभगो भगो वः ॥ 2392

मूर्कः कृतेपि परदारस्ते विशुद्धी मातेति वाचिकमघान्तरमातनोति । यागाब्जसीम्नि कृतविद्भुदनार्थमोतु-रुखातपातकमुदस्यति तहलेभ्यः ॥

अपथ्यभोगेषु ययातुराणां स्पृहा ययार्थेष्वतिदुर्गतानाम् । परोपतापेषु वया खलानां कीणां तथा वीर्यरतोत्सवेषु ॥ 2394 कार्यार्थनो सीर्धमिवाध्वयेदं विक्रीतदासा इव कर्मभारम् । कष्टं कटुब्रव्यमिवामयार्ताः स्वभर्तृगेहं वनिताः सहन्ते ॥ 2395

भयेश्वराश्वारणगायनानां सदैव कल्पडुमवल्फलन्ति । सद्भास्तु किंचिडचसैय सायं दीपाय कर्पूरामिवापयन्ति ।। 2396

#

श्वभूर्नुदित च शश्वसुदित ननन्दाय देवरी नुदित । नियसिख तथापि गेहे पितरसमासे समाभित्य ॥ 2397

षद्महथमणनविद्योषो वक्तुर्वकाच लभ्यते यस्य | मुखगुदरन्धविद्योषो दन्तैरुपलभ्यते तस्य || अयं कस्यापिः

2298

इन्दुर्वत्र न निन्धते न मधुरं दूतीवचः त्रूयते नोच्छ्वासा दृदयं दहन्ति शिशिरा नो याति काद्ये वपुः । स्वायत्तामनुकूलिकां स्वगृहिणीमालिङ्गश्च यत्द्वप्यते वर्तिक पेम गृहात्रमन्नतमहो कष्टं हि तद्धार्यते ।। 2399

दिग्वासा वदि तत्किमस्य वसनैधेत्तस्य कि भस्मना भस्मायाङ्गनया किमस्य यदि सा कामं परिद्रेष्टि किम् । इत्यन्योन्यविद्यचेष्टितमसौ पश्यक्तिजस्वामिनो भृद्गी सान्द्रसिरावनयपद्यं धत्तेस्विद्योपं वपुः ॥

# **चुभावि**तावितः

### 2400

नास्माकं जननी तयोज्ज्वलकुला सच्छोत्रियाणां कुला-दूढा काचन कन्यका खलु मया तेनास्मि ताताधिकः । अस्मस्स्यालकमागिनेयमगिनी मिथ्याभिदास्ता परै-स्तस्तंबन्धवद्यान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोज्झिता ॥

क्ष्णमिश्रस्य.

#### 2401

बाला क्रन्दित घर्षणेन युत्रतिः सीस्कारमामुत्र्वति प्रौढा मुञ्जिति पुत्रज्ञोकमतुलं पीयृषदण्डाहता । वृद्धागाधमगोदधिप्रमयने निर्मन्थमन्याचलो जीयादिन्द्रकरीन्द्रदन्तमुसलाकारो लकारस्तव ॥

## 2402

भिक्षो कन्या अथा ते ननु राफरवधे जािक कैपात्सि मटस्यां-स्तेमी मद्यावदंशाः पिबसि मधु समं वेदयया यासि वेदयाम् । दत्त्वारीणां गलेङ्कि किमु तव रिपयो भित्तिभेत्तास्मि येषां चौरस्त्वं द्यूतहेतोः कथमसि कितवो येन दासी द्वतोस्मि ।।

2403

दूरे क्षीरकथा तथाहि कतरो राज्ञां विशेषोपरो दण्डापूरिकया दिधव्विधिगमस्तक्रं क मे संभवेत् । मस्तु स्वस्तिमदस्तु गोरसरसप्रस्ताव एवाफल-स्तद्भाग्यं मम येन काञ्जिकलवैर्निर्ध्किचनो विज्ञितः ॥

प°चीनकस्ब.

## 2404

क्रेरीः केरीर रोषेरल मुपरिचतैः कार्यहार्थ मनोस्या दाता पाम्योपि काम्यः किमपरमनया दग्धवैदग्ध्यरीत्या । स्वैरं निर्गत्य पुत्र त्रज युवतिजनो यत्र बाक्षभ्यलभ्यः कुट्टन्या प्रोक्तमित्थं प्रकटविटमटोबाटनं पातु युष्मान् ॥

भादी तावद्यापारस्या यमवदणधनदसदृशा मवन्त्यतिगर्वता मानोन्मत्ता दर्पोत्सिक्ताः परविभवद्दणनिरता भवन्त्यतिदारुणाः । भ्रष्टास्तेभ्यो व्यापारेभ्यो हतिनिगडनियतचरणास्तया लगुडार्दिता लम्बैः कूर्चैर्दीनैर्वक्रैर्मुनय इव शमदमरता भवन्त्यतिभद्रकाः ॥ एते केषामपि

2406

भोगोपभुक्तिः क्रियते परेण संमर्दनार्ति तु वयं भजामः । वृद्धास्तनौ वक्तुमितीव याती समानदुःखस्य भगस्य मूलम् ॥

## अथ जातिः 2407

मार्जारश्रुक्षितलादुत्थाय विजृम्भितायतो भूत्वा | विधुनोति भस्मपरुषाण्यङ्गानि निशावसानेषु || 2408

गायित विहसति नृत्यित हृदयेन धृतां त्रियां विचिन्तयित । समविषमं च न विन्दित गृहगमनसमुत्सुकः पथिकः ॥ कयोरिषः

2409

भृतीभूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्पिनैकनृपाः । कृतमुखवाद्यविकाराः क्रीडन्ति द्वनिर्भरं डिम्भाः ॥ स्टब्स्ट

## 2410

विरलाङ्कुलिकरपिहितन्नाणान्वितगण्डचिबुकमुखविवरम् । कस्योचरहकारं स्रक्ष्मिशिशोज्यीन्मनी न हरेत् ॥ 2411

आस्यं पिधाय सकलं विरलाजुः लिना करेण सम्राणम् । अयमुचरहकारं मनोहरं ज्योत्करोति शिशुः !! एती वह्नभरेवस्यः

# बुभावितावलिः

2412

गर्जम्हरिः साम्मसि शैतकुःसे प्रतिध्वनीनात्मकृतानिशम्य । पदं बवन्ध्कृतमितुं सकोपः प्रतर्कयसन्यमृगेन्द्रनादम् ।।

> ~ 작은:: 2

अम्भोमुचां सिललमुद्दमतां निद्यीये तालीवनेषु निभृतस्थितकर्णतालाः । आकर्णयन्ति करिणोर्धनिमीलितासा

भारारवान्दशनकोटिनिषण्णहस्ताः ॥

कस्यापि.

#### 2414

हित्राणि स्वलता पदानि दभता भात्रीकरालम्बिना स्वभ्यस्तं पुनरेव जानुगमनं निःशङ्कमातन्वता । उद्गित्रासमदन्तकुद्गलमुखेनाव्यक्तवाग्वादिना या प्रीतिः स्वद्वतेन चेतिस संखे वक्तुं न सा पार्यते ॥ भवतार्यनस्य

# 2415

भायातो भवतः पितेति सहसा मातुर्निश्चम्योदितं धूलीधूसिरतो विहाय शिशुभिः क्रीडारसान्त्रस्तुतान् । दूरास्स्मेरमुखः प्रसार्य लितं वाहृह्यं वालको नाधन्यस्य पुरः परैति परया प्रीत्या रणन्धर्घरम् ॥ कस्वापिः

# 2416

मातर्भमेपरे दयां मिय कुरु श्रान्तेश वैदेशिके द्वारालिन्दककोणकेथ निभृतं यातास्मि सप्त्वा निश्चि । इत्लुक्का सहसा प्रचण्डगृहिणीवाक्येन निर्भस्तितः स्कन्भन्यस्तपलालमुष्टिविभवः पान्यः पुनः मस्यितः ॥ रिक्सस्य

भारात्कारीषवद्धेः प्रविरचितपृणप्रस्तरान्तर्निषण्णैः संशीर्णप्रन्यिकन्याविवरवद्मविद्याच्छीतवाताभिभूतैः । नीताः कृच्छ्रेण पान्यैः श्वभिरिव निविद्धं जानुसंकोचकुक्कै-रन्तर्दुवारदुःखद्दिगुणतरकृतायामयामावियामाः ॥ कस्यापिः

#### 2418

पक्षावुत्किप्य धुन्वन्सकलतनुरुहाभोगविस्पारिताङ्गः प्रागेवोङ्गीननिद्रः स्फुरदरुणकरोद्गासितं खं निरीक्ष्य । प्रातश्चोत्थाय नीडस्थिततरलतनुर्वर्धर्ध्वानमुश्चै-रुद्रीवः पूर्वकायोस्रतिविकटसटः कुकुटो रारटीति ॥ नुस्वाहस्य

#### 2419

आकर्षित्रव गां धमित्रव खुरैः पश्चार्धमुज्झित्रव स्वीकुर्वित्रव खं पिबित्तव दिशो वायून्समश्रतित्र । साङ्गारप्रकरां स्पृश्चित्रव महीं छायाममृष्यित्रव चञ्चश्चामरवीज्यमानवदनः श्रीमान्हयो धावति ॥ श्रीसिहहसस्य.

# 2420

पश्चादिं प्रसार्थ त्रिकनितिततं द्राषित्वाद्गमुश्चे-रासज्याभुमकण्डो मुखमुरिस सटा धूलिधूमा विधूय । षासपासाभिलाषादनवरतचललोयतुद्गस्तुरंगो मन्दं श्रम्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः क्ष्मां खुरेण ।)

# 2421

आलोकत्रस्तनारीकृतसमयमहानादधायज्ञानीष-व्याप्रद्वारपदेशपचुरकलकलाकर्णनस्तन्धचक्षुः । कष्टं दण्डं गृहाणेत्यतिमुखरमुखैस्ताडितो लोष्टवातै-भीतः सर्पो गृहस्यानधिगतविवरः कोणतः कोणमेति ।। दिविसक्यारकस्य

# **सुभाषिताव**लिः

#### 2422

आम्रायात्राय गन्धं विकृतमुखपुटो दर्शयन्दन्तपर्द्धिः धावसुन्मुक्तनादो मुहुरपि रभसाकृष्टया पृष्ठलमः । ■ गर्दभ्याः पादधातिह्गुणितस्तरतप्रीतिराकृष्टशिक्षो वेगादारुह्य मुद्यस्रवतरित खरः खण्डितेच्छिथराय ।। शीमशुरस्यः

#### 2423

प्रात्या श्रोणीमजाया विततमिभमुखं नाससंकोचमङ्गं स्थित्वा सूर्य निरीक्ष्य प्रविकसितसटो घट्टयन्क्ष्मां खुरेण । ब्लोब्लोकारान्प्रकुर्वन्मणिशकलिमं चालयचेत्रयुग्मं छागश्चाटूननेकांश्चतुर इव विटो मन्मथान्धः करोति ॥ भहबाणस्य

# 2424

गर्जित्वा मेघधीरं प्रथममथ दानैर्मण्डलीकृत्य देहं
शृङ्गाभ्यां धारयन्ताविभमुखमविनं दारयन्तौ खुरागैः ।
मन्दं मन्दं समेत्य स्थिरनिहितपदं दत्तघातौ सरोषं
युध्येते चालयन्तौ कुटिलितमसकृत्पुच्छमेतौ महोसौ ।।
कस्वापिः

# 2425

आहत्याहत्य मूर्भा द्वतमनुपिबतः प्रस्नुतं मातुरूधः किंत्रित्कुष्टेनेकजानोरनवरतचलचारुपुच्छस्य धेनुः । उत्तीर्णे तर्णकस्य प्रियतनयतया दत्तहुंकारमुद्रा विस्नंतिक्षीरधारालवदाबलमुखस्याङ्गमातृप्ति लेढि ।। श्रीमबूरस्ब

# अथ चाटवः 2426

अनास्वादितसंभोगाः पतन्तु तत्र शत्रवः । बालवैधव्यदग्धानां कुलस्त्रीणां स्तना इव ।)

नारायणायितं देव त्वया नरकविद्या | यदेकः शिभुपालीपि स्यापितो न दिषां कुले || 2428

तुलामारुख रिवणा वृश्विके निहितं पदम् । भवता शिरिस न्यस्तमयत्नेनैव भोगिनाम् ॥

विचरेदेकपाद्धर्मः कथमस्मिन्कलौ युगे । यदि वैशस्त्वदीयोयं न स्यादस्यावलम्बनम् ॥

2430

कृतं कलौ त्वयैकेन परलोकप्रसाधनम् । गुणानुबन्धिभिः शुद्धैर्मार्गणैः सफलीकृतैः ॥ १४४०

किं कृतेन न यत्र त्वं यत्र त्वं किमसी कितः। किती चेद्रवती जन्म कितरस्तु कृतेन किम्।। 2432

विना साध्येन नैवास्ति तार्किकाणां हि साधनम् । साध्यं ते नास्त्यहो चित्रं तथाप्यस्त्येव साधनम् ।।

**24**38

प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणं प्रोच्यते बुधैः । प्रत्यक्षस्ते गुणौचोयमप्रमाणः कथं मुवि ॥ 2434

चित्रं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र दृश्यते । महान्त्रतापो देवस्य द्वाहस्तु इदि विद्विषाम् ।। 2435

राजंस्त्वमेव पातालमाशानां त्वं निवन्धनम् । त्वं चामरमञ्जूमिरेको लोकत्रयायसे ।।

# सुभाषितावळिः

#### 2436

करपातेर्दुरालोकैस्तीक्ष्णः संतापयन्प्रजाः । मानुर्ने भवता तुल्यः क्षणसंरक्तमण्डलः ॥ 2437

एतावच्छक्यमस्माभिर्वक्तं त्वं गुणवानिति । रत्नाकरस्य रत्नीघपरिच्छेदे तु के वयम् ।। 2438

मित्रमण्डलसंतापभुष्कदेहास्तवारयः | जाताः संप्रति दग्धाद्या निदाषदिवसा इव || 2439

कारणैः सर्दशं कार्यमिति मिथ्या प्रसिद्धयः । मानिनो भवतो जातं यदमानं यशो भुवि ।। 2440

अमानेनापि भवता दानमानादिभिर्गुणैः । आश्रितः सर्व एवायं समानः क्रियते जनः ।। 2441

भोगस्तवैव सफलो योधिभिः परिमुज्यते | अन्येषां किं नृणां भोगैरभोगैः फणिनामिव ||

दुर्योभनः सकर्णोसि इदि शल्योसि विद्विषाम् । सकृपो भृतराष्ट्रोसि त्वमेकः कीरवायसे ॥ 2444

युधिष्ठिरोसि भीमोसि चरितैरर्जुनो भवान् । प्रज्ञया सहदेवोसि बाच्यता नकुलस्य ते ।।

स्वयंभुवां ख्रवृत्तानां करपीडां दृदां कुरु । स्वयं भुवां ख्रवृत्तानां करपीडां निवारय ।। 2446

याताः कणादतां केचिदपरे विन्ध्यवासिताम् । शबरस्वामितामन्ये शास्त्रकारास्तवारयः ।।

2447

आहने जग्दुइण्डराजमण्डलराहवे | दाहवेपथुकर्वेरेः स्वस्त्यस्तु तव बाहवे || 2448

श्रीभृतो नरकान्तस्य लीलाकलितभूभृतः । तव सत्यानुरागस्य भ्राप्यं जन्म हरेरिव || 2449

क्षणमप्यनुगृकाति यं दृष्टिस्तेनुरागिणी । ईर्ज्ययेव त्यजस्याशु तं नरेन्द्र दरिद्रता ॥ 2450

नूनं धात्रा न विश्वातं मनो विस्तारि तावकम् । अन्यथा कृतवान्गां किं चतुःसागरसंकटाम् ॥ 2451

स शियो भाजनं यस्ते पाइच्छायां न मुद्धिति । अथ विप्रतिपत्तिस्ते कमठं किं न पदयित ।। 2452

सर्वदा सर्वदोसीति मिथ्या संस्तूयसे जनैः | नारयो तेमिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः ||

केषामपि.

2453

सरस्वती स्थिता त्रके लक्ष्मीः करसरोहहै | कीर्तिः किं कुपिता राजन्येन देशान्तरं गता ||

# मुभाषिताब किः

#### 2454

आहते तव निःसाणे स्फुटितं रिपुद्दब्टैः । गलितं तस्प्रियानेत्रै राजंश्वित्रमिदं महत् ॥

2455

अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षता कुतः । मार्गणीयः समायाति गुणो वाति दिगन्तरम् ॥ 2458

अमी पानकरम्भाभाः सप्तापि जलरादायः । लग्रदोराजहंसस्य पञ्जरं भुवनत्रयम् ।।

**24**57

कीर्तिस्ते जातजाद्येव चतुरम्बुधिमज्जनात् । आतपाय धरानाय गता मार्तण्डमण्डलम् ।।

### 2458

दुनोंति त्वामधवतः कीर्तनं केनचित्कृतम् । स्विय संकीर्तिने चित्रं मधवानिष तुष्यति ॥ एते अमृतदत्तस्यः

# 2459

मत्रतस्तुल्यतामेति न सोमो न दिवाकरः । यस्य दातुः परिभान्तो न रात्री न दिवा करः ।। 2460

अक्षराणामकारोहमिति विष्णुः स्वयं ब्रुवन् । मवता सोपि यत्सत्यमाकारेण रुघूकृतः ॥ एतौ भास्करसेनस्यः

# 2461

राजन्यद्यपि ते बाहू कान्तालिङ्गनलालसी । तथापि समरे भेत्तुं शक्ती हस्तिकवाटयोः ॥ 2462

भगम्यगमनात्त्रायः प्रायश्चित्तीयते जनः । भगम्यं त्वराशो याति सर्वत्रैष च पावनम् ॥

बद्यासस्तव सीजन्यमही विस्मयकारकम् । भात्मबद्धुह्नतां नीतमयशो विद्यिपामपि ॥ 2464

गुणवस्त्रे समानेपि भेदोयं युत्रयोर्महान् । धनुर्याति गुणच्छेदमविच्छेदगुणो भवान् ॥ 2465

किं करोतु गुणीवस्ते दारावपुरकीपवत् । बद्धधाम्बरपर्यन्तविनिवारितगोधरः ॥ 2486

संधिविमहकालज्ञः कृतकृत्योपि पाणिनिः । परमत्ययकारीति भवता नोपमीयते ॥ 2467

उपसर्गाः क्रियायोगे पाणिनेरिति संमतम् । निष्क्रियोपि तवारातिः सोपसर्गः सदा कथम् ।। २४६८

तव शत्रुभवांश्वेव इयं व्याकरणायते । स निपातोपसर्गाभ्यां त्वं गुणागमवृद्धिभिः ॥ 2469

असरकविप्रणीतानां श्लोकानामिव ते द्विषाम् । क्रिष्टार्थसंधिवृत्तीनां निपाताः स्युः परे परे ।। 2470

यदस्ति तहदासीति नैतश्चित्रमवैम्यहम् । भयं स्वप्रेषि ते नास्ति दत्तं तिहृद्दिषां कथम् ॥ 2471

भकतङ्को हहः भुद्धः परिवारी गुणान्वितः । सद्येशो हृदयमाही खद्गः ससद्शस्तव ॥

# युभाषितावकिः

#### 2472

प्रायेण सर्वे पर्यन्ति विपरीतं विनश्वराः । यस्वं काञ्चनगैरोपि काल एवासि विद्विषाम् ॥ 2478

स्वया सह विरुद्धानां कुतः कुश्चलता कुले । वासो हि नियतस्तेषां वने कुश्चलताकुले ।। 2474

विरोधात्तव शत्रूणां जातं सौगतदर्शनम् । विषदे क्षणमङ्गित्वं सर्वाङ्गेषु च भून्यता ॥ 2475

रागाचक्षत्रयोगाच समूहात्सास्य देवता । , जयलक्ष्मीर्महीमर्तुर्वक्षो याता रणे द्विषाम् ॥ प° पाजकस्यः

# 2476

त्वद्यदाःपुण्डरीकस्य त्रैलोक्यैकसरःस्थितेः । कीर्तिहंसीविधूतस्य रजः पतित नो हिमम् ॥ कस्यापिः

# 2477

सकृपाणां द्विषां सेनामकृपाणां रणे व्रता । अमूर्धन्येन भवता मूर्धन्येन जिता दिशाः ॥ अमृतहत्तस्य

# 2478

त्वद्यशोजतभी राजित्रमज्जनभयादिव | सूर्येन्दुविम्बिमयतो धत्ते तुम्बीइयं नभः || 2479

भहो किमपि ते युद्धं यशःकुसममुद्रतम् । यस्यायममृतस्यन्दी बालेन्दुर्बोद्धपङ्कवः ॥ अवस्थेनस्यः

#### चारवः

#### 2480

उदिते दृष्टिसुखे त्विय शशिनीय भवन्ति चन्द्रकान्तानि । वदनान्यरिनारीणामविरलजलविन्दुवर्षीणि ।। 2481

एकं मित्रं भजते मासेनेन्दुः स्वयं क्षयं गच्छन् | मित्रदातानि भजंस्त्वं प्रतिक्षणं वृद्धिमुपयासि || कवोरपिः

#### 2482

स्तनयुगमञ्जूषातं समीपतरवार्तं इदयशोकामेः । चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुक्षीणाम् ॥ भव्यापस्य

#### 2483

दिक्षुखानि परिचुम्बति पृथ्वी-मम्बुराशिरशनां परिरभ्य । उद्यसत्युपवनेषु यशस्ते वृद्धमेव तरुणोचितचेष्टम् ॥

श्रीकहरस्य.

2484

दृष्टमङ्कुरितमर्जुनसृष्टै। यन्महापुरुषनिर्मितिबीजम् । तत्त्ववोदयविधाविह धातु-र्दृइयते कुसुमिनं फलितं च ॥

आनन्दवर्धनस्यः

2485

ऊष्मन्यपेता रहिताथ वृद्धा संयोगहीना लघवोपि चान्तः | श्लोकस्य वर्णा इव विद्विषस्ते पादान्तमागम्य गुरूभवन्ति ||

# सुभाषितावतिः

2486

यशोदयामण्डितकान्तदेशे बाल्येपि गोपालजनस्य नेता । गोमण्डलं पासि बलेन युक्तः कथं न राजन्पुरुषोक्तमोसि ॥

2487

कृशाशयात्यन्तविवृद्धतापया विपाण्डुरीभूतपयोधरश्रिया । शिलीमुखास्वादितवन्धुजीवया तवारिनारी शरदा विडम्ब्यते ॥

केषामपि.

2488

दिग्बधूवदनचुम्बि चेर्ष्यया वीक्ष्य संबुति दिवा भवद्यशः । दर्शितः पृथुपयोधरोक्रम-स्तेन सापि परिरम्यतेखिला ॥

2489

भभिहिताप्यभियोगपराङ्मुखी प्रकटमङ्गविलासमकुर्वती । उपरि ते पुरुषायितुमक्षमा नववधूरिव दात्रुपताकिनी ॥

एतौ विकटनितम्बाबाः.

2490

द्रविणमापि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः । बहुविभार्थ्यपकारमरक्षमी भवति कोपि भवानिव सन्मणिः ।।

महरस्य.

भपहरसि सदा मनांसि पुंसामितमहता गुणसंपरिमहेण |
न च भवसि तथाप्यनेकचित्तो
हतमथवा विवृणोति कः परस्वम् ||
2492

खुद्ध इन्दुकुलजः स बभूष नासी राजाप्यसी दशरयः छतरामभदः । धर्मात्मजो नकुलवानिति छप्रसिद्धं केनोपमा भवतु ते सकलाधिपस्य ।। कबोरपि

2493

ऐरावणे स्नरवधूपरिगीयमान-युष्मस्यदाःभवणनिश्चलकर्णताले । निर्विद्यमापिबति भृद्भकुलं मदाम्भः कल्याणमावहति कस्य न चेष्टितं ते ॥

जितमन्यो .

# 2494

गायन्ति किनरगणाः सह कामिनीभिः प्रोत्तुङ्गरौलशिखरेषु हिमाचलस्य | राह्वेन्दुकुन्ददलबालमृणालनाल-नीहारहारहरहाससितं यशस्ते ॥ कस्यापिः

## 2495

त्बद्वाहुदण्डकरवातिवदारितारि-मातङ्गकुम्भदलमञ्जुतमौक्तिकीषेः । रेजे भवत्परिगृहीतविपक्षतक्ष्मी-धम्मिक्षपुष्पनिकौरिव रङ्गभूमिः ॥ हर्षस्तस्यः

# युगावितावतिः

#### 2496

याते श्वामं रजिस जातजलाभिषेका धौताम्बराः स्फुरितपाण्डुपयोधरान्ताः । पत्युः प्रजार्थमधुना तव पुष्पवत्यो बाञ्छन्ति संगमिमाः ककुमश्रतस्रः ।।

मात्रजुः विवाकरस्यः

#### 2497

येन व्यभीयत करालकृपाणपट्ट-व्याषट्टनोत्फलितभीमभटोत्तमाङ्गः । वैरिप्रतापतपनोरुयदाःशदााङ्क-मासादरेण युधि राहृपरंपरेव ।।

मकाशर्क्स्य.

### 2498

भाश्चर्यधामभिरतीय गुणैः किमेत-ज्ञालं त्वया विरचितं यदपूर्वमेव । चेतांसि मूर्तिरहितान्यपि चञ्चलानि बभाति यच्छुतिगतं तदपूर्वमेव ॥ वस्रभेरवस्यः

2499

रत्नाकरोपि न च जातु भवान्समुद्रो नो गोत्रभिष्ठ विषुधानवसि प्रयत्नात् । निस्यं वृषेण चरसीह न कृत्तिवासाः सर्वप्रजापतिरपङ्कजमध्यवर्ती ।।

कच्यदस्य.

# 2500

कुन्दं क्षणक्षयि कर्लाङ्क शशाङ्कविम्बं क्षीरं विकारि जडसंगति हंसवृन्दम् । हाराः सरन्ध्रवपुषो धवलयुतीनां केनोपमां व्रजतु नाथ यशस्त्रदीयम् ।।

स्वदिरपुरविचित्रभित्तियोषि-नमदनपुरे विनिवेशितैकपाणिः । भपरकरमृहीतचर्मदण्डः करस्रदर्व कुठते पुलिन्दवर्गः ॥

2502

पृथुरित गुणैः कीर्त्वा रामो नलो भरतो भवा-नमहति समरे श्रृष्टास्त्वं क्षितौ जनकः स्थितः । इति स्वचितः कीर्ति विश्वविदेतनमूभृतां कथमसि न मांधाता देव विलोकविजय्यपि ।।

2503

षटयसि घनकालं देव कस्मादकस्मा-डुकुटिकिशतकोपोप्यभ्यमित्रं यियाद्यः । न पुनरिप तु कुर्युः पङ्किलानेव मार्गा-नविरतमदधारादुर्दिनैदेन्तिनस्ते ॥

> लुब्धकापरनाझो विकान्तिवर्मणः. २५∩∆

भकारु धृतमानसव्यतिकरोत्सवैः सारसै-रकाण्डपटुताण्डवैरपि शिखण्डिनां मण्डलैः । दिशः समवरोकिता रमसनिर्भरप्रोक्सस-इत्रवस्थुवरूषिनीजनितभूरजः इयामलाः ॥

2505

यदिष निरामुधा यदिष सर्वजनैर्वियुता यदिष पदातयः पियषु केषु न पर्यटिताः ! तदिष सदेतवस्तदिष संपति सानुचरा-स्तदिष सवारणास्तव कथे विहरन्त्यरयः ॥

एती प्रकाशवर्षसूनोईर्शनीयस्य.

# सुभावितावतिः

# 2506

यशः कुछमबाटिका गुणनिधानमञ्जूषिका कलाकमलदीर्घिका कलितदमवालाशनिः । शिषत्तिमिरचन्द्रिका वरिवलिसिनीचेतसां वशीकरणवर्तिका कुशिलिनी तनुस्तावकी ।। 2507

कुलममितनं भद्रा मूर्तिमेतिः श्रुतशालिनी भुजबलमलं स्फीना लक्ष्मीः प्रभुत्वमखण्डितम् । प्रकृतिस्रभगा स्रेते भावा मदस्य च हेतवो ब्रजति पुरुषो यैरुन्मादं त एव नवाङ्गुशाः ॥

कयोर्पि

# 2508

यः पृष्ठं युधि दर्शयत्यरिभटश्रेणीषु यो वक्ततां स्वां प्रत्येव निर्भातं यश्च किरित क्रूरध्विन निष्ठुरः । दोषं तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य गृझन्गुणं निष्यातः स्फुटमेक एव हि भवान्सीमा गुणपाहिणाम् ॥ 2509

युष्महन्तिबर्शैर्वलोक्य निध्वलामालिङ्गिताङ्गीं मुवं सङ्ग्रामाङ्गणसीम्नि जङ्गमगिरिस्तोमभ्रमाधायिभिः । पृथ्वीन्द्रः स पृथुर्भवद्रणरसप्रेक्षोपनम्रामर-भ्रेणीमध्यचरः पुनः क्षितिधराक्षेपाय धत्ते धियम् ॥ एतौ श्रीहर्षस्यः

2510

देव त्वद्विजयं निराकृतभयं प्रौढप्रतापालयं क्रान्तक्ष्मावलयं कृतारिविलयं भुत्वा छराधीश्वरः । गुप्तं गच्छति नेच्छति प्रतिवचः प्रेम्णा गुरुं प्रच्छति भाणं वाञ्छति मूर्छति प्रतिमुद्धः द्वाच्यां दृद्धां यच्छति ॥ कस्वापि



देव त्वधाश एव किं सितसितं रामे शशाङ्के मद-इाहे स्वर्गमणे हरे फणिपती वाण्यां वृषे भे रुचिः । अन्येषां तु तदम्बरे तदुदरे तद्याञ्जने तन्मदे तत्कण्ठे च तदीक्षणे तदलके तत्पोत्रके तत्पयि ॥

शाकल्बपल्बस्य.

#### 2512

स्वधात्रासमयेतिदुर्धरगतेः सैन्यस्य संमर्दतो
द्राक्पिष्टेपि शिरोगणे गुणयुगं जन्ने फणामृत्पतेः ।
प्रापद्रूपरमाणुभिस्तरितनैः कालुष्यमक्ष्णां न यदृद्रद्गस्य च कारणं यदभृणोस्रो पत्तिकोलाहलम् ॥
महुत्यः

#### 2513

सङ्ग्रमाङ्गणसंगतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् । कीदण्डेन द्वाराः द्वारेरिरिद्वारस्तेनापि भूमण्डलं तेन त्वं भवता च कीर्तिरमला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥ 2514

देवाकर्णय नाकिनां पुरि नृणां ठोके पुरे भो। पान निम्न मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन । तन्मध्ये न बभूव नास्ति भविता तावृङ्ग नीता नती काव्यरती नृती रिपृहती कीर्ती च यस्ते समः ॥

भूपालाः शशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिता ' भर्तारं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे । वेनाज्ञः परिमृष्य कुन्तलमथाकृष्य व्युदस्यायतं चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना काञ्च्यां करः पातितः ॥

# **सुमापिनावांकेः**

2516

स्वं द्विशाणि पदानि गण्डसि महीमुझङ्गण यान्ति द्विष-स्त्वं बाणान्ददा पञ्च मुञ्जसि निजानमुञ्जन्ति दाखाणि ते । ते देवीपतग्रस्त्वदखनिहितास्त्वं मानुषीणां पति-निन्दा तेषु कथं स्तुतिस्त्विय कथं श्रीकर्ण निर्णीयताम् ।। कस्विषाक्षिणात्वस्यः

2517

अर्थिभंशबहूभवत्फलभरव्याजेन कुम्जायितो देव त्वय्यतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रुमः । आस्ते निर्ध्ययत्वसंपदुदयोदमः कथं याचक-श्रेणीवर्जनदुर्यशोनिविडितनीडस्तु रत्नाचलः ॥ 2518

हूरं श्वेतगुणैरहंकृतिभृतां जैत्राङ्ककारे चर- ' त्यस्मिस्त्वद्यद्यासि प्रयाति कुमुदं विभ्यन्न निद्रां निद्रिा । धम्मिक्ने किमु मिक्कान्तमनसां माल्यं भिया ठीयते पीयूषद्रवकैतवाद्दृतदरः शीतद्युतिः स्विद्यति ॥

युष्मद्गन्धगजस्तृषाम्मसि भृशं कण्ठान्तमञ्जन्तनुः केनैः पाण्डुरितः स्वदिक्तरिजयक्रीडायशःस्पर्धिमिः । दन्तद्गन्द्रजलानुबिम्बनचतुर्दन्तः कराम्भोवमि-व्याजादभ्रमुवक्तभेन विरहं निर्वापयत्यम्बुधेः ।।

आस्ते दामोदरीयामियमुदरदरीं यावलम्ब्य त्रिलोकी संमातुं द्याक्तिमन्ति प्रथिमभरवद्यादत्र नो त्वचद्यांसि । तामेतां पूर्यित्वा निरगुरिव मधुध्वंसिनः पाण्डुपद्य-च्छद्यापद्यानि तानि द्विपदद्यनसनाभीनि नाभीपयेन ।।

> 2521 मिय स्थितिर्नमतयैव लभ्यते दिगेव च स्तम्भतया विलङ्क्षाते ।

इतीय चापं दभदाशुगं क्षिप-चयोपदेष्टासि रणे द्विषामपि ।।

2522

रिपूनवाप्यापि गतोवकीर्णितां भवाच यावज्जनरञ्जनवृती । भृशं विरक्तानपि रक्तवसरा-चिकृत्य यसानस्जासज्युधि ॥

2523

न तूणादुद्धारे न गुणघटने न श्रुतिशिखं समाकृष्टी दृष्टिनं वियति न ठक्ष्ये न च भुवि । नृणां दृद्ये देव क्रचन विशिखानिक तु पतित-द्विषद्वकोरन्ध्रेरनुमितिरमून्गोचरयति ॥

2524

न पाहि पाहीति यदबवीरमुं
ममीष्ठ तेनैवमभूदिति कुधा |
रणक्षिती ते किमु शत्रुमूर्धिमविद्वय दन्तैर्निजमोष्ठमास्यते ||

2525

भुजेपसपेत्यपि दक्षिणे गुणं महेषुणादाय पुरः प्रसर्पिणे | धनुः परीरम्भमिवातिसंमदा-सवाहवे दिस्सति वामबाहवे ||

2526

देवारित्रकरः शरथ भवतः संख्ये पतन्ताबुमी सीस्कारं च न संमुखी रचयतः कम्पं च न प्राप्नुतः । तबुक्तं न पुनर्निवृत्तिसमयोर्जागर्ति यन्मुक्तयो-रेकस्तव भिनत्ति भित्रमपरथामित्रमित्यकुतम् ॥

# सुभाषितावाले:

#### 2527

नादृग्दीर्घविरिञ्चवासरिवधी जानामि यत्कर्तृतां सङ्के यत्प्रतिविम्बमम्बुधिपयःपूरोदरे वाडवः ! व्योमव्यापिविपक्षराजकयदास्तारापराभावुकः कासां देव न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥

एते स्रोका नैयधकर्तुः श्रीहर्षस्यः

2528

भीसंनिधानविलसदुचिरण्जशङ्ख-चक्राङ्कपाणिरसुरक्षणहारिचेष्टः । बह्नीः समा अबलभद्रपरोपि राज-ञ्जीया अचिन्त्यचरितः पुरुषोत्तमस्त्वम् ।।

कपिलदामीदरस्य.

#### 2529

एष विदोषः स्पष्टो बह्नेश्च त्वत्प्रतापवह्नेश्च | अङ्कुरति तेन दग्धं दग्धस्यानेन नोद्भवो भूयः || 2530

ददनो वाञ्चितमर्थ सदनुरक्त तव गृहं त्यक्ता । स्त्रीचापलेन कीर्तिनेमासक्ता गता ककुमः ॥ 2531

अटता पृथिवीमखिलामिदमार्थयं मया दृष्टम् । धनदोपि नयननन्दन परिहरसि यदुमसंपर्कम् ॥ 2532

इदमपरमञ्जुततमं युवितसहस्नैर्विलुप्यमानस्य | वृद्धिर्भवति न हानिर्यत्तव सै।भाग्यकोषस्य || 2533

पकृतिलघोर्येन कृता जघन्यवर्णस्य गैरिवापत्तिः । जघनचपला यदार्थाः स पिङ्गलस्ते कथं तुल्यः ॥

दैन्यमिदं यच्छ्राघा क्रियते ते रक्षसापि न संमस्य । न सबलमकरोद्योषिति भवांस्तु भुद्धे, पसद्य रिपुलक्ष्मीम् ॥ एते सगोदरगुक्तस्य

#### 2535

कुन्दः कन्दिलतव्ययं विचिक्तिः कम्पाकुरं केतकः सातङ्कं मदनः सदैन्यमरुसं मुक्तीतिमुक्तहुमः । मोक्तुं किं तु न पारितस्तव रिपुखीभिः पुरीनिर्गमे तत्कारं कृतमाधवीपरिणयः सत्केसरः केसरः ॥

### 2536

लावण्योकिस समतापगरिमण्यमेसरे स्यागिनां देव त्वय्यत्रनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा | इन्दुः किं वटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं चिन्नारत्मको मुपेब किममी सष्टाः कुलक्षमाभृतः || %587

> किं भूषणं छन्डमत्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्यचिति छक्तं न दोषः । किं चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्रं जानाति कस्त्वदपरः सदसिंहनेकम् ।। 2538

भत्यन्तकृष्णः स विनिर्मतस्त्वं स वामनः सर्वत उच्चतेसि | जनार्दनो यस्स दयापरस्त्वं विष्णुः कयं वीर तवोपमानम् || प°श्रीवकस्यः

#### 2539

राजन्यशो हिममिषाच्छिशिरे यदासी-सूमी तसत्किमुत तद्दतिसद्य यातम् ।

# \*\*\*

# मुयाविगाविः:

तत्राप्यमादिव ततोच मधी त्वदीयं प्रोद्रियमाशु धरणेः कुछमच्छलेन ॥ 2540

मेघाडम्बरमम्बरं यदि तदा निर्नष्टशोभा वयं नित्यं तीक्ष्णकरेण तेन दिवसे तत्राप्यहो बाधिताः, । स्वामी नः शश्मृक्षयोदयहतो दुःखादितीवागता उद्याने नरदेव सेवनपराः पुष्पच्छलात्तारकाः ॥ ... 2541

यद्गीष्मो विलसत्यतापमहिमा यज्जीवनाद्यो भृशं संपन्नो घनकाल एष सफला चेयं शरिनर्मला । म हेमन्तः शिशिरो घनाम्बरधरस्त्वत्सेवयेत्याशया पुष्पीषैः किमु देव सेवनपरः स्थैर्येच्छुरास्ते मधुः ॥

श्रीमचाय तवानने भगवती वाणी नरीनृत्यते तद्गष्टुं कमला समागतवती लोलेति बद्धा गुणैः । कीर्तिथन्द्रकरीन्द्रदन्तकुमुदक्षीरोदनीरोपमा बासादम्बुनिधि विलङ्क भवतो नाद्यापि विशास्यति ॥

राक्षिणात्यस्य कस्यापिः

2543

अधर्ममन्यत्र महीतलेस्मि-न्संक्षोभहेतुं मिलनं विचार्य । निष्कासनायास्य रुषेव देव सितं यद्याः सर्वदिद्याः प्रयाति ॥

प° श्रीबकस्ब-

2544

कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः कि तु नाहं समर्थ-स्तूर्णी स्थातुं मकृतिमुखरो हाक्षिणात्यस्वभावः । गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठचा-मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वक्षमा हन्त कीर्तिः ॥

गातजुनियाकारस्य.

2545

अनिःसरन्तीमि गेइगर्भास्तीर्ति परेषामसतीं वदन्ति ।
स्वैरं चरन्तीमि च त्रिलोक्यां
स्वस्तितिमाद्दः कवयः सतीं तु ।।
2546

आसीचाथ पितामही तव मही माता ततोनन्तरं संप्रत्येव हि साम्बुराशिरशना जाया जबोद्भृतये । पूर्णे वर्षशते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा युक्तं नाम समस्तशास्त्रविदुषां लोकेश्वराणामिदम् ॥

मात्रकुःदिवाकरस्य.

# 2547

भन्यापाररता वसन्तसमये मीष्मे व्यवायप्रियाः सक्ताः प्रावृषि पत्वताम्भसि नवे कूपोदकद्वेषिणः । कट्सम्लोष्णरताः द्वारद्यधिभुजो हेमन्तनिद्रालसाः स्वैदेषिरपचीयमानवपुषो नहयन्तु ते दात्रवः ॥

वैद्यहारचन्द्रस्व.

# 2548

तन्त्रीमुज्यतभूषणां कलगिरं रोमोक्समं विश्वतीं वेपन्तीं त्रणिताधरां विवसनां सीत्कारमातन्त्रतीम् । होभ्यी चण्डतुषारपातसभयामालिक्कच कण्डे भृशं स्वां मूर्ति दयितामिवातिरसिकां त्वहिहिषः शेरते ।। 2549.

दानं मृदतरमुष्टेः श्रीविज्ञितकोषतो यशो मलिनात् । भाराधराव्यतापस्त्वद्धेरितिभित्रमेतदचनिपते ॥

# सुभाषितावालः

2550

नाकारमुद्ददिस नैव विकत्थसे त्वं दिस्सां न सूचयसि मुञ्जसि सत्फलानि । निःशब्दवर्षणमिवाम्बुधरस्य राज-न्संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥

अयं मानृगुप्तस्यः

2551

इन्द्रो यच्छतमन्युरस्ति दहनो यत्पावकोप्यन्तकः कीनाशो धनदो विमाननिरतः पाशी जलानां पतिः । ईश्वाः कामहरश्वलो यदनिलो यत्रैर्ऋतो राक्षस-स्तन्नान्योवनिलोकपाल भवतः कश्वित्समः स्यादुर्णैः ॥ पः श्रीवकस्य

2552

देवोर्वीरमणेन्द्र पार्वणशशिहेराज्यसच्चं यशः सर्वाङ्गोच्च्चलशर्वपर्वतसितश्रीगर्वनिर्वासि यत् । तत्कम्बुप्रतिबिम्बतं किमु शरत्पर्जन्यराजिश्रियः पर्यायः किमु दुम्धसिन्धुपयसां सर्वानुवादः किमु ॥ 2553

निर्तिशत्रुटितारिवारणघटाकुम्भास्थिकूटावटस्थानस्थायुकमौक्तिकोत्कराकिरः कैर्देव नायं करः ।
उन्नीतश्रुत्रुक्तसैन्यसमरत्वद्गः सुरंगक्षुरक्षुण्णाद्ध क्षितिषु क्षिपन्निव यदाःक्षोणीक्षवीजन्नजम् ।।
नैषधकर्तः

2554

उपपाइमुदन्वतो जलमितकामत्यनालम्बना
व्योचि भ्राम्यति दुर्गमिक्षितिमृतां प्राग्भारमारोहिति ।
कीर्णे याति विषाकुलैरहिकुलैः पातालमेकािकनी
स्वस्कीितिर्यदतो नरेन्द्र कृतकं मन्ये मयं योषिताम् ॥

# 830 ·

#### 2555

उशमाम्बुदगर्हितान्धतमसप्रध्वस्तिदङ्गण्डले काले यामिकजामदुमद्वभटव्याकीर्णकोलाहले । कर्णस्याद्धदर्णवाम्बुवडवावद्भर्यदन्तःपुरा-दायातासि तदम्बुजाक्षि कृतकं मन्ये भयं योषिताम् ॥ कर्यारिष

#### 2556

सा ख्यातास्ति जगन्त्रये द्वरनदी सा शंभुचूडामणी शेषा शेषतुषारसोमद्वषमात्रीरी गुणैर्निमंहैः । युक्ता सा भवदीयकीर्तितुलनीचित्यं भजेत्सा न चे-द्वृपालक्षणदेश संनतमधोयानैकताना भवेत् ।। प॰ क्वष्णकस्यः

# 2557

दिग्दन्तावलमण्डली विदलति स्वर्णाद्रिरुत्कम्पते क्षोणी क्षुभ्यति बिभ्यति प्रतिदिशं सर्वेपि रत्नाकराः । लङ्कातङ्कमुपैति शेवधिपतिः शङ्कां परां गाहते दानाय त्वयि राजशेखरमणे दर्भ समुद्विश्वति ॥ सक्षिणात्यस्य कस्यापिः

#### 2558

यत्कस्यामि भानुमाझ ककुभि स्थेमानमालम्बते जातं यद्भनकामनैकदारणप्राप्तेन दावाप्तिना । एषा त्यद्भुजतेजसा विजितयोस्तावस्त्योरौचिती धिक्तं वाडवमम्भसि द्विषि भिया येन प्रविष्टं पुनः ॥ 2559

> भकर्णधाराशुगसंभृताङ्गतां गतैरितेण विना तवारिभिः । विधाय तावत्तरणेभिदामहो निमज्ज्य तीर्णः समरे भवार्णवः ॥ एती नेषधकर्तुः

# **सुभाषिताव**लिः

2560

भहं सदा प्राणसमं महीभुजां
स मां सदा वेत्ति नृपस्तृणोपमम् |
हतीव कर्णेषु स्ववर्णमर्थिनां
स्वखेदमाख्यातुमिवास्ति भूपते ||
2561

त्वदाप्तनामीकरचारमूषणप्रभावतीसंगमपिङ्गलित्वषाम् ।
समुन्मिषद्दाहभियेत्र दुर्गतिर्जहाति सङ्गं ज्वलतामिवाधिनाम् ॥
एतौ बिहुणस्यः

2562

मुखेनेन्दुं भत्से सकलमकलङ्कं न शिरसा
द्विजिह्नः क्रूरे।सी निपतित न कर्णे न कटके |
प्रभुताप्येषा ते जनयति न भूतिः परुषतामपूर्व शर्वत्वं तव निरपवादं कुत इदम् ||
कस्यापिः

2563

इन्दोर्तक्षम त्रिपुरजयिनः कण्डमूलं मुरारि-स्त्वद्यागानां मदजलमधीभान्ति गण्डस्थलानि । अद्याप्युर्वीवलयतिलक स्यामलिद्यानुलिप्ता-न्याभान्त्येवं वद धवतितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥ राजशेखरकवेः

2564

कुरवक कुचाघातक्रीडारसेन वियुज्यसे बकुलविटपिन्स्मर्तव्यं ते मुखासवसेचनम् । चरणघटनाभून्यो यास्यस्यशोक सशोकता-मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः खियः ।। स्लाकरस्य

तीव्राताश्वरुचो रवेः कथिमयं स्वप्नेपि संभावना

भो युक्तयानुगतः प्रभातसिलस्त्रानेन सोयं विधिः |
सान्द्रानन्दविधायिशीतमधुरव्यापारगौरात्मना
नूनं त्वद्यशसैव संप्रति शशी शीर्णः पुनः पूरितः ||
असिक्षटकवैः

### 2566

अर्थाकृष्टियः पदं रचयतः दान्दावधानात्मनः संधिच्छेदविधाननिर्गमविधिन्यापारमातन्वतः । मा मां किथिदिह महीदिति मुद्दः सादाङ्कामापद्यत-श्रीरस्येव कवेर्भयं भवति यत्तद्विद्विषामस्तु वः ।। 2567

सादाङ्कस्य समाकुलीकृतमतेरत्यन्तिनस्तेजसः
विचाङ्गस्य विकम्पमानहृदयस्यारूढमन्योर्भृदाम् ।
लज्जां संत्यजतः क्रमं विमृषतो विद्यानबहून्पदयतः
क्रेदोा योर्थिजनस्य वक्तुमनसो भूयात्स ते विद्विषाम् ॥
2568

श्लोकः कस्य ममैव साधु स्वक्रवे भूयः सखे पठचतामस्यार्थः पुनक्क्तमेतदपरोप्येष प्रयोगोस्ति भोः ।
इत्येवं कुविदग्धवाक्यपरशुच्छिन्नोक्तमाञ्चालता
दुःखं यत्कवयः प्रयान्ति नृपते तद्यान्तु ते शत्रवः ॥
2569

द्वारं वेत्रिभिरावृतं बहिरिष प्रक्तिचगण्डैर्गजै-रन्तः कञ्जुिकिभिः स्फुरन्मणिधरैरध्यासिता भूमयः । आक्रान्तं महिषीभिरेव शयनं त्वद्विद्वषां मन्दिरे राजन्सैव चिरंतनपणियनी श्रून्येषि राज्यस्थितिः ।। 2570

किं हास्येन न मे प्रयास्यिस पुरः पाप्तश्चिराइईानं नेयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ।

# सुभाषितावालैः

स्वप्रान्तेष्विति ते वचः प्रियतमध्यासक्तकण्डमहो बुद्धा रोदिति ग्रन्थबाहुयुगलस्तारं रिपुछीजनः ॥ 2571

तं राजानमकाण्ड एव चपले त्यक्ता तथा वक्षमं
पृथात्तापविदीर्यमाणहृदया किं सांप्रतं रोदिषि ।
इत्यं वृष्टिजलप्रवाहनयना शून्ये पुरे विद्विषां
चित्रस्था पुरतो विलोक्य पथिकैर्लक्ष्मीस्तवालभ्यते ॥
2572

आक्षिप्तैः प्रतिपक्षभूमिपितिभिः क्रुद्धेन देव त्वया वित्रस्तैनं महायुधानि विविधान्याविष्क्रियन्ते युधि । दूरावर्जितमीलयस्तव पुरस्तन्वन्ति ते केवलं नानाकारिकरीटरत्ननिकरैरिन्द्रायुधानि क्षितौ ॥ 2578

कस्मात्सत्यवतीस्रुतेन मुनिना नोक्तं भविष्यत्कथामध्ये रूपमनादिमध्यनिधनस्येदं हरेर्मानुषम् ।
इत्थं व्युत्थितविश्वकण्टकचमूनिर्मृतनव्यापृतं
संग्रामाम्बरसूर्यमम्बरचरास्त्वां वीक्ष्य संदोरते ॥
एते केषामि

2574

सौभाग्यस्य समर्पणेन तिमिरातङ्काच्छिदा तेजसा सामर्थ्येन विपानलादिजयिना तैस्तैस्तथान्यैर्गुणैः । भ्राच्यत्वं दधते नृपैः शिरिस ये संविर्धृतास्तानमणी-न्पद्मां संस्पृशसीत्यहो फलमिदं नीतेरवाप्तं त्वया ।। भृतदस्तस्य.

2575

अम्भोराशिरिवासि सत्त्वनिलयो नो मन्दरक्षोभवा-न्कल्याणप्रकृतिः स्रमेरुरिव किं देवः स्ररापाश्रयः । सच्छायो न तु रूढदुस्तरलतस्त्वं कल्पवृक्षो यथा तैः कुर्वन्ति तुलां तथापि भवतो मूदाः कवीनां धियः ।।

नो कामः प्रतिहन्यते प्रणियनां स्वप्नेषि नाथ त्वया नैवाधः कुरुषे वृषं द्विरसना व्याला न ते वक्षभाः । नो बह्यस्तव मूर्तयो न च तनुर्नित्यं जडानुमह-व्यमा नो विषमा च हुक्कमथ च ख्यातः क्षितावीश्वरः ॥

# 2577

राजञ्छीः समलंकृता नव धिया सा चापि विद्वत्तया विद्वत्ता नयवित्तया परमया नीतिश्व शौर्येण ते । शौर्य ते यशसा यशश्च चरितैश्रेष्टाश्च ने तेजसा तेजश्च स्वकुलोद्गतं कुलमपि श्लाष्यं भवज्जन्मना ।।

# 2578

गर्जित्वा बहुदूरमुच्चितिभृतो मुञ्चित्ति वार्यम्बुदा भद्रस्यापि गजस्य दानसमये संजायते दुर्मदः । पुष्पाडम्बरयापनेन ददित प्रायः फलानि दुमा नोत्सेको न मदो न कालहरणं दानप्रवृत्तस्य ते ॥

एते केषामपि.

# 2579

मर्यादानियमी इयोरिप धृता झाभ्यामपीयं मही भीतैभौगिभिरप्युभावनुगती रत्नाकरी झविपि । एवं ते जलधेश्च तुल्यगुणयोरेको विशेषो महा-झाँवण्यातिश्चयेन यत्स विरसस्तेनैव हद्यो भवान् ।।

बन्धाः

# 2580

बदाः केचिदधोमुखत्वमपरे नीताः समारोपिताः केचित्संभृतविपहा अपि बलादानीय रिक्तीकृताः । अन्ये बन्धनतिश्ररात्कथमपि अष्टा निरालम्बना-स्त्वचक्रे रिपवोरघट्टघटिकायन्त्रक्रमं बिश्रति ॥

# **सुभाषितावलिः**

#### 2581

निष्पत्तिं करपीडमेन गमिताश्रक्रच्युतास्ताडिता दरधा भूतिकृतास्पदेन भवता नित्वं प्रतापापिना । बद्धाः कण्डतलेषु रज्जुवलयैर्भूयो धरां माहिता भन्नाः संप्रति नाय पार्थिवघटाः किं कर्परैर्वीक्षितैः ॥

2582

यान्त्येके परपुष्टतां बलिभुजो भ्राम्यन्ति केचिन्मही-मन्ये विभ्रति लावकत्वमपरे जाता वने वर्तकाः । केचित्वञ्चनका भवन्ति सभयैर्मार्गप्रयाणैरही तिर्वक्तामपि लम्भितैस्वदरिभिर्लब्धा न पक्षोचितः ॥ 2583

क्रामन्त्यः क्षतकोमलाकुलिगलद्रक्तैः सदर्भाः स्यलीः पादैः पातितयावकैरिव गलद्वाष्पाम्बुधौताननाः । भीता भर्तृकरावलम्बितकरास्त्वच्छत्रुनार्योधुना दावामिं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा इव ।। 2584

यहावण्यमयत्वमेव जलधेर्जातं परं दूषणं यचैषा शशलक्ष्मणः परिणता पृथ्वी कलङ्कायते । यत्संकल्पफलपदीप्यहृदयश्चिन्तामणिर्वे धसा तत्त्वामप्रतिसंविधानुमनसा साकृतमाचेष्टितम् ॥

आमोदाहतमृद्भपक्षपवनपेह्नद्रजःपिञ्चरे पद्मे श्रीर्वसतीति नाद्भुतमिदं रम्यं प्रकृत्येव तत् । तचित्रं यदरातिकण्डरुधिरप्रक्रिमतीक्ष्णस्कूर-दारेसी भवतिथरं निवसति खीत्वेपि हुष्टा सती ॥ 2586

तन्यी विमहिणी कलङ्करहिता मुक्ताफलालंकृता सद्दंशा गजगामिनी पुलकिता दन्तप्रभाभासिता 🖡 हयामा चारुपयोधरा छरुचिरा पुंसां मनोहारिणी कामं वक्षसि ते पतत्वहरहः खङ्गाप्रधारा रिपोः ॥ 2587

ते गच्छन्ति महापदं भुवि पराभूतिः समुत्पद्यते
तेषां तैः समलंकृतं निजकुलं तैरेव लब्धा क्षितिः ।
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिताः प्रत्यहं
ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ।।
2588

सिक्तायां वीरकण्डस्थलबह्तगलद्रक्तधाराम्बुवर्षे-माद्यनमातद्गकुम्भोद्दलनिलुलितेमीकिकैः पुष्पितायाम् । संपामोद्यानभूमौ तुरगखुरमुखोत्खातकृष्टस्थलायां जातं त्वत्खद्भवद्भयां फलमतुलरसास्वाददृद्यं जयश्रीः ॥ 2589

भास्त्रद्रत्नप्रदीपे वरशयनगती वासवेश्मन्युदारे कान्तामालिक्रच तुक्रस्तनकलशयुगस्पर्शरोमान्चिताङ्गः । स्त्रमे नीवीं विमोक्तुं चपलयति करं यावदुत्कस्तवारि-स्तावत्यस्तारकान्तस्थितकठिनकुशपान्तविद्धो विबुद्धः ॥ 2590

न प्राप्तो रत्नपात्रस्थितमधुकणिकासंगमामोदलाभो नो वा नारीकपोले विलसितममले कर्णपूरीकृतेन | इत्यं त्वच्छत्रुगेहे वनकरिकपणोन्मूलितं दीर्घिकाया-मुचैः किंजल्करेणुभ्रमदलिविद्यतैरुत्पलं रोदितीव || 2591

नाई तुल्यः कृतेन प्रसभमकपटाक्रान्तलोकः प्रभुमें त्रेता नैवास्मि यस्मान्मम भुवनपतिनैव दारापहारी । का स्पर्धा द्वापरे मे स्वजनस्रुतस्रुहद्गन्धुघाती न देवो राजिन्दियं कृतादीनुपहसति कलिस्त्वसर्शोभुष्छलेन ।। कष्णमप

# **सुभाषिताव**लिः

#### 2592

वन्नाम्भोजं सरस्वत्यधिवसित सदा शोण एवाधरस्ते बाहुः काकुत्स्यवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । वाहिन्यः पार्श्वमेताः सुत्रिरपरित्रिता नैव मुम्बन्त्यभीक्ष्णं स्वच्छेन्तर्मानसेस्मिन्कथमवनिपते तेम्बुपानाभिलाषः ।। बाणस्य

#### 2593

प्रोधद्वालाङ्कुरश्रीर्दिश दिशि दशनैरेभिराशागजानां रोहन्मृलातिगौरैकरगपतिफणैरत्र पातालकुक्षौ । अस्मित्राकाशदेशे विकसितकुद्धमा राशिभिस्तारकाणां नाथ त्वत्कीर्तिवङ्गी फलित फलियदं विम्वमिन्दोः सुधाईम् ॥ ं वस्रभरस्य

#### 2594

आ स्त्रर्लोकादुरगनगरं नृतनालोकलक्ष्मीमानन्त्रद्भिः किमित्र सिततां चेष्टितस्ते न नीतम् ।
अप्येतासां रमणविरहे विद्विषत्कामिनीनां
वैरानीता नखपदमयी मण्डना पाण्डिमानम् ॥
कस्यापिः

# 2595

लमं रागावृताङ्गचा स्नर्हमिप ययैवासियष्ट्यारिकण्डे मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैयो च दृष्टा पतन्ती । तत्सक्तोयं न किंचिङ्गणयित विदितं तेस्तु तेनास्मि दक्ता भृत्येभ्यः श्रीनियोगाङ्गदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ।। हर्षदक्तस्य

# 2596

शक्तिर्नितित्राजेयं तव भुजयुगरे नाथ दोषाकरश्री-विके पार्श्वे तथेषा प्रतिवसति महाकुद्दनी खद्गयष्टिः । भाज्ञेयं सर्वगा ते प्रविरुसति पुरो वृद्धया किं मया ते प्रोच्येवेत्यं प्रकोषाच्छश्चिकरासितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥

तन्मे निष्पश्रयत्वं स खलपरिचयः सा परेष्वभ्यस्या तत्स्वभूविभ्रमोत्यं सहजमि तथा चापलं लोकनिन्द्यम् । सर्वे सद्र्तृयोगादपगतमधुना तात नैवास्मि शोच्या लक्ष्मीसंदेशमेवं गदितुमिव गता कीर्तिरम्भोनिधिं ते ।। 2598

शान्त्ये द्र्षवतां जयाय जगतां संपत्तये याचतां संमानाय सतां हिताय महतां तापाय पृथ्वीभृताम् । सोक्षासेन सकौतुकेन शामितध्यानेन दृरीकृत-स्वाध्यायेन समाप्तसर्वतपसा त्वं वेधसा निर्मितः ॥ अयं शंशुक्रवेः

### 2599

आकाराहीनकान्तिर्निधनविरहितो योगंदोक्षासभागी विक्रान्तो विश्वतुल्यः कमलकलितदृग्विभ्रमोत्कृष्टमूर्तिः । नानाशापूर्णकीर्तिः सुखरसमित्रतो वारणाक्रान्तदेहो यादृग्देव त्वमेवं भवतु रिपुगणोप्यादिवर्णप्रलोपात् ॥ पश्चीबकस्यः

# 2600

शीर्यश्रीकेशपाशः करिवदनिमलन्मीक्तिकव्यक्तपुष्पः क्षोणीरक्षाभुजंगः कुलशिखरिलुटन्कीर्तिनिमीकपट्टः । शतुवातप्रतापप्रलयजलधरः स्फारधाराकरालः प्रीत्या लक्ष्मीकटाक्षः कुवलयविजयी देवपाणी कृपाणः ॥

#### 2601

धूलीभिर्दिवमन्धयन्वधिरयद्माशाः खुराणां रवै-र्वातं संयति खञ्जयञ्जवजयैः स्तोतृन्गुणैर्मूकयन् । धर्मोपार्जनसंनियुक्तजगता देव स्वयाधिष्टिवः सान्द्रोत्कालमिषाद्दिगायति पदा स्पष्टुं तुरंगोपि गाम् ॥

# सुभाषितावलिः

### 2602

विद्राणे रणचत्वरादिरगणे त्रस्ते समस्ते पुनः
कोपात्कोपि निवर्तते यदि भटः कीर्त्या गजत्युद्भटः ।
आगच्छत्वपि संमुखं विमुखतामेवाधिगच्छत्यसा
देव त्वच्छुरिकारयेण झटिति च्छिन्नापर्सपिच्छराः ।।
2603

अन्तः संतोषबाष्पैः स्थगयति न दृशस्ताभिराकर्णयिष्य-चक्के नानस्तिलोमा रत्रयति पुलकश्रेणिमानन्दकन्दाम् । न क्षोणीभक्कभीतः कलयति स शिरःकम्पनं तम्न विद्यः शृण्वंस्त्वत्कीर्तिपूरान्कथमुरगपतिः श्रीतिमाविष्करोति ।। 2604

युष्मद्गीनारिनारी गिरिबिलविलसद्दासरा निःसरन्ती स्वक्रीडाइंसमोहपहिलशिशुभृशपार्थिनोन्निद्रचन्द्रा । आक्रन्दद्रूरि यत्तन्नयनजलिमलचन्द्रहंसानुबिम्ब-प्रत्यासत्तिप्रदृष्यत्तनयविहसितैराश्वसीच्यश्वसीच ॥ 2605

हेष्याकीर्तिकलिन्ददीलस्रतया नद्या भवहोईयी-कीर्तिश्रेणिमयी समागममगाहङ्गा रणप्राङ्गणे । तत्तस्मिन्विनमञ्जय बाहुजभटैरारस्भि रम्भापरी-रम्भानन्दिकतनन्दनवनक्रीडादराडम्बरः ॥ 2606

आसीदासीमभूमीवलयमलयजालेपनेपथ्यकीर्तिः सप्ताकूपारपृरीसदनजनघनोद्गीतचापप्रतापः । त्वत्तो वीरः परः कः पदयुगयुगपत्पातिभूपातिभूय-श्रूडारत्नोडुपत्नीकरपरिचरणानन्दनन्दन्नखेन्दुः ॥ एते नैषधकर्तुः

2607

अपारपुलिनस्थलीभुवि हिमालये मालये निकामविकटोच्चते दुरिधरोहणे रोहणे । महत्यमरभूधरे गहनकंदरे मन्दरे भर्मान्त न पतन्त्यहो परिणता भवत्कीर्तयः ॥ 2608

षर्वी मौर्वीकिणभृति भवहोिष्णि बिश्नत्यशेषां शान्तक्रान्तिः किमपि कुरुते नर्मणा कर्म कूर्मः । कृत्वा लीलापुलिनलवलीपस्त्रवमासगोर्धी दिङ्गातङ्गाः सममय सरिचाथपायः पिबन्ति ॥

किं मौनं ननु मेनके किमु रुजं थत्से शचि क्षामता केयं वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्भे मुखाम्भोरुहम् । याते त्वचरितामृते श्रुतिपयं गीर्वाणवामभुवा-मेवं देव खरस्मरज्यरजुषामुक्ताः सखीर्भागरः ॥

# 2610

यो वैरिष्वनलो नलो घसुमतीदीपो दिलीपोथ यो यो मानेन पृथुः पृथुर्जगित यो निर्लाघवो राघवः । यः कीर्ती भरतो रतो नृपगुणैर्यः शंतनुः शन्तनुः संजाते त्विय कस्य न क्षितिपते सर्वेपि ते विस्मृताः ॥

# 2611

कर्पूरैरिव पारदैरिव स्वधास्यन्दैरिव स्नाविते जाते हन्त दिवापि देव ककुमां गर्भे मवस्कीर्तिमिः । धृत्वाक्ने कवचं निबध्य दार्सि कृत्वा पुरी माधवं कामः कैरवबान्धवोदयिषया धुन्वन्धनुर्धाविते ॥

# 2612

व्याप्तव्योमतले मृगाङ्कभवले निर्धीतिहङ्कण्डले देव त्वयशसि प्रशान्ततमसि प्रीढे जगलेयसि । कैलासन्ति महीभृतः फणभृतः दोषन्ति पाथोधयः क्षीरोदन्ति द्धरद्दिपन्ति करिणो हंसन्ति पुंस्कोकिलाः ॥

# **सुभाषिताव**किः

#### 2613

नैत्रं मा स्मर विस्मर स्मर रितं कि सायकैमीरकै-यों थां मुग्ध बधान किं च जिहिह ज्याबन्धधीरं धनुः । देवेस्मिन्हि मुद्दुः स्मृतेषि न मितनैव स्मृतिन स्थिति-नीसक्तिन धृतिन निर्वृतिरिष काप्यस्ति वामभुवाम् ।। 2614

पद्रचामटितुमशक्ता निजभुवि मणिकुट्टिमेषु या चित्रम् । सा ते कथमरिवनिता कण्टकविकटाटवीष्वटित ॥ 2615

भालेख्यं निजमुङ्किलेख विजने सोझेखया रेखया संकल्पानकरोद्दिकल्पबद्दुलाकल्पाननल्पानपि । अब्राक्षीदपरप्रजापतिमतं चक्रे च तीत्रं त्रतं स्वज्ञिमीणविधौ कियच विदधे बद्धावधानो विधिः ॥

2616

कंदर्पे नडकूबरे कुमुदिनीकान्तेप्यवज्ञावतां त्वत्सीन्दर्यकथास्त्र तास्त्र महतां वृत्तास्त्र कौतूहलात् । प्राप्ता तानवमुर्वशी रतिरतिक्रान्ता हता रोहिणी जाता किं च खरस्मरज्वरभरारस्भापि रस्भातनुः ।।

# 2617

सोक्षासा अपि सोद्यमा अपि घनोत्कण्डा अपि क्कापि नो यान्ति इयामनिश्चान्तरेपि रमणोपान्तं कुरङ्गीदृशः । सद्यस्त्वद्यशसा हि कुञ्जररदच्छेदच्छविच्छादिना नीतं कान्तपुरंधिकुन्तलभरइयामं विरामं तमः ॥

# 2618

उद्गेखं निजमीक्षते भणितिषु प्रौढिं परां शिक्षते संधत्ते पदसंपदः परिचयं धत्ते ध्वनेरध्वनि । वैचित्र्यं विचिनोति वाचकिवधौ वाचस्पर्करन्तिके देव त्यद्गुणवर्णनाय कुरुते किं किं न वाग्देवता ॥

श्रीखण्डद्रविन्धरिन्त इदये पीयूषकक्षोतिनी-निष्यन्दन्ति तनी रसायनरसस्यन्दन्ति कर्णान्तरे । नासीरप्रसर्ग्ति दिक्परिसरे भूमण्डते मौक्तिक-प्रस्तारन्ति सुधाकरन्ति गगनोत्सङ्गे भवस्कीर्तयः ।। 2620

कि राकेन्दुकरच्छटाभिरुदितं कि मौक्तिकेरहतं कि मझीमुकुलैः स्मितं विकसितं कि मालतीकुडुलैः । रूढं कि रमणीविलासहसितैः कि तत्र कीर्ण सुधा-स्यन्दैर्यत्र जगन्त्रयैकतिलक भ्रान्तं भवत्कीर्तिभिः ।। 2621

नोहामानि दिशां मुखानि न घनाभोगा नभोमण्डली नैवोत्तालतलं रसातलतलं पृथ्वी न पृथ्वी पुनः | एतहेव कथं नु कुञ्जरदच्छेदावदातास्तव स्वैरं यान्ति च मान्ति च श्रुतिस्रधाधारामुचः कीर्तयः || 2622

औदार्य सधने नयोथ सुजने लज्जा कुलसीजने सत्काव्यं वदने मदो दिरदने पुंस्कोकिलः कानने । रोलम्बः कमले नखाङ्करचना कान्ताकपोलस्यले तन्वी तल्पतले भवानपि विभो भूमण्डले मण्डनम् ॥ 2623

कण्डान्तः कणितं दिवाकरकरक्कान्त्या रजोविप्नवे-स्तचेत्राञ्चलकुञ्चनं शितकुशामान्तक्षतेः सीत्कृतिः । श्वासोर्मिमचयो वनेचरिभया त्वहैरिवामभ्रुवा-मेर्व देव मरुस्मलीषु सुरतक्रीडानुरूपः क्रमः ।। 2624

रूपं यन्मदने द्युतिः शशिनि या गम्भीरता याम्बुधी यो मेरी गरिमाथ या कमिलनीकान्ते प्रतापोच्चतिः।

### मुभाषितावलिः

यो लक्ष्मीरमणे च विक्रमगुणस्तत्सर्वमेकत्र चे-इष्टुं वाञ्छति दृश्यतामयमितो देवित्रलोकीमणिः ॥ 2625

स ख्यातो जगित त्रिविक्रम इति त्विद्विक्रमा भूरय-स्तेनैको निहतो बिलर्बिलिशतध्वंसी भुजस्तावकः । तं वैकुण्डमवैति को न जगितीं जेतुं त्वकुण्डो भवा-नस्त्येवं महदन्तरं तव तथा देवस्य दैत्यद्रुहः ॥ 2626

गालेयैः स्वपयन्ति कल्पलिकाः सेकाननेकानय श्रीखण्डाम्बुगलज्जलैरिवरलैस्तन्वन्ति संतानके | सान्द्रैशन्द्रमणिद्रवैरिप विभो मन्दारविद्यीमलं सिञ्चन्त्यद्य भवत्यतापदहनत्रासेन बाकाङ्गनाः || 2627

कान्तारेषु च काननेषु च सरित्तीरेषु च क्ष्माभृता-मृत्सङ्गेषु च पत्तनेषु च सरिद्धर्तुस्तटान्तेषु च । भ्रान्ताः केतकगर्भपक्षवरुचः श्रान्ता इव क्ष्मापते कान्ते नन्दनकन्दतीपरिसरे रोहन्ति ते कीर्तयः ।। 2628

राकेन्दोरुदयः किमेष किमयं गौरीगुरुर्वा गिरिः क्षीरोदः किमयं किमेष पुरजिझीलाविलासोरगः । किं मन्याद्रिरयं द्धधाजलनिधेर्धीतस्तरङ्गेरिति स्वस्कीर्ती वद्धधापुरंदर गताः संदेहिनो देहिनः ।। एते शंक्षकवेः

2629

सिन्धोर्जेत्रमयं पवित्रमस्जन्त्वत्कीर्तिपूर्ताझुतं यत्र सान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचंयमाः । यद्भिन्दुश्रियमिन्दुरञ्चति जलं चाविदय दृश्येतरो यस्यासी जलदेवता स्फटिकभूर्जागर्ति यागेश्वरः ॥

#### 2630

बुष्मर्त्कार्तिविवर्तधौतनिखिलत्रैलोक्यनिर्वासित-विभान्तिः कलिता कथाद्ध जरतां श्यामैः समस्तैरपि । जन्ने कीर्तिमयादहो भयभरैरस्मादकीर्तेः पुनः सेयं नास्य कथापथेपि मलिनच्छाया बबन्ध स्थितिम् ॥ श्रीहर्षस्य.

2631

द्धराणां पातासौ स पुनरतिपुण्यैकरसिको महस्तस्यास्थाने गुरुरुचितमार्गे स निरतः । करस्तस्यात्यन्तं स्पृशाति शतकोटिपणयितां स सर्वस्वं दाता तृणमिव छरेशं त्रिजयते ॥ स्रबन्धीः

2632

कृष्णोयं मथनार्तिकृत्प्रतिदिनं सुप्तोस्य किं सेवया सेव्योन्योन्तरविद्यापरमतिर्नित्यप्रबुद्धो मया । इत्थं ह्याकलयन्विलोक्य हि तथा प्राप्तं यदास्तावकं राजन्क्षीरनिधिस्तुषारकपटात्सेवार्थमेवागतः ॥

श्रीजैनोक्ताभदीनार्थे श्लोकोयं चाटुमिश्रितः॥ श्रीबकेन मयाकारि वारिदे हिमवर्षिण ॥

> आसीददभशारदभ्रमिषाद्यशस्ते नाके भ्रमचृप यदभ्रमुकान्तग्रुभ्रम् । तत्पुष्पवर्षणमित्राप्सरसां धुलोके व्यामोत्यमादिव भुवं तुहिनच्छलेन ॥ अस्यैव.

> > 2635

श्रीमदूरमणेन्द्र तावकयशःपीयूषपोषोद्धतो राहोर्यद्रहणागतस्य गिलनं चक्रे क्रुधा प्रत्युत |

# सुभाषितावलिः

सोयं भुक्तसुधो यदस्य जटराजीणीं दरीदृदयते मन्ये तैन गतः द्वाद्वी निरुयतां लावण्यमालिन्ययोः ॥ विभिः पारैः समस्यापूर्ण श्रीवकस्ब

2636

सहदयगिरामानर्थक्यप्रसङ्गमयेन किं किमृत तरुणीहङ्गिर्माणप्रयोजनकाम्यया | बहुमतनरं स्वं विज्ञानं विधातुमयाभव-त्तव नरपते सर्गारम्भे विधिर्विहितोद्यमः ||

श्रीभर्तृसारस्वतस्य.

### 2637

पातालं परिपालयत्यहिपती वाताशिनो भोगिनः शक्ते शासित नाकलोकममराः सत्राद्यानं मुद्धते । क्षोणीशे त्विय रक्षति क्षितिमिमां प्रख्यातकीर्ती सदा मृद्धमं मृदुलाम्बरं बहु सुखं सर्वे लभन्ते जनाः ॥ कस्यापः

### 2638

भोगीन्द्रः प्रमदोत्तरङ्गमुरगीसंगीतगोष्टीषु ते कीर्ति देव शृणोतु विदातिदाती यद्यक्षुषां वर्तते । रक्ताभिः खरखन्दरीभिरभितो गीतां तु कर्णद्वयी-दुःस्यः ओप्यति नाम किंस हिसहस्राक्षो न चक्षुःश्रवाः।)

### 2639

दां मुर्मानससंनिधे सुरधुनीं मूर्भा दधानः स्थितः श्रीकान्तश्ररणस्थितामपि वहन्नेतां निलीनोम्बुधी | मग्नः पङ्करुहे कमण्डलुगतामेतां वहन्नम्जमू- मन्ये वीर तव प्रतापदहनं ज्ञात्वोल्वणं भाविनम् || 2640

देव त्वद्रुजदण्डदर्पगरिमोद्वारप्रतापानल∹ ज्वालापक्रिमकीर्तिपारदघटीविस्कोटिनो विन्दवः । शेषाहिः कित तारकाः कित कित क्षीराम्युधिः कित्यपि पालेयाचलशङ्ख्युक्तिकरकाकर्पूरकुन्देन्दवः ॥ एतौ श्रीहनुमनः

# अथ नीतिपद्दतिः 2641

अनुगन्तुं सतां वर्त्म कृत्स्नं यदि न शक्यते | स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्यो नावसीदित || 2642

उपकारः परो धर्मः परोर्थः कर्मनैपुणम् । पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ।। 2643

स धर्मो यो निरुपधः सोथीं यो न विरुध्यते | स कामः सङ्ग्रहीनो यः स मोक्षो योपुनर्भवः || 2644

अविद्यानाशिनी विद्या भावना भवनाशिनी । दारिद्यनाशनं दानं शीलं दुर्गतिनाशनम् ।। 2645

गतेपि वयसि पाद्या विद्या सर्वात्मना बुधैः । इह चेत्स्याच फलदा फलदा सान्यजन्मनि ॥ 2646

अत्यार्थमितदातारमितग्रूरमितव्रतम् । प्रज्ञाभिमानिनं चैव श्रीभयाचोपसपिति ॥ 2647

नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थाच क्लीबा न च मानिनः । न च लोकरवाद्गीता न च राश्वत्यतीक्षिणः ॥ 2648

यः समुत्पतितं क्रोधं मानं चापि नियच्छति । स श्रियो भाजनं पुसां यश्वापत्सु न मुद्यति ॥

# सुभाषिताचितः

### 2649

वइयेन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु ।
परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ।।
2650

अनागतविधातारमप्रमत्तमकोपनम् । चिरारम्भमदीनं च नरं श्रीरुपतिष्ठति ॥ 2651

जीयन्तां दुर्जया देहे रिपवधक्षरादयः । जितेषु तेषु लोकोयं ननु कृत्स्वस्त्वया जितः ॥ 2652

यदीच्छिसि वशीर्क्तु जगदेकेन कर्मणा | परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय || 2653

सुद्दोप्यरयस्तस्य यस्यात्मा दुरिधिष्ठितः । अजीर्णे पथ्यमप्यन्नं व्याधये मरणाय वा ॥

भीरुः पलायमानोपि नान्वेष्टन्यो बलीयसा | कदाचिच्छूरतामेति मरणे कृतनिश्चयः || 2655

तेजस्विनि क्षमे।पेते नातिकार्कदयमाचरेत् | अतिनिर्मयनाद्दक्षिश्वन्दनादिष जायते || 2656

असहायः समर्थोपि तेजस्वी किं करिष्यति | निवाते ज्वलितोप्यप्तिः स्वयमेव प्रशास्यति || १८५७

कृत्वा बलवता वैरमात्मानं यो न रक्षति । अपथ्यमिव तङ्क्तं तस्यानर्याय केवलम् ॥

### नीतिषद् तिः

#### 2658

कारणास्त्रियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात् । अर्थार्थी जीवलोकोयं न कश्चित्कस्यचित्पियः ॥ 2659

नास्ति जात्या रिपुर्नाम मिस्नं चापि न विद्यते | सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मिस्नाणि रिपवस्तया || 2660

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलनम्रताम् । अनुत्त्वज्य सतां मार्गे यत्स्वल्पमपि तद्वह् ॥ 2661

अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनम् | द्वाति च तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते || 2662

यदभावि न तद्रावि यद्रावि न तदन्यया | इति चिन्ताविषद्गोयमगदः किं न पीयते || 2663

आगमिष्यन्ति ते भावा ये भावा मिथ भाविनः | अहं तैरनुगन्तव्यो न तेषामन्यतो गतिः || 2664

धनमस्तीति वाणिज्यं किंचिदस्तीति कर्षणम् | सेवा न किंचिदस्तीति नाहमस्मीति साहसम् || 2665

नोदन्यानर्थितामेति न चाम्भोभिनं पूर्वते । आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रमायान्ति संपदः ॥ 2686

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमीषधैः । एतद्विज्ञाय सामर्थ्यं न बालैः समतामियात् ॥

### **सुभाषिताविकः**

#### 2667

पुत्रिर्मिकीर्गृहैर्वापि वियुक्तस्य धनेन वा । मग्रस्थ व्यसने कृच्छे पुंसः श्रेयस्करी धृतिः ॥ 2668

बुःखी बुःखाधिकान्पदयेत्द्वखी पदयेत्द्वखाधिकान् । आत्मानं हर्षद्योकाभ्यां द्यात्रुभ्यामिव नार्पयेत् ।। 2669

स्रप्रमापि चेच्छूरमृद्धिर्मोहयते नरम् । वर्तमानः स्रुखे सर्वो नावैतीति मतिर्मम ।। 2670

वेर्था: क्रेरोन देहस्य धर्मस्यातिक्रमेण च । अरेर्वा प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः क्रथाः ॥ 2671

गुणेषु यत्नः क्रियतां किमाटोपैः प्रयोजनम् । विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः ॥ १६७७

गुणाः खलु गुणा एव न गुणा धनहेतवः | अर्थसंचयकर्तॄणि भाग्यानि पृथगेव हि || 2673

गुणाः खलु गुणा एव न गुणाः फलहेतवः । सगुणो निष्फलश्चापो निर्गुणः सफलः श्ररः ।। 2674

भात्मायत्ते गुणादाने नैर्गुण्यं वचनीयता । दैवायत्तेषु वित्तेषु पुंसः का नाम वाच्यता ॥

एते भगवद्यासमुने:.

### 2675

काकतालीययोगेन यदनात्मवति क्षणम् । करोति पणयं लक्ष्मीस्तत्तस्याः स्त्रीत्वचापलम् ॥

### नीतिपद्ध तिः

#### 2676

नोपभोक्तुमपि क्लीबो जानात्युपचितां श्रियम् । याम्यो विरागयत्येव रमयन्नपि कामिनीम् ॥ 2677

यच्छक्तावप्युपेक्षन्ते कढाचिढपकारिणम् । समृतकाषं कषितुमुपायोसी न मृहता ॥ 2678

उत्पन्नपरिनापस्य बुद्धिभेत्रति यादृशी । तादृशी यदि पूर्व स्थान्कस्य न स्थान्फलोदयः ॥ 2679

भन्नोपि तज्ज्ञनामेति दानैः दौलोपि चूर्ण्यते । घुणोप्यत्ति महावृक्षं पदयाभ्यामविज्मिनम् ॥ 2680

धन्यास्ते पुरुषव्यात्र ये बुद्धचा कोपमुत्थितम् । निरुम्धन्ति महत्पारं वीप्तमित्रिमित्राम्भमा ॥ 2681

महानहिमति ज्ञान्या महासत्त्वं न लड्डायेन् । निध्यिनष्टि गजस्यापि पाणिभ्यां किं न केसरी ।। 2682

बनानि दहतो बह्नेः सखा भवति मारुतः | स एव दीपनाशाय क्षीणे कम्याम्ति सीहदम् || 2683

गुणै: सर्वज्ञकल्पोपि सीदत्येको निराभयः । अनर्घमपि माणिक्यं हेमाभयमपेक्षते ।। रविगुनस्यः

2684

अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्रा वल्मीकस्य च संचयम् । अवन्ध्यं दिवसं कुर्यादानाध्ययनकर्मभिः ॥

### सुभाषितावालिः

#### 2685

यो यमर्थ प्रार्थयते यमर्थ घटते च यः । सोवर्यं तमवामोति न चेच्छ्रान्तो निवर्तते ।। 2686

गच्छन्पिपीलको याति वोजनानां रातान्यपि । अगच्छन्वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति ।। 2687

चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया । न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते विद्वना गृहे ॥ 2688

मिन्नस्वजनबन्धूनां बुद्धेर्धियस्य चात्मनः । विपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम् ।। 2689

सर्वः पदस्थस्य सुहद्धन्धुरापदि दुर्लभः । ये यान्त्यापदि बन्धुत्वं सुहदो बन्धवश्च ते ।। 2690

स सहस्यो विपन्नार्थ दीनमभ्यवपद्यते । न तु दुश्वरितातीतकर्मोपालम्भपण्डितः ॥ 2691

शिरसा विभृता नित्यं सेहेन परिपालिताः । केशा अपि विरज्यन्ते कोन्ते नायाति विक्रियाम् ॥ 2692

मृदोः परिभवो नित्यं वैरं तीक्ष्णस्य नित्यदाः । उत्सन्यैतद्वयं तस्मान्मध्यां वृत्तिं समाश्रयेत् ॥ 2693

मृदुनापि हि साध्यन्ते कर्मणा स्वार्थसिद्धयः । अस्विपनित तन्वद्गी जलीका स्वात्मतृप्तये ॥

### नीतिपद्धतिः

#### 2694

नहीं ह्यां संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते । दानं मैची च भूतेषु दया च मधुरा च वाक् ।। 2695

जातवैरस्तु बिलिना दुःखं स्विपिति सर्वदा । अनिर्वृतेन मनसा ससर्प इव वेरमित ।। 2696

कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुर्विधम् । प्रसादयति यो लोकं तं लोकोनुप्रमीदिति ।। 2697

संभोजनं संकथनं संप्रश्लोध समागमः । ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कथंचन ॥ 2698

एतदेवायुषः सारं निसर्गक्षणभद्भिनः । स्निग्धैर्मुर्ग्धैर्विदग्धेश्च यदयन्त्रितमास्यते ॥ 2699

दर्शितानि कलत्राणि गृहे भुक्तमशङ्कितम् ।
कथितानि रहस्यानि सीहदं किमतःपरम् ॥
2700

शोकाराति भयत्राणं पीतिविस्तस्भभाजनम् | केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् || 2701

न मातरि न दारेषु न सोदर्वेषु बन्धुषु । विस्नम्भस्तादृद्याः पुंसां यादृङ्किन्त्रे निरन्तरे ॥ 2702

अबन्धुष्वपि वन्धुत्वं खेहात्समुपजायते । बन्धुष्वपि च बन्धुत्वमलोकज्ञेषु हीयते ॥

### मुभाषितावलिः

### 2703

संस्कृतं स्वजनेनेह परोषि बहु मन्यते । स्वजनेन स्वजातं परोप्यभिभवेचरम् ॥ 2704

ज्ञातीनां बक्तकामानां कटूनि परुषाणि च । सकोपं हदयं वाचा अक्ष्णया दामयेहुधः ।। 2705

परोपि हितवान्बन्धुर्बन्धुरप्यहितः परः । अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमीपधम् ॥ 2706

मुषकी गृहजातापि हन्तव्या ह्यपकारिणी | घृतप्रदानैर्माजीरी हितकृत्प्रार्थ्यतेन्यतः ॥ 2707

सौहदेन परित्यक्तं निःखेहं खलमुत्स्जेत् । सोदर्थ श्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्जनम् ॥ 2708

पूर्वोपकारी यस्तु स्यादपकारे गरीयित । उपकारण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥

2709

भथ वेद्वुिक कृत्वा द्वयुस्ते तदबुद्धिजम् । पापानस्वल्पेपि तान्हस्यादपराधि तथानृजृन् ।।

### 2710

भणु पूर्व बृहत्पश्चाद्भवन्यार्थेषु संगतम् । विपरीतमनार्थेषु यथेच्छित्ति तथा कुरु ।। 2711

सद्भिष्य सदासीत सद्भिः कुर्त्वात संगतम् । सद्भिष्याहं मैचीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् ॥

### नीतिपद्धातिः

#### 2712

विरुद्धैरापि वस्तव्यं साधुभिर्धर्मदर्शिभिः । दीषा अपि हि साधूनामसतां च गुणैः समाः ॥ 2713

प्रेक्षणीयः प्रयत्नेन स्वभावो नेतरे गुणाः ।
" अतीत्य हि गुणान्सर्वान्स्वभावो मूर्धि तिष्ठति ॥
2714

अप्युन्मत्तात्प्रलपतो बालाश्च परिसर्पतः | सर्वतः सारमादद्याददमभ्य इव कण्चनम् || 2715

पियं ब्र्यादक्तपणः द्यूरः स्यादिवकत्थनः । दाता नापात्रवर्षी स्यात्यगल्भः स्यादिनेष्टुरः ।। 2716

किं नु में स्यादिदं कृत्वा किं नु में स्यादकुर्वतः । इति संचित्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा ॥ 2717

कार्यमालोचिनापायं मिनमर्ज्जिविवितम् । न केवलं हि संपत्ती विपत्ताविष श्रीभेते ।। 2718

षट्ट्रणीं भिद्यते मन्त्रश्रतुष्कर्णस्तु जातुन्तित् । इिकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छिति ।। २७१२

द्धमन्त्रिते सुविक्रान्ते द्धकृते द्धविचारिते । प्रारम्भे कृतबुद्धीनां सिद्धिरव्यभिचारिणी ॥ २७२०

अफलानि दुरन्तानि समन्ययफलानि च | अञ्चक्यानि च बस्तृनि नारमेत विचक्षणः ||

### **मुभाषिताव**िः

#### 2721

यत्कार्य पुरुषेणेह व्यवसायवता सता । तत्कार्यमिवशङ्केन सिर्दिवे प्रतिष्ठिता ॥ 2722

दैवयोगादुपनताः प्रतिज्ञाहीनसंपदः | अकस्मादेव नदयन्ति खलानामिव संगतम् || 2723

न दैविमिति संचिन्त्य त्यजेदुखोगमात्मवान् । अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमईति ॥ 2724

बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः | सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्दृन्दमवसीदित || 2725

ज्येष्ठो श्राता पितृसमो मृते पितरि भारत । स द्येषां वृत्तिदाता स्यात्स ह्येतान्परिपालयेत् ।। 2726

किनिष्ठास्तं नमस्येरन्सर्वे छन्दानुवार्तनः | तमेव चोपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा || 2727

तया गवा किं क्रियते या न दोग्धी न गर्भिणी । कोर्थः पुत्रेण वा तेन यो न विद्यान धार्मिकः ॥

अजातमृतमूर्खेभ्यो मृताजाती वरं छती । ती किंत्रिच्छोकदी पित्रोर्मूर्खस्त्वत्यन्तशोकदः ॥ 2729

अपुत्रत्वं भवेच्छ्रेयो न तु स्याद्दिगुणः स्नुतः । जीवन्नप्यविनीतोसी मृत एव न संशयः ॥

# नीतिपद्धातिः

#### 2730

एकोपि गुणवान्पुत्रो निर्गुणेन दातेन किम् । एकथन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रदाः ॥ 2731

दाने तपिस शौर्ये वा यस्य न प्रथितं यशः । विद्यायामर्थलाभे वा मानुरुचार एव सः ॥ 2732

पानीयं वा निरायासं स्वाह्वं वा भयोत्तरम् । विचार्य खलु पश्यामि तत्त्वुखं यत्र निर्वृतिः ।। 2733

दुःखेन शिष्यते भिन्नं श्लिष्टं दुःखेन भिद्यते । भिन्नश्लिष्टा तु या पीतिर्न सा स्नेहेन युज्यते ॥ 2734

न विश्वसेदिविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्रयमुत्पन्नं मूलान्यपि निक्तन्तति ।। 2735

प्रज्ञाशौर्यविवृद्धेषु भृत्येषु ज्ञाउवृत्तिषु ।
स्वामी विश्वासनिद्रातुः प्रतारयति तायते ॥
2736

यस्य कार्यमकार्य वा सममेव भवत्युत । कस्तस्य विश्वसेत्पाको दुर्मतेरकृतात्मनः ।। 2737

अपराधो न मेस्तीति नैतद्विश्वासकारणम् । विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि ॥ 2738

केचिन्मृगमुखा व्याघाः केचिद्याघ्रमुखा मृगाः । तत्स्वरूपविपर्यासाहिश्वासो द्यापदां पदम् ॥

### **सुभाषितावालिः**

### 2739

| परनिन्दासु पाण्डिन्यं स्वेषु कार्येष्वनुरामः | ł |
|----------------------------------------------|---|
| प्रदेवश्च गुणजेषु पन्थानी ह्यापदां त्रयः ॥   |   |
| 2740                                         |   |

ं यच्छक्यं मसितुं पासं यस्तं च परिणामि यत् । हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ २७४३

तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन पण्डितः । नापरीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत् ॥ 2742

बहूनामल्पसाराणां समवायो हि दुर्जयः । तृणैरावेष्टचेते रक्तुम्तया नागोपि बद्धचते ॥ 2743

बह्नामप्यिमत्राणां य इच्छेत्कर्तुमिषयम् । आत्मा तेन गुणैर्योज्यम्तत्तेषां महदिषयम् ।। 2744

प्रज्ञागुप्रदारीरस्य किं करिष्यन्ति संहताः । गृहीतच्छच्चहस्तस्य त्रारिधारा इवारयः ।। 2745

यच शक्यं न तच्छक्यं सुशीष्रमपि धावता । मन्दबुद्धिस्तु जानीते मुहूर्तेनाम्मि विच्चितः ॥ 2746

अक्षिपक्ष्म कदा सुप्तं छिद्यन्ते हि शिरोरहाः । वर्धमानात्मनामेव भवन्ति हि विपत्तयः ॥ 2747

मा नात साहसं कार्षीविभवैर्विप्रलम्भितः । स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपत्तये ॥

### नीतिपद्धातिः

#### 2748

मा तात प्रभवामीति बाधिष्टाः कृपणं जनम् । मा त्वां कृपणचक्षूषि धाक्षुरमिरिवेन्धनम् ॥ 2749

मा तात संपदामयमारूढोस्मीति विश्वसीः । दूरारोहपरिभंदाविनिपातो हि दारुणः ।। 2750

यं प्रशंसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति नारणाः । यं प्रशंसन्ति बन्धक्यों न स जीवति मानवः ।। 2751

वैरमारी समुत्पाद्य यः कश्चित्संधिमिच्छति । मृण्मयस्येव भगस्य संधिस्तस्य न विद्यते ॥ 2752

स्पृश्चिपि गजो हिन्त जिन्नचि भुजंगमः । हसम्रपि नृपो हिन्ति मानयस्रपि दुर्जनः ॥ 2753

कीर्म संकोचमादाय प्रहारानिप मर्थयेत् । काले काले तु मितमानातिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ 2754

वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः | भयैनमागते काले भिन्धाब्द्टमिवाइमिन || २७५५

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् । आगतं तु भयं रृष्ट्वा प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥ 2756

योरिणा सह संधाय छुखं स्विपिति विश्वसन् । स वृक्षामे छुप्त इव पतितः प्रतिबुध्यते ॥

# **पुर्मापिताविकः**

### 2757

सकृरुष्टस्तु यः कश्चित्पुनः संधानमिष्डति । स मृत्युमुपगृङ्गाति गर्भमश्वतरी यथा ।। 2758

मात्यन्तसरतेर्भाव्यं गत्वा पश्य वने तरून् । बिद्यन्ते सरलास्तत्र कुण्जाः सन्ति पदे पदे ॥ 2759

यस्य चाप्रियमन्त्रिच्छेह्नूयात्तस्य सदा प्रियम् । व्याधा मृगवधं कर्तु इद्यं गायन्ति सुस्वरम् ।। 2760

क्रणशेषोभिशेषश्च शत्रुशेषस्तथैव च ।
पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मान्निःशेषमाचरेत् ॥
2761

निह कथित्कृते कार्ये कर्नारं समवेक्षते ।
तस्मात्सर्वाणि कार्याणे सावशेषाणि कार्येत् ।।
2762

नोपेक्षितव्यो विद्वद्धिः शतुरल्पोप्यवज्ञया । विद्वरल्पोपि संवृदः कुरुते भरमसाद्वनम् ॥ 2763

आदरात्संगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत् । पादलमं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम् ।। 2764

केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिज्ञष्टाः प्रमादतः । केचिज्ज्ञानावलेपेन केचिज्ञष्टेस्तु नाशिताः ॥ 2765

पण्डितेन विरुद्धः सन्दूरेस्मीति न विश्वसेत् । दीर्घी बुद्धिमतो बाहू याभ्यां दूरे हिनस्ति सः ।)

### नीतिपद्धतिः

### 2766

पकासिमव राजेन्द्र सर्वसाधारणाः वियः । वस्मात्तासु न रज्येत नाश्वसेच च विश्वसेत् ॥ 2767

मटरभ तपस्त्री च श्रूरभाष्यकृतत्रणः । मद्यपा स्त्री सती राजचिति न अश्थाम्यहम् ॥ 2768

हताधिकारां मिलनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधः श्रम्यां वासयेद्यभित्रारिणीम् ॥ 2769

· चतुरः सृजता राजचुपायांस्तेन वेधसा | न सृष्टः पम्चमः कोपि गृह्यन्ते येन योपितः || 2770

अपि कुञ्जरकर्णामादपि पिप्पलपक्षवात् । अपि विद्युद्दिलसिताद्दिलालं ललनामनः ॥

जल्पन्ति सार्धमन्येन परयन्त्यन्यं सविश्रमाः । इद्गतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योपिताम् ॥ 2772

यदन्तस्तन्न जिह्नायां यक्तिहायां न तद्वहिः । यद्वहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रचरिताः खियः ॥ 2773

न दानेन न मानेम नार्जवेन न सेवया | न दासेण न दासिण गृह्यन्ते विषमाः स्त्रियः || 2774

स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् । मासि मासि रजो सासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥

### **सुभाषिताविः**

### 2775

सा भार्या या प्रियं ब्रृते स पुत्रो यत्र निर्वृतिः । तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीवति ।। 2776

नित्यं प्रदृष्टया भाव्यं गृहकार्ये च दक्षया | द्वसंस्कृतोपस्करया नित्यं चामुक्तहस्तया || 2777

स्त्रियः सेवेत नात्यन्तं मृष्टं भुज्जीत नाहितम् । अस्तब्धः पूजयेन्मान्यान्सेवेतामायया गुरून् ।। 2778

न चेर्ष्या स्त्रीषु कर्नव्या दारा रक्ष्याः प्रयत्नतः । अनायुष्या भवेदीर्था तस्मात्तां परिवर्जयेत् ।। 2779

स्रुमेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या हि सर्वदां | इयोर्हि कुरुयोर्दोषमावहेयुररक्षिताः || 2780

मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा न वित्रिक्तासनो भनेत् । बलवानिन्द्रियमामः पण्डितोप्यत्र मुद्यति ।। 2781

सियभ यः प्रार्थयते संनिकर्ष च गच्छति । ईषद्य कुरुते सेवां तं तमिच्छन्ति योषितः ॥

यदैव भर्ता जानीयान्मन्त्रमृलपरां स्त्रियम् । उद्दिजेत तदैवास्याः सर्पाद्वेदमगतादिव ।। 2783

नास्ति यज्ञः खियः कश्चित्र वर्त नोपवासकः । पर्ति भुश्रुवते यस्सा तेन स्वर्गे महीवते ॥

### **नीतिपद्धतिः**

#### 2784

पानमक्षास्तथा नार्थी मृगया गीतवादिते । एतानि युत्तया सेवेत प्रसङ्गो स्वत्र दोषवान् ।। 2785

प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्वापि निरर्थकः | न तं मर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्त्रियः || 2786

अतथ्यास्तथ्यसंकाद्यास्तथ्याश्वातथ्यद्र्यानाः ।
दृदयन्ते विविधा भावास्तस्माद्युक्तं परीक्षणम् ।।
2787

ब्राह्मणेषु च ये भूराः स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । वृन्तादिव फरुं पक्कं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ।। 2788

व्रजत्यधोधो यात्युचिन्रः स्वैरेव कर्मभिः । खिन्तेव हि कृपस्य प्रासादस्येव कारकः ॥ 2789

भगाप्तकालं वचनं बृहस्पतिरिप ब्रुवन् । लभते बुद्धचवज्ञानमवमानं च केवलम् ।। 2790

किं करिष्यत्यपात्राणामुपदेष्टा स्वयागि । तक्ष्णस्तीक्ष्णः कुठारोपि दुर्दारुणि विहन्यते ।।

2791

यदशुतार्थधर्मा वै प्रमाद्यति न तच्छलम् । धर्म एवायमन्धानां यत्स्वलन्ति खलेष्वपि ॥

एते श्रीव्यासमुने..

### 2792

षदम्प्रज्विति विह्निर्ददम्मूलानि रक्षति । समूलकापं कषति वार्योषो मृदुशीनलः ॥

### सुभाषिताविकः

### 2793

आपत्स मित्रं जानीयाद्रणे जूरं रहः शुचिम् । भार्यो तु विभवे क्षीणे दुर्भिक्षे च त्रियातिथिम् ।। 2794

पुण्यात्पङ्गागमादत्ते न्यायेन परिपालयन् । सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम् ॥ 2795

अवकाशः स्रवृत्तानां इदयान्तर्न योषिताम् । इतीव विदधे धाता स्रवृत्ती तद्वहिः कुत्री ।। कहुणस्य.

### 2796

प्रावृण्मेघस्य मालिन्ये को दोषो भूरिवर्षिणः | शारदाभ्रस्य भुभ्रत्वं वद कुत्रोपयुज्यते || 2797

सतां मतमतिक्रम्य योसतां वर्तते मते । अचिरात्स च्युतः स्यानात्पति द्विषतां वदो ।। 2798

जडोयमिति नात्यन्तं हीनमप्युपतापयेत् । निर्दयं निहतोरमापि वमति ज्योतिषः कणान् ।। 2799

न कश्चिचण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम् । होतारमपि जुढन्तं स्पृष्टो दहति पावकः ।। 2800

कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ।। पञ्चतन्त्रेः

### 2801

श्वारीरिनरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः । न्यायेनारब्धकार्यस्य नास्ति किंचन दुष्करम् ॥

### नीतिपद्धातिः

### 2802

मोपकारः स्वर्धिक्कं नापकारोरिलक्षणम् । प्रदुष्टमप्रदुष्टं च चित्तं मिस्नारिलक्षणम् ॥ 2803

आकारेणेङ्गितैर्गत्या नेष्टया भाषितेन च । नेत्रवन्नविकाराभ्यां ज्ञायतेन्तर्गतं मनः ।।

#### 2804

कः कारुः कानि मिश्राणि को देशः की व्ययागमी । को वाहं का च मे शक्तिरिति निन्त्यं मुहर्मुहः ॥ 2805

कण्टकस्य च भग्नस्य दन्तस्य चिततस्य च | भगात्यस्य च दुष्टस्य मूलादुद्धरणं वरम् || 2806

यदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । अथासज्जनगोष्टीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ केषामपिः

### 2807

परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा । यश्च कुप्यत्यमूढः सन्स च मूढतमो मतः ॥ 2808

परवाच्येषु निपुणः सर्वी भवति सर्वदा | आत्मवाच्यं न जानाति जानन्नपि विमुद्यति || 2809

यदाह्र्यादल्पमितस्तत्तदस्य सहेद्धुधः | प्राकृतो हि प्रशंसन्वा निन्दन्वा किं करिष्यति || 2810

प्रत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे तु विनिन्दकः । स मानवः श्ववहोके परित्याज्यो सुभूषता ।)

### **सुभाषितावलिः**

#### 2811

दानं क्षमा धृतिः प्रज्ञा संतोषो वागानिष्ठुरा । हीरहिंसाव्यसनिता स्नानं चेति छुखावहाः ।। 2812

यत्सु खं सेवमानोपि धर्मार्थाभ्यां न हीयते | कामं तदुपसेवेत न मृढवतमाचरेत् || 2813

सर्वथा धर्ममूलोथीं धर्मश्चार्थनिबन्धनः ।
इतरेतरयोनी ता विद्धि मेघोदधी यथा ।।
2814

सततं यश्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । स वध्यः सर्वेलोकस्य ब्रह्महेव जुगुन्सितः ।। 2815

अर्थानामर्जनं कार्यं वर्धनं रक्षणं तथा | भक्ष्यमाणो निराधानः क्षीयते हिमवानपि || 2816

यस्यार्थास्तस्य मिन्नाणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुमाँक्षोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ 2817

निर्विशेषं यदा राजा समं भृत्येषु वर्तते | तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते || 2818

मिच्नपक्षमनःश्वासं भार्या चाप्रियवादिनीम् । भर्तारं चाविरोषज्ञं दूरतस्त्यजतः द्वखम् ॥

एते भगवद्धासमुनेः-

### 2819

क्षमी दाता गुणमाही स्वामी दुःखेन लभ्यते । अनुकूलः भुचिर्दक्षो राजन्मृत्योपि दुर्रुमः ॥

### नीतिपद्धतिः

### 2820

सारासारपरिच्छेत्ता स्वामी भृत्यस्य दुर्रुभः । यथोक्तकारी स्मृतिमान्त्रभोर्भृत्यश्च दुर्रुभः ॥ 2821

कुठीनः शीलसंपन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । यथोक्तवादी स्मृतिमान्दूतः स्यात्सप्तर्भिर्गुणैः ॥ 2822

न तु हन्यान्महीपालो दूतं कस्यांत्रिदापदि । दूतहन्ता तु नरकं सचिवैः सह गच्छति ॥ 2823

योनी कर्मणि बीजे वा यस्य नास्त्यन्यसंकरः । तस्य कृच्छ्रगतस्यापि न पापे रमते मिनः ॥ 2824

धर्मकामार्थकुदालाः कुलीनाः सत्यवादिनः । समाः शत्रो च मिन्ने च नृपेतेः स्युः सभासदः ॥ 2825

यं यमर्थप्रयोगेषु राजा नयति मुख्यताम् । तस्य तस्योपघाताय यतन्ते राजवङ्गमाः ।।

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् । अज्ञुवन्त्रित्रुवन्त्रापि नरः किल्बियभाग्भत्रेत् । 2827

तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा रागद्देषविवर्जितः | वचस्तथाविधं ब्रूयाद्यथा न नरके पतेत् || 2828

अपराधानुरूपं च दण्डं दण्डचेषु पातवेत् । वियोजयेखनैराढचान्दरिद्रान्वधबन्धनैः ॥

# **बुभाषितावा**ळिः

### 2829

पिता माता तथा भ्राता भार्या पुत्रः पुरोहितः | नादण्डो नाम राज्ञोस्ति यस्त्वधर्मेण तिष्ठति || 2830

जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनः दाटाः । रक्षांस्यधिकृता एते तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ।। 2831

निर्दोषाः शुचयो यस्य लुब्धेरिधकृतैर्नृप । धनार्थ विप्रलुप्यन्ते किं पापमधिकं ततः ॥ 2832

अनादेयं नाददीन परिक्षीणीपि पार्थिवः । आदेयं न समृद्धोपि स्रक्ष्ममप्यर्थमुत्स्नेत् ॥ 2833

आयास्य बहुभिर्दुग्धां पीतां वत्सेन सद्गवीम् । द्धशिक्षितोपि गोपालः प्रयत्नेन दुहीत किम् ॥ 2834

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथामिँदैवतं महत् । एवं विद्वानविद्वान्वा त्राह्मणी दैवतं महत् ॥ 2835

भदैवं दैवतं कुर्युर्देवतं चाप्यदैवतम् । लोकपालान्स्जेयुश्च लोकानन्यांस्तथा द्विजाः ॥ 2836

संनिवेशविशेषात्तु दुरुक्तमिष शोभते | कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम् || 2837

धर्मार्थसहितं वाक्यं प्रियं वा यदि वाप्रियम् । अष्टहस्तस्य तङ्कृयाद्यस्य नेच्छेत्पराभवम् ।।

### नीतिपद्धतिः

### 2838

द्धलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्रुभः ॥ 2839 वैद्यसांवत्सरामात्या यस्य राज्ञः प्रियंवदाः | आरोग्यधर्मकोषेभ्यः क्षिपं स परिहीयते ।। 2840 योर्थधर्मावुपाभित्य हित्वा भर्तुः प्रियापिये | अप्रियाण्याह पश्यानि तेन राजा महायवान् ।। ण्ते श्रीव्यासमुनेः 2841 प्रजा न रञ्जयेदास्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः | अजागलस्तनस्येव तस्य नाम निर्धकम ॥ 2842 अहं वो रक्षिनेत्युक्ता यो न रक्षति भूमिपः । स सभेत्य निहन्तव्यः श्वेष्ट सोनमाद आतुरः ॥ 2843 बुद्धिमाननुरक्तीयमिहोभयमयं जडः । इति भृत्यविचारज्ञो भृत्यैरापूर्यते नृपः || 2844 स्यानेष्वेव नियोज्यानि मृत्याश्वाभरणानि च । नहि चुडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते ॥ एते पञ्चनन्त्रके. 2845 चित्तज्ञः कुरुते यद्यत्तत्त्रत्यंपद्यते गुणः । प्रभुचित्तमजानानः फलभाङ्केव सेवकः 📙 वल्ल महेवस्य. 2846 एकार्थाभिनिवेदिात्वमरिलक्षणमुच्यते । जिगीषुगुणान्वितः ॥

कस्यापि.

# , भाषिताविः

| 2829                                              | विद्या        |
|---------------------------------------------------|---------------|
| रवर्णाण वर्णमा भागा भागा पुत्रः पुराहितः ।        | ावच्या  <br>: |
| न्हीः कार्मि राज्ञोस्ति यस्त्वधर्मेण तिष्ठति ॥    | 11            |
| 2830 नम्                                          |               |
| अञ्चयसम्बद्धायनः श्राद्धाः ।                      |               |
| वृद्धीव परि एते तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥        | ı             |
| 2831                                              | रोगी।         |
| ्ष । गण्या पणस्य लुब्धराधकृतन्य ।                 | (141)         |
| ्र-यासी विद्यान्तं ६ गापमधिकं ततः                 |               |
| 2800                                              |               |
|                                                   | ामी ।         |
| विनयरहिता च भार्या मस्तकश्चलानि चत्वारि 📑 📙       | •             |
| 2851                                              |               |
| कार्यगर्तेर्वेचित्र्याचीचोपि कचिदलं न जातु म 🔫 🔫  | 1             |
| कांस्येनैवादर्जाः क्रियते राज्ञामपि न हेमा ll     |               |
| 2852                                              |               |
| अनुरिद्धिता अपि गुणैर्न नमन्ति प्रकृतयो विना ह    | रण्डात् ।     |
| अङ्कगनापि न वीणा करुमधुरमनाडिना क्रणित            | 11            |
| 2853                                              |               |
| गुण एव नालमृजुता कौटिल्यं दोष एव न च जन           | तोः ।         |
| ऋजुरि मारयित शरो वक्रमिप धनुस्तनुं पाति ।,        | 1             |
| 2854                                              | į.            |
| श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम् | <b>.</b> 1    |
| उपदिद्यति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥           |               |
| 2855                                              |               |
| शान्तवपुरेष नास्माद्रयमुद्भवतीति नायमेकान्तः ।    |               |
| शुक्राः कज्जलमसितं दीपदशाः किं न जनयन्ति ॥        |               |

### नीतिपद्ध तिः

#### 2856

आकारदारुणीयं भयमस्मादित्यनिश्वयोयमपि ।
भवति महाभैरवमपि द्यिवस्य रूपं द्यावायैव ।।
2857

उद्यैः पदमधितिष्ठँ होकस्तत्त्वेषु मुद्यति प्रायः । विषममपि पदयति समं पर्वतिशिखरापमारूटः ।। 2858

शिक्षयित लोक एव प्रायः कुमृनीर्जनं ख्रशीलमि । इन्धनमेव पथयित हविर्भुजो दाहसामर्थ्यम् ॥ 2859

कुलजोयं गुणवानिति विश्वासं नाचरेत्खलपकृती | ननु मलयचन्दनादपि समुत्थितोप्तिर्दहत्येव || 2860

प्रखला एव खलानां प्रशामायालं न जातु सत्पुरुषः । कुष्ठव्याधरीषधमनुरूपमुशन्त्यरिष्टतरुम् ॥ १८८१

कार्याकार्ये नुरुयति सर्वस्तृपो न जातु तृष्णार्तः । स्वादु ग्रुन्ति वा न तोयं मरुपियकः को विचारयति ।। 2862

प्रथमतरमेव धूर्ताः सगुणानत्युज्ञतान्प्रबाधन्ते । स्त्रीणां स्तनेषु लक्ष्मीस्तेष्वेवादी जरा पति ।। 2863

कचिदपि वस्तुविद्रोषे दोषोपि गुणेन तुल्यतामेति । खण्डनमेव हि मण्डनमधरमणौ भवति रमणीनाम् ॥ एते रविग्रप्तस्यः

### 2864

यस्यार्थिनो न विमुखाः सर्वार्तिहरं यद्याः स किल राजा | भिषेकपट्टबन्धी वालय्यजनं व्रणस्यापि ||

# **सुभाषितावलिः**

### 2865

पृथुरहमयं क्राशीयान्गम्यो नास्याहमित्यनास्यैषा | किमचलशिरो नमहदपि वचमणीयो विदारयति ॥ 2866

असतीपि भवति गुणवान्सद्भचोपि परं भवन्त्यसद्भूताः । ।ङ्कादुदेनि कमलं क्रिमयः कमलादपि भवन्ति **।**।

्रनम्रीभूय परेषां सक्कदपि यः परिभवं नरः सन्ते । अग्धिरिव वृष्टिमार्गैः स पूर्यते परिभवैरेत्य ॥ 2868

दानपरोत्युन्नतिमान्भूभूत्कटकेषु भेदमपिं कुर्वन् । स्त्रीव्यसनात्परवदयो भवति नरेन्द्रः करीन्द्र इव ॥ 2869

अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्यर्थम् । नृणमपि दर्धुं शक्तो न वाडवामिः पिबचनिशम् ॥

रिक्ताः ने पटवस्तुप्रास्त्वतसा भवन्ति ये सुन्मः । वेषां ज गामित्र पूर्णानां रिक्तनः स्था ॥ ४४७७

वित्रास्येषं कृति जां तिलं प्रशंसन्ति न तु तैलम् ॥
हवनित्रधी हव्यम् 2872

यस्मिन्कर्मणि रहें स्थास्त्यधिका स तत्र विनियोज्यः । मधुनि सहकारगर रूल्णाय महते भवति न क्षीरे ॥ ए०७३ हुई निर्मात मोहिन्द्रिया । लक्ष्मीपरिपूर्णीहं भयं न

परिपूर्णस्यैवेन्दोर्भवति भयं सिहिकास्नोः ।

# नीतिपद्धतिः

#### 2874

साम्नेत्र यत्र सिद्धिनं तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । पित्तं यदि शक्रिया शाम्यति कोर्यः पटोलेन ॥ एते अर्गटस्यः

### 2875

भ कुं शक्तो यादृग्मवित मृदुः स्याच तादृशस्तीक्ष्णः । अतिमृदु जलमपि निपतिद्विनित्त दीलं क्षुरं न यक्षेन ॥ वक्षभदेवस्यः

### 2876

कार्यज्ञः प्रष्टव्यो न पुनर्मान्यो मम प्रियो वेति ।
गुरुरप्यासनसेव्यः प्रियानितम्बः कदा मन्त्री ॥
2877

गुणवानस्मि विदेशः क इव ममेत्वेष दुरभिमानलवः । अञ्जनमक्ष्णि विराजति विन्यस्तं न पुनरधरमणौ ॥ 2878

स्तब्धप्रकृतिर्लोके बहुमानमुपैति नातिशयनमः | स्फुटमत्रोदाहरणं पयोधरः कुवलयाक्षीणाम् || 2879

पुंसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवति कोपः ।
पिठरं क्रथदितमात्रं निजपार्थान्येव दहतितराम् ॥
एते प्रकाशवर्षस्यः

### 2880

परपक्षक्षयद्को नरपितदियतोपि वंशजन्मापि | न भवति तावहुणवान्धनुरिव यावच मानवो नमित || 2881

भाश्रयमाश्रविष्छस्तुङ्गं सेवेत दुरिधरोहमपि । विनिपतित यदि स तस्मात्तयाप्युपर्येव नीचानाम् ॥ 2882

हेपयति प्रियवचनैरादरमुपदर्शयन्खलीकुदते । उत्कर्षयंश्व लघयति मूर्खग्रहत्सर्वथा वर्ज्यः ॥

### सुभाषिताविः:

### 2883

व्यसनेरेवाम्राताः शृण्वन्ति वचांसि पापमिच्नाणाम् । उद्भूतारिष्टेभ्यो ह्यपथ्यमेवाधिकं स्वदते ।। कषानपः

#### 2884

विद्वानृजुर भगम्यो विदुषि राउं चाप्रमादिना भाव्यम् । ऋजुमूर्र विनुकम्प्या मूर्खशाटः सर्वथा वर्ज्यः ॥ 2885

येन ृहासितमिशातं कथितं च रहस्यविस्रम्धम् । तं प्रति कथमसतामिप निवर्तते चित्तमामरणात् ।। कस्यापः

### 2886

तापियता गुणिरागाचक्षयमाप्रोति सूर्यवचृपितः । द्वाखयद्मपि तद्देषी क्षिप्रं क्षयमेति सोम इव ।। वह्नभदेवस्य

### 2887

कुसुमानीव फलानामथीनां हेतवी गुणाः पायः । अत एव कृताथी इव धनवत्स्र गुणा न दृश्यन्ते ॥ कपिलस्वामिनः

### 2888

भवित्रुद्धे श्रोतिर वक्तृत्वमनर्थकं पुंसाम् । नेत्रविहीने कामिनि लावण्यविलासवल्लीणाम् ।। 2889

उत्कोचपारितोषकभाटसुभाषिततरार्थचौर्योद्याः । तत्क्षणमेव प्राह्याः षडन्यकाले न रुभ्यन्ते ॥ 2890

जलिधजलान्ता नदाः स्त्रीभेदान्तानि बन्धुहृदयानि | पिशुनजनान्तं सख्यं दुष्पुत्रान्तानि च कुलानि || 2891

बाल इव यो न पदयति तत्त्वं कि तेन पण्डितेनापि । झावप्येतावन्धी योध्यक्षो योपसन्नाक्षः ।।

### नीतिपद्धातिः

#### 2892

ं कल्पयति येन वृत्तिं ठोके च यतः प्रसिद्धिमुपयाति । स गुणस्तेन गुणवता विवर्धनीयः प्रकादयश्च ॥ 2893

मित्रं वा बन्धुं वा नैवातिप्रणयपीडितं कुर्यात् । स्वं वत्समपि पिबन्तं विषाणकोटचा क्षिपति धेनुः ॥ 2894

अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेपि वस्तुनि प्राय: | कोकः प्रयागवासी कृपसानं सदाचरति || एते केपामपिः

2895

भतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिज्ञनकाज्ञिजेन चरितेन | कुम्मः परिमितमस्मः पिबति पपौ कुम्मसंभवोस्भोधिम् ॥ कस्यपिः

#### 2896

सत्सङ्गात्स्याष्ट्रणवान्गुणवित लोकोनुरज्यते सकलः । अभिगम्यतेनुरक्तः ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥ 2897

श्रातृणां सततं भेदः कथं नौम न जायते । अध्यापितानां पत्नीभिर्देषविद्यां सदा निद्यि । १

2898

सुद्दामुपकारकारणा-द्विपतामप्यपकारकारणात् । नृपसंश्रय इष्यते बुध-र्जटरं की न विभाति केवलम् ॥ पद्मतन्त्र-

2899

उच्चतानां सुवंशानां है थं तावज्ञ जायते । बाबस्कुटारधारेव योषिहिशति नान्तरम् ॥

# सुभाषिताविः

### 2900

यः कुरुते परयोषित्सङ्गं वाञ्छति यश्च भनं परकीयम् । यश्च सदा गुरुवृद्धविमानी वैय खुलं न परत्र न चेह ॥ राइलकस्य

2901 <sup>t</sup>

यस्य जना न वदन्ति मेह्र्स्त्रं नो समरे मरणं विजयं वो । न भुतदानमहाधनतां वा तस्य भवः क्रिमिकीटसमानः ॥

वराहमिहिरस्य.

### 2902

यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मा-त्स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥

**290**3

यदकार्यमकार्यमेव त-च बुधस्तत्र मितं नियोजयेत् । परयापि तृषार्दितैर्जनै-निष्टि रथ्यागतमम्बु पीयते ॥

पञ्चतन्त्रके.

2904

सहसा विदधीत न क्रिया-मिववेकः परमापदां पदम् | वृणुते हि विमृष्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ||

### नीतिपद्धातिः

2905

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः । विद्यते नहि स कश्चिदुपायः सर्वेठोकपरितोषकरो यः ॥ भारवेः. 2906

वरयाः सुता विन्तकरी च विद्या नीरोगता सज्जनसंगतिश्व । इष्टा च भार्या वदावर्तिनी च दःखस्य मुलोद्धरणानि पन्न ॥

विद्वहोष्टी भारतं काव्यचिन्ता तन्त्रीवाद्यं खप्रयुक्तं च गेयम् । इष्टा भार्या तत्समानं च मिस्रं सद्यः शोकं नाशयन्तीह सप्त ॥ 2908

दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं यूनस्तपो ज्ञानवतैश्व मीनम् । इच्छानिवृत्तिश्व सुखोत्रितानां दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ।। 2909

भ्रन्तः शपन्तः परुषं वदन्तस्तथापि विभाः प्रणयेन पूज्याः ।
पराजयोप्यत्र जयेन तुल्यो
मास्मत्कुले श्रक्षाजितो भवेयुः ॥
2910

निम्नेन तोयं हरितेन गावः स्रान्स्वेन बाला त्रिनयेन सन्तः |

# **सुभाषितावलिः**

भर्षेन नारी तपसा च देवाः सर्वो हि लोको हियते प्रियेण ॥ एतं केषामणिः

2911

य काकिणीमप्यपथप्रणष्टा
श्रेमपयेन्निष्कसहस्रतुल्याम् ।

गिषु कोटिष्त्रपि मुक्तहस्तस्तं पद्महस्ता न जहाति लक्ष्मीः ।।

श्रीहर्षस्य

2912

उन्साहसंपन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेप्वसक्तम् । भूरं कृतज्ञं दृष्टनिश्चयं च रुक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः ॥ पद्मतन्त्रेः

2913

देशं बलं कार्यमुपायमायुः संचिन्त्य यः प्रार्भिते स्वकृत्यम् । महोदिधे नद्य इवातिपूर्ण समृद्धयस्तं पुरुषं भजन्ते ॥ 2914

पुंस्त्वप्रमाणीकरणाय पुंसा कार्यः प्रयत्नो विधुरेपि देवे । मज्जन्समुद्रेप्यनुपातमीरु-धीरः क्षिपत्येव हि पाणिपादम् ॥ कस्यापि

2915

मुनिरस्मि निरागसः कुतो मे भयमित्येष न भूतयेभिमानः ।

### नीतिपद्धतिः

परवृद्धिषु बद्धमत्सराणां किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलङ्क्षेचम् ॥ 2916

त्रजन्ति ते मूढिधयः पराभवं
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।
भविद्य हि भन्ति दाठास्तथाविधानसंवृताङ्गाचिद्याता इवेषवः ॥
2917

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणाधिके पुंसि जनीनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ एते गारवेः

2918

शाटचेन मित्रं कपटेन धर्मे
परोपतापेन समृद्धभावम् ।
द्वाखेन विद्यां परुषेण नारीं
वाञ्चन्ति ये नूनमपण्डितास्ते ॥
2919

धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या यो होकसक्तः स नरो जघन्यः । इयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यं स उत्तमो यो निरतिक्वर्यो ॥ 2920

य एव राजन्मृदुमन्दभाषी स एव दूरात्परिवर्जनीयः । अभाद्विमुक्तस्य दिवाकरस्य मरीचयस्तीक्ष्णतरा भवन्ति ॥

# सुभाषितावतिः

2921

शिरः सुवीतं चरणी च निर्मती वराङ्गनासेवनमल्पभोजनम् । अनम्रशायित्वमपर्वमेथुनं वरप्रणाटां श्रियमानयन्ति षट् ॥ 2922

विमानना दुश्वरितानुकीर्तनं कथाप्रसङ्गे वचनादविस्मयः । न दृष्टिदानं कृतपूर्वनादानं विरक्तभावस्य नरस्य लक्षणम् ॥

2923

प्रकीर्णभाण्डामनवेक्य कारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकृतभाषिणीम् । परस्य वेदमाभिरतामपत्रपा-मेवांविधां योषितमाशु वर्जयेत् ।। व्यासस्यः

2924

बलोपपचोपि हि बुद्धिमाचरः
परं नयेच स्वयमेव वैरिताम् |
भिषङ्गमास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदकारणं को नु विषं विचक्षणः ||
2925

यदास्करे कर्मणि मिन्नसंपरे प्रियाद्ध नारीष्वधनेषु बन्धुषु । क्रती विवाहे व्यसने रिपुक्षये धनव्ययोष्टाद्ध न गण्यते बुधैः ॥

2926

शास्त्रं छनिश्चितिधया परिचिन्तनीय-माराधितोपि नृपतिः परिदाङ्कनीयः ।

### नीतिपद्धतिः

भात्मीकृतापि युवतिः परिरक्षणीया शास्त्रे तृपे च युवती च कुतः स्थिरत्वम् ॥ 2927

रत्नान्यभो नयित जातिगुरूणि मोहा-दूर्ध्व सदा वहित काष्ठतृणं समुद्रः । तोयानि दूषयित पाति भुजंगलोकं प्रायो महान्भवित कार्यविमूहनेताः ।। 2928

एकं हि चक्षुरमलं सहजं विवेकी विद्वद्भिरेव सह संवसितिर्द्वितीयम् । यस्यास्ति न द्वयमिदं स्फुटमेव सोन्ध-स्तस्याप्यमार्गचलने वद कोपराधः ॥ 2029

तिनमस्रमापि सुखे च समिक्रयं य-त्यीणाति यः सुचित्तैः पितरं स पुत्रः । यद्भृतेच हितमिच्छति तत्कलत्र-मेतस्रयं जगित पुण्यकृतो लभन्ते ।। 2930

स्तन्धस्य नरयति यशो विषमस्य मिस्रं नष्टक्रियस्य कुठमर्थपरस्य भृत्याः । विद्याबलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ 2931

यस्मिञ्जने मदकरी कलभश्च तुल्यी यत्रापि नास्ति हयरासभयोर्विद्येषः । विद्वज्जनस्तदितरश्च न यत्र भिन्नः कस्तत्र नाम गुणिनामधिवासरागः ॥

# **सुभाविताव**िकः

#### 2932

विक्तः समुद्भवित निर्मथनेन काष्ठादम्मो ददाति वसुधा च निखन्यमाना ।
गच्छन्प्रवास्यित शनैरिप चाध्वनोन्तमारः कार्य इह किं न नरः करोति ॥
२०३३

गतपरमार्थान्पण्डितान्मावमंस्थाूणमिव परिलच्ची ताच्च लक्ष्मी रुणादि ।
अविरलमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां
न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम् ॥

#### 2934

गुणवदगुणवद्या कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्ते-र्भवति इदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ।।

केषामपि.

#### 2935

यदपसरित मेषः कारणं तत्प्रहर्तुं मृगपतिरतिकोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । इदयनिहितवैरा गूढमन्त्रोपचाराः किमिव हि गणयन्तो बुद्धिमन्तः क्षमन्ते ।।

मसूराक्षस्य.

#### 2936

ठषीयः प्राज्यं वा फलमिभनतं प्राप्नुमनसा निरीहेण स्थातुं क्षणमिप न युक्तं मितमता । कुलालो दण्डेन अमयति न चेचक्रमिनशं चारावः कुम्भो वा निह भवति सत्यामिप मृदि ॥

# नीतिपद्धतिः

#### 2937

यः श्रीता श्रुतमात्रमर्थमितिलं गृझाति स श्राव्यतां यो वेत्ति हिरुदाइतं कृतफलं तत्रापि वक्तुर्वेतः। यस्तु स्पष्टमनेकशोप्यभिहितां नावैति लेख्यार्थतां तस्मिन्वन्ध्यपरिश्रमस्य विदुषो मूकवतं शोभते॥

एती हरिभइस्य.

#### 2938

पत्नीयत्यिप मातरं मदवज्ञात्पत्नीं न मात्रीयित श्वश्रीयत्यिप मन्दिरं श्वथिति । स्वल्पं वार्युदधीयतीश्वरमपां मोहात्स्थलीयत्यिप मिन्नीयत्यिप पार्थिवं किमपरं कुर्याच यन्मद्यपः ।। 2000

यत्पीत्त्रा गुरवेपि कुप्यिन विना हेतोस्तथा रोदिति भान्ति यानि करोति साहसमिप व्यापेर्भवत्यास्पदम् । कौपीनं विवृणोति लोकपुरतोप्युन्मत्तवचेष्टते नक्षज्जापरिपन्यि मोहजननं मद्यं न पेयं बुँपैः ।।

#### 2940

किनिकूमी शायी किनिदिष च पर्यङ्कशयनः किनिच्छाकाहारी किनिदिष च मांसीदनहिनः । किनिस्किन्थाधारी किनिदिष विनित्राम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी गणयित न दुःखं न च सुखम् ॥

### 2941

क्किन्नित्तं गीतं किनिदिप च हा हैित रुदितं किनिदिष्टक्रोष्टी किनिदिप सुरामत्तकलहः । किनिद्रम्या नारी किनिदिप जराजर्जरवपु-र्न जाने संसारः किममृतमयः कि विषमयः ॥

# मुभाषितावतिः

#### 2942

ये तावन्मतयोपकण्डनितयास्तेष्विन्धनं चन्दनं तीरोपान्तिनवासिनां जलनिधे रस्नानि पाषाणवत् । कारमीरेषु निवासिनामि नृणां नास्त्यादरः कुङ्कमे दूरस्थरः । महार्घता परिमत्रः संवासतो जायते ॥ १९४३

श्वाकरं वारियतुं जलेन हतमुक्छन्त्रेण सूर्यातपो नागे तो निश्चिताङ्कृशोन समदो दण्डेन गोगर्दभी । व्याधिभेषजसंगहेश विविधेर्मन्त्रप्रयोगिर्विषं सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्वस्य नास्त्योषधम् । 2944

वाञ्चा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिर्गुरी नम्नता विद्यायां व्यसनं स्वयोपिति रतिर्लोकापवादाद्भयम् । भक्तिः ग्रुलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खला-देते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ 2945

होर्मन्त्र्यात्रृपतिर्विनस्यति यतिः सङ्गत्छतो ठालना-हिपोनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् । स्त्री मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः खेहः प्रवासाश्रया-न्मैस्त्री चाप्रणयात्समृदिरनयात्त्र्यागात्प्रमादादनम् ॥ 2946

दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाउद्यं तथा दुर्जने पीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्वज्जनेप्यार्जवम् । शौर्ये शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये वैवं पुरुषाः कलाद्ध कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः।। 2947

उत्त्वातान्त्रतिरोपयन्बु स्नुमितांश्विन्वक्षयून्वर्धय-चत्युश्वाचमयनप्रयून्विदलयन्बिश्चेषयन्संहतान् । तीक्ष्णान्कण्टिकनो बिहिनियमयन्स्वारोपितान्पालय-न्मालाकार इव प्रयोगकुशलो राज्ये विरं तिष्ठति ॥ 2948

कानं नाम मनःप्रसादजननं दुःस्वप्रविध्वंसनं शौचस्यायतनं मलापहरणं संवर्धनं तेजसः । रूपोइशोतकरं रिपुपशमनं कायाप्रिसंदीपनं नारीणां च मनोहरं श्रमहरं काने दशैते गुणाः ।। 2949

मानुष्यं वरवंश्वजन्म विभवो दीर्घायुरारोग्यता सन्मिन्नं सम्रता सती प्रियतमा भक्तिश्व नारायणे । विद्वरूवं सजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रति-स्ते पुण्येन विना त्रयोदश गुणाः संसारिणां दुर्रुभाः ।।

# अथ वैराग्यपद्गतिः

तत्राही तावद्धर्मकथा 2950

श्रुयतां धर्मसर्वस्त्रं श्रुत्वा नैवावधारयेत् । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।। 2951

कामार्थी लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्ररेत् । नहि धर्माद्भवेरिकचिहुष्पापमिति मे मतिः ॥ 2952

भाहरेज्ज्ञानमयीश्व पुमानमरवत्सदा । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ 2953

आ धूमामाचिवर्तन्ते ज्ञातयः सह बान्धवै: | येन त्वमनुगन्तव्यस्तत्कर्म स्वकृतं कुरु ||

### मुभाषितावतिः

#### 2954

मृतं शरीरमुत्स्रज्य काष्ठलोष्टोपमं क्षितौ । ब्रिमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्त्वेकोनुगच्छति ॥ 2955

पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । तादृशु मनुष्येषु येषां धर्मो न कारणम् ॥ 2956

यस कर्मिविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | स त्रोहकारभस्नेव श्रसचिप न जीविति ||

#### 2957

धनस्य यस्य राजतो न चौरतोपि वा भयम् १ मृतं च यज्ञ मुञ्जिति त्वमर्जयस्य तद्धनम् ॥ 2958

व्यापृतेनापि ते भर्मः कार्य एवान्तरात्मना । वीथीबदोपि हि भ्राम्यन्धासमासं करोति गैैाः ।। 2959

आर्जिवं चानृशस्यं च दम इन्द्रियनियहः । एतं साधारणं धर्मे चातुर्वर्ण्येज्ञवीनमनुः ।। 2960

इन्द्रियाण्येव तत्सर्व यस्त्वर्गनरकावुभी | निगृहीतविस्रष्टानि स्वर्गाय नरकाय वा || 2961

कायेन त्रिविधं चैव वाचा चैव चतुर्विधम् । मनसा त्रिविधं नित्यं दशाधर्मपथांस्त्यजेत् ।। 2962

प्राणातिपातं स्तैन्यं च परदारानथापि च । त्रीणि पापानि कायेन नित्यज्ञः परिवर्जयेत् ॥

# धर्मकथा

#### 2963

भसत्यलापं पारुष्यं पैशुन्यमनृतं तथा । चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेचापि चिन्तयेत् ॥ 2064

अस्पृहां परवित्तेषु सर्वसत्त्वेषु सीहदम् । कर्मणां फलमस्तीति मनसा त्रिविधं चरेत् ॥ 2965

शारीरैः कर्मदेषिश्व याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ 2966

भावशुद्धिर्मनुष्याणां विज्ञेया सर्वकर्मस्र । अन्यथा चुम्ब्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा ॥ २९६७

न कामाज्ञ च संरम्भाज्ञ हेषाद्धर्ममुत्स्जेत् । धर्म एव परे लोके इह वाप्याअयः सताम् ॥ 2968

बृष्टानुभूतमर्थे यः पृष्टो न विनिगृहते । यथाभूतप्रवादित्वमेतत्सत्यस्य लक्षणम् ॥ १९००

न तत्त्ववचनं सत्यं नातत्त्ववचनं मृषा । यद्भुतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति कथ्यते ॥ 2970

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जामतः स्वपतोपि वा | यन्न भूतिहतार्थाय तत्पशोरिव चेष्टितम् || 2971

स्खितिः स्वितिते वध्य इति चेन्निष्ठितं भवेत् । हित्रा यद्यविश्विरन्बहृदोषा हि मानवाः ॥

# सुभाषितावलिः

#### 2972

परदारा न गन्तव्याः सर्ववर्णेषु कर्हिचित् । नहीदृद्दामनायुष्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ २०७३

द्याविमी पुरुषी लोके स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः । अन्नदाता किंमें सुभिक्षे च हिरण्यदः ॥ 2974

न दशा कि दानं न भिया नोपकारिणे । न नृत्र किशीलेभ्यो हासकेभ्यश्व धार्मिकः ॥ 2975

पात्रापात्रविवेकोस्ति धेनुपन्नगयोर्यथा | तृणात्संजायते क्षीरं क्षीरात्संजायते विषम् || 2976

न्यायेनोपार्जिता दत्ता काकिण्यपि महाफला । अन्यायेनार्जिता दत्ता न परार्थाः सहस्रदाः ।। 2977

अज्ञो न वितरत्यर्थान्पुनर्दारिद्धशङ्क्ष्या । प्राज्ञोपि वितरत्यर्थान्पुनर्दारिद्धशङ्क्ष्या ।। 2978

अपहत्य परस्यार्थान्यः परेभ्यः प्रयच्छति । स दाता नरकं याति यस्यार्थास्तस्य तत्फलम् ॥ 2979

दातृयाचकयोर्भेदः कराभ्यामेव दिशतः । एकस्य गच्छताधस्तादुपर्यन्यस्य गच्छता ॥ २०८०

देशकालागमद्रव्यक्षेत्रदातुमनोगुणाः | छक्तशस्यापि दानस्य फलातिशयहेतवः ||

# धर्मकथा

#### 2981

देवद्रव्यविनारोन ब्रह्मस्वहरणेन च | कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च || 2982

कण्टकेनापि वे स्पृष्टा यान्ति कामपि विक्रियाम् । तेपि शस्त्रिकृत्तस्य पशोर्मीसानि भुञ्जते ॥ 2983

अनेन किं न पर्याप्तं मांसस्य परिवर्जनम् । यत्पाटितं तृणेनापि स्वमङ्गं परिदूयते ॥ 2984

योत्ति यस्य च तन्मांसमनयोः पश्यतान्तरम् । एकस्य क्षणिका नृप्तिरन्यः प्राणैर्वियुज्यते ॥ २०८५

शक्षं पद्मायते यस्य घातको जनकायते । तस्य मुग्धपशोमीसमपशुः कीत्ति मानवः ॥ 2986

कृत्वापि पातकं कर्म यो दद्यादम्नमर्थिने | ब्राह्मणानां विद्योषेण स पापेन वियुज्यते || 2987

पितरं चाप्यवज्ञाय मातरं च नराधिप | गुरुं च भरतश्रेष्ठ नरकं प्रतिपद्यते || 2988

ब्रह्ममे च द्धरापे च चौरे भमत्रते तथा । निष्कृतिर्विहिता राजन्कृतमे नास्ति निष्कृतिः ॥ 2989

कृतप्तस्य कृतज्ञस्य पापस्य द्वकृतस्य च । अपि वेदनिधी राजन्त्रद्धाप्यन्तं न गच्छति ॥

# सुभाषितावलिः

#### 2990

मिच्चबुहः कृतग्नस्य स्त्रीग्नस्य पिशुनस्य च | चतुर्णी वयमेतेषां निष्कृतिं नैव शुश्रुम || 2991

अकृतज्ञमकार्यज्ञं दीर्घरोषमनार्जवम् । चतुरो वि व चण्डालाञ्जनमना चैव पञ्चमम् ॥ 2992

न पुत्र तिरं हेष्टि स्वभावात्स्वस्य रेतसः । यः प्रतिरं हेष्टि तं विद्यादन्यरेतसम् ॥ 2993

भमावास्याचतुर्ददयोः पौर्णमास्यष्टमीषु च । ब्रह्मचारी भवेज्ञित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ 2994

विषण्णं दीनमाविमं भयार्त व्याधिपीडितम् । इतस्यं व्यसनार्ते च भृशमाश्वासयेत्ररम् ।। 2995

आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा | प्रीतिः प्रसादो माधुर्यमार्जवं च यमा दश || 2996

हानमिज्या तपो ध्यानं स्वाध्यायोपस्थनियही | व्रतोपवासी मीनं च स्नानं च नियमा दश् || 2997

यज्ञाध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दया | अलोभ इति मार्गीयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः || 2998

तत्र पूर्वश्रतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते । उत्तरस्तु चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्ठति ॥

### धर्मकथा

#### 2999

नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते । धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ।। 3000

एकेनांदोन धर्मस्तु कर्तव्यो भृतिमिच्छता । एकेनांदोन कामश्राप्येकमंशं विवर्धयेत् ॥ 3001

धर्मार्थ यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी | प्रकालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पर्शनं वरम् ॥ 3002

मृत्तिकानां सहस्रेस्तु जलकुम्भश्रानैस्तया । भावोपहतचेतस्काः न शुद्धचन्ति कदाचन ॥ 3003

नाधर्मश्ररितो राजन्सद्यः फलति गौरिव । इनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्ति ॥ 3004

यथा कापुरुषच्छिन्द्याह्र्क्षं परशुना वने | छेत्तुरेव हि तत्पापं परशोर्न कदाचन || 3005

धर्मश्रार्थश्र कामश्र त्रितयं जीविते फलम् । एतत्त्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवर्जनात् ॥ ३००६

आरोप्यतेहमा शैलामे कृष्क्रेण महता यथा | निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः || 3007

यंच्छुतं न विरागाय न धर्माय न शान्तेये | सुबद्धमिप शब्देन काकवाशितमेव तत् ||

# सुभाषिताविः

#### 3008

नाच्छादयित कौपीनं न दंशमशकापहम् । भुनः पुच्छमिवानर्थे पाण्डित्यं धर्मवर्जितम् ॥ 3009

दुर्बलार्थे बलं यस्य धर्मार्थश्च परिमहः | बाक्सत्यव शार्थे च पिता तेनैव पुत्रवान् || १७४४ - ३०१०

अहिंसा यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम् । शमों न यथाशक्ति गार्दस्थो धर्म उच्यते ॥ 3011

भितिथिः पूजितो यस्य गृहस्यस्य तु गच्छिति । नान्यस्तस्मात्परो धर्म इति प्राहुर्मनीषिणः ॥ 3012

देवान्पितृन्मनुष्यांश्व भृत्यान्गृद्याश्व देवताः । अर्चियत्वा ततः पश्चाहृहस्यो भोक्तुमईति ॥ 3013

येषां नामभुजो देवा न वृद्धातिथिबालकाः | राक्षसानेव तान्विद्धि निर्वषद्वारमङ्गलान् || 3014

क्षुत्तर्षदुःखं यत्प्राप्तं प्रेतलोको स्वदारुणम् । नत्स्मृत्वा कः सहदयः स्वमांसान्यपि संत्यजेत् ॥ 3015

कृते प्रत्युपकारों यो विणिग्धर्मी न साधुता | तत्रापि ये न कुर्वन्ति पदावस्ते न मानुषाः || 3016

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्यात्युद्धनृताम् | उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्मः सनातनः ॥

एते व्यासमुके:

# धर्मकथा

3017

स्वकर्मधर्माजितजीवितानां स्वेष्वेव दारेषु सदा रतानाम् । जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां गृहेपि मोक्षः पुरुषोत्तमानाम् ।। 3018

नादत्तमिच्छेच्च पिबेच्च मद्यं प्राणाच्च हिंसेच्च वदेच मिथ्या । परस्य दारान्मनसापि नेच्छे-द्यः स्वर्गमिच्छेद्वह्वदप्रवेष्ट्रम् ॥

श्रीभगवद्यार्त्माकिमुनेः.

3019

नाम्नां समासो युक्तार्थः स्नसहस्रकृतो हरेः । हन्त्यवं यत्खला विष्णोस्तत्स्था लोप्या विभक्तयः ॥

प० पाजकस्य

3020

फलाभिलापोपहनान्तरात्मा
परीक्षते पात्रविद्योषभेव |
कृपालुकस्त्वर्थितयैव तुष्टः
प्रवर्तते दीनजनाय दातुम् ॥
अश्वदेवस्य.

3021

न दानतः किंचिदिहान्यदस्ति जनस्य दुःखक्षतये निमित्तम् । संवर्धनीयं तदतः प्रयत्ना-चिरन्तरं मिच्नमिवोपकारि ॥ 3022 इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा क वा प्रयातव्यमितो भवेदिति ।

# सुभाषितावलिः

विचारणा.यस्य न विद्यते स्मृती कथं स धर्मप्रवणो भविष्यति ॥

3023

पतित नियमवान्यमेष्वसक्तो

न तु यमवाचियमालसः कदाचित् ।

🔰 यमनियमौ विचार्य बुद्धशा

वहलेध्वनि संदधीत बुद्धिम् ॥

3024

िंधर्मे मतिर्भवतु वः सतनोत्थितानां स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः ।

अर्थाः खियश्च निपुणैरपि सेन्यमाना

नैवान्मभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम् ॥

श्रीव्यासमुने..

3025

हेमोज्ज्यलद्विरदवाजिरथाधिरूढः

श्वेतातपत्रविनिवारितभानुरहिमः ।

यत्त्र्यश्चायशब्दपदातिवृन्दै-

र्निर्याति मन्दिरवरात्त्दुशन्ति दानात् ॥

3026

यदूतिभूसरशिरोहहसाश्रुकण्ठः

स्कन्धामलमगुरुभारविनम्रमूर्तिः ।

**दौठोपलस्खलनखण्डितपाणिपादो** 

निः श्वस्य याति विवशस्तदुशन्त्यदानात् ॥

भदन्तप्रजाद्यान्तेः

3027

दानं यत्प्रथमोपकारिषु न तब्र्यासः स एवार्षितो दीने याचनमूल्यमेव दिवते तित्कि न रागाश्रयात् ।

### धर्मकथा

पात्रे यत्फलिवस्तरियतया तद्वार्धुषिक्यं न किं तद्दानं यदुपेत्य निष्प्रणियनि क्षीणे जने दीयते ॥ कस्यापिः

#### 3028

सत्क्षेत्रप्रतिपादितः प्रियवचोबदालवालावित-र्निर्दोषेण मनःप्रसादपयसा निष्पचसेकक्रियः । दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्कालेपि बालोप्यसौ राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पद्रुमादीनपि ॥ कहुणस्य

#### 3029

निन्धं जन्म प्रमोहस्थिरतरतमसां यनमनुष्यत्वहीनं बुद्धचा हीनो मनुष्यः शुभफलित्रकलस्तुल्यचेष्टः पश्रूनाम् । बुद्धिः पाण्डित्यहीना भ्रमति सदसतोस्तत्त्वचचीविचारे पाण्डित्यं धर्महीनं शुकसदृदागिरां निष्फलक्केदामेव ।। 3030

धर्मः शर्म परत्र चेह च नृणां धर्मीन्धकारे रिवः सर्वापत्पशमक्षमः समनसां धर्माभिधानो निधिः । धर्मो बन्धुरबान्धवे पृथुपथे धर्मः स्रहन्निश्चतः संसारोहमहस्यते स्रुरतहर्नास्त्येत्र धर्मात्परः ॥

3031 अन्धः स एव भ्रुतिवर्जितो यः

षण्डः स एवार्थिनिरर्थको यः ।

मृतः स एवास्ति यशो न यस्य

धर्मे न धीर्यस्य स एव शोच्यः ॥

#### 3032

सत्यं वाचि दृशि प्रसादपरता सर्वाद्यायाश्वासिनी पाणी दानविमुक्तिरात्मजननक्षेद्यान्तचिन्ता मती । संसक्ता हृदये दयैव दियता काये परार्थोद्यमो यस्यैकः पुरुषः स जीवित भवे भ्राम्यन्ति जीवाः परे ।।

# सुभाषितावलिः

#### 3033

प्राणानां परिरक्षणाय सततं सर्वाः क्रियाः प्राणिनां प्राणेभ्योभ्यधिकं समस्तजगतां नास्त्येव किंचित्यियम् । पुण्यं तस्य न दाक्यते गणियतुं यः पूर्णकारुण्यवा-न्प्राणानामभयं ददाति खक्तती तेषामहिंसात्रतः ॥

3034

तक्मीर्दाक्त हा श्रुतं शमफलं पाणिः खराचीफल-भेष्टा ए ता पर्रातिहरणक्रीडाफलं जीवितम् । वाणी यफला जगत्सुखफला स्फीता प्रभावोच्चति-र्भव्यानां भवशान्तिचिन्तनफला भृत्ये भवत्येव धीः ।। 3035

शीलं शीलयतां कुलं कलयतां सद्घावमभ्यस्यतां व्याजं वर्जयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बधताम् । क्षान्ति चिन्तयतां तमः शमयतां तत्त्वश्रुति शृण्वतां संसारे न परोपकारसदृशं परयामि पुण्यं सताम् ।। क्षेत्रन्दस्यः

### 3036

यो मानुष्यं कुदारुविभवं प्राप्य कल्पैरनल्पै-मींहात्पुण्यद्रविणमिह न स्वल्पमप्याचिनोति । सोस्माछोकात्परमुपगतस्तीव्रमभ्येति शोकं रत्नद्दीपाद्दणिगिव गतः स्वं गृहं ग्रुन्यहस्तः ॥ कस्यापि

3037

उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् | केदारोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् || कालिशसस्य

### 3038

अर्नार्थतर्पणं वित्तं चित्तमध्यानदर्पणम् | अतीर्थसर्पणं देहं पर्यन्ते शोच्यतां त्रजेत् || श्रीजोनराजस्यः

### धर्मकथा

#### 3039

मृत्पाषाणगणैः खुवर्णमणिभिः शुक्तयस्यिभिर्मीकिकै-र्ठीके मूहतमे धनं धनमिति व्यक्तया प्रसिद्धिं गतैः । यः कोषः क्रियते न तस्य रुचिरं पदयामि किंचित्फर्ल निःदोषाश्रितभृत्यबान्धवसुद्दद्दीनार्थिदानं विना ।।

3040

याचमानजनमानसवृत्तेः
पूरणाय बत जन्म न यस्य ।
तेन भूमिरतिभारवतीयं
न द्रुमैर्न गिरिभिर्न समुद्रैः ॥

3041

लोक एष परलोकमुपेता हा विहाय निधने धनमेकः । इत्यमुं खलु तदस्य निनीप-त्यधिबन्धुरुदयहयत्रित्तः ॥ नैषधकर्तुः

3042

मानुष्ये सित दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यता निपुणता विद्यावतीर्थज्ञता । अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्यपदुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्तशास्त्रविदुषो धर्मे मितर्दुर्लभा ।।

3043

किं जीवावाधबन्धनेर्गुणगणैराराधितैर्बन्धुमिन्
र्थे वान्त्यन्तदिने क्षणाश्रुपतनप्रत्यायनापात्रताम् ।
सद्धर्माधिगमः क्रियाव्युपरमः सत्संगमः संयमः
पर्यन्तेप्यचला विरक्तमनसामेते सतां बान्धवाः ।
क्षेमेन्द्रस्यः

# सुभाषितावलिः

#### 3044

कानीनस्य मुनेः स्वबान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो नप्तारः किल पञ्च गोलकखताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः । ते पञ्चापि समानजानय इदं दुःस्वप्तविध्वंसनं तेषां कीर्तनमामनन्ति मुनयो धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः ॥

स्थाल्यां विमय्यां पचित तिलखर्ली चान्दनैरिन्धनौषैिश्चन्य पूरखण्डान्वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् ।
सौवर्षे बङ्गलार्थैर्विलिखति वद्यधामकमृतस्य हेतोः
प्राप्येमां कर्मभूमि न चरित मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥
कथोरिक

#### 3046

वातुर्वारिधरस्य मुर्धनि तिडिहाङ्गेयगृङ्गारिता वृक्षेभ्यः फलपुष्पदायिनि मधौ मत्तालिवृन्दस्तुतिः । भीतवातरि वृत्तिदातरि गिरौ पूजा झरैश्रामरैः सत्कारीयमचेतनेष्वपि विधेः किं दातृषु ज्ञातृषु ॥ राजशेखस्यः

> अथ शीलम् 304**7**

अद्रोहः सर्वभृतेषु कर्मणा मनसा गिरा | अनुपद्य दानं च शीलमेतद्विदुर्बुधाः || 3048

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्वित्तमायाति याति च । अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 3049

यथा हि मिलिनेर्वस्त्रैयंत्र तत्रोपविदयते । एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तदेशं न रक्षति ॥

#### 3050

न कुलं वृत्तहीनानां प्रमाणमिति मे मितः । भन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ 3051

अकुलीनः कुलीनश्र मर्यादां यो न लङ्क्षयेत्। धर्मापेक्षी मृदुर्वान्तः स कुलीनश्रतिर्वरः ॥

3052

शीलं रक्षतु मेधावी प्राप्तुमिच्छुः खुखत्रयम् । प्रशंसां वित्तलाभं च प्रेत्य स्वर्गे च मोदनम् ॥

3053

विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः ।
परतोके धनं धर्मः शीरुं सर्वत्र वै धनम् ॥
क्षेमेन्द्रस्यः

3054

पाण्डित्यस्य विभूषणं मधुरता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपश्चमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः । अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतो धर्मस्य निर्व्याजता सर्वस्यास्य पुनस्तयैव जगतः शीठं परं भूषणम् ॥ 3055

वरं विन्ध्याटव्यामनदानतृषार्तस्य मरणं वरं सर्पाकीर्णे तृणपिहितकूपे निपतनम् । वरं गर्तावर्ते गहनजसमध्ये विस्यनं न शीलाद्विश्रंशो भवतु कुलजस्य श्रुतवतः ॥

> अथ कलिकाल: 3056

कलेरन्ते भविष्यन्ति राक्षसा नररूपिणः । मानुषान्भक्षविष्यन्ति वित्ततो न शरीरतः ।। भ्यासस

# सुभाषितावलि :

#### 3057

नष्टा श्रुतिः स्मृतिर्लुप्ता प्रावेण पतिता हिजाः ।
मलेन नाशिताः शिष्टा हा वृद्धो वर्तते कलिः ।।
माधवस्य

#### 3058

तामवस्थाम (,नीतः खलेन कलिना जनः । यया स्वाक्षेत्रक्रहोहनिरतिर्गण्यते गुणः ।। 3059

भार्मिके क्रि एवास्तां भूयाः परमधार्मिकः । अर्धानिकजनोद्यत्वे मा भूदिति वृणोम्यहम् ।।

3060

बह्मभदेवस्य.

आसीज्जनः कृतन्नः क्रियमाणन्नश्च सांप्रतं जातः | इति मे मनसि वितर्को भविता लाकः कथं भविता || 3061

उपकारिणि विश्वस्ते शुद्धमतौ यः समाचरित पापम् । तं जनमसत्यसंधं भगवित वस्तुधे कथं वहित ॥ 8062

विजितात्मनां जनानामभवद्यः कृतयुगे दमो नाम | सोयं विपरीततया मदः स्थितः कलियुगे पुंसाम् || 3063

> प्राप्ते कलौ राजिन चार्थलुब्धे धनेन किं जीवितमेव रक्ष्यम् । किं नैष लाभो यदि सौनिकेन मुच्येत मेषो इतसर्वलोमा ।।

> > केषामपि. २०६४

तैस्तैषेंरैर्व्याधिमः पीद्यमानः पापाचरैस्तस्करैर्मुष्यमाणः ।

### कलिकालः

दुर्भिक्षार्ती राजदण्डावसन्न-थक्तारूढः सांप्रतं जीवलोकः ॥ 3065

गुणार्जने क्रेशमपार्थकं त्यज प्रगल्मतामाश्रय जीव्यते यया । गतः स कालः सह साधुचेष्टितै-रकृत्रिमैर्यत्र गुणैरजृम्भ्यत ॥ 3066

द्धहदयमिति दुर्जनेस्ति काशा बहुकृतमस्य मयेति लुप्तमेतत् । द्धजन इति पुराणशब्द एष धनलवमात्रनिबन्धनीद्य लोकः ॥ 3067

दुष्टैर्जितं स्वचिरतानि खिलीकृतानि सत्संकथाः खलकथातिमिरेण रुद्धाः | नीचाः प्रधानपुरुषत्वमपि प्रपन्ना हे धर्म साधुजनवक्षभ किं करोषि || 3068

गच्छ त्रपे विरम धेर्य धियः किमत्र मिथ्या कदर्थयसि किं पुरुषाभिमान । दूरादपास्तगुणमर्चितदोषसैन्यं दैन्यं यदादिशति तद्रयमाचरामः ।। धर्मदत्तस्यः

3069

भहतहत्याः सन्तः सत्यं ब्रवीमि निशम्यतां विपिनमधुना गत्वा वासो मृगैः सह कल्प्यताम् । अजनचरितध्वंसिन्यस्मिन्खलोदयशालिनि प्रभवति कली नायं कालो गृहेषु भवाहशाम् ॥

# स्थाषितावलिः

#### 3070

कपटपटुता द्रोहे चित्तं सतां च विमानना मतिर्विनये शाउचं मिस्रे द्वतेष्वपि वश्वना । कृतकमधुरा वाक्प्रत्यक्षं परोक्षविघातिनी कलियुगमहाराजस्यैताः स्वराज्यविभूतयः ॥

है? 3071 देश: र्ज करो नृष: पशुसमः कालः कलङ्काकुलः सादः 🍂 षु दुर्जनेषु च द्वालं भृत्या न वृत्त्या युताः । दुःसाधं धनमस्थिराश्च सुहदः कुस्थानलिङ्गं वपुः वीर्णप्रायमदाक्तिरार्तिदामने वार्ता दारीरस्य का 📙 साराशीखाम्.

#### 3072

क भातथालितोसि यामि कटकं किं तत्र सेवाशया कः सेव्यो नृपतिः कयं निजगुणैः के ते गुणा ये सताम् । किं तैरदा क़्तोपरे व्रज वनं किं वा त्वया न शुतं पूज्यन्ते श्वटमस्सरिप्रभृतयः कर्णेजपाः सेवकाः ॥ 3073

शीलं शैलतटात्पंतत्वभिजनो निर्दे छतां वाह्मिना मा श्रीपं जगति श्रुतस्य विफलक्केशस्य नामाप्यहम् । शौर्वे वैरिणि वजमाशु निपतत्वर्थोस्तु मे सर्वहा वेनैकेन विना गुणास्त्रणबुसप्रायाः समस्ता अमी ।।

माघस्य.

#### 3074

या साधून्प्रखलान्करोति विदुषो मूर्खान्हितान्द्रेषिणः ' प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् । नामाराध्य चक्रिकां भगवतीं भोक्तुं फलं वाङ्कितं हे साधो व्यसनिन्गुणेषु विफलेष्वास्थां वृथा मा कृथाः ॥ श्रीवर्धनस्य.

#### 3075

यद्यप्युक्षतवंशवाज्ञवद्धधाधामाभिरामं वपुः संप्राप्तोतिशयस्वभावसुभगच्छायः सतां तापहत् । तत्राप्येष विसंस्युलस्थितिरहो लक्ष्मीं निजात्मोचितां प्रायशक्रिकया विना न लमते पद्यातपत्रं यथा ॥ रणाहित्यस्यः

#### 3076

धर्मः प्रव्रजितस्तपश्च चित्रं सत्यं च दूरं गतं
पृथ्वी मन्दफला जनाः कपिटनो मौद्धे स्थिता ब्राह्मणाः |
राजा दण्डपरो विचाररहितः पुत्राः पितृद्देषिणो
भार्या भर्तृविरोधिनी किलियुगे धन्या जना ये मृताः ||
कस्वापि

#### 3077

वेश्यावेशमञ्ज सीधुगन्धिललनावकासवामोदितै-नीत्वा निर्भरमन्मयोत्सवरसैराचिद्रचन्द्राः क्षपाः । सर्वज्ञा इति तापसा इति चिरपाप्रापिहोत्रा इति ब्रह्मज्ञा इति दीक्षिता इति दिवा धूर्तैर्जगद्यस्यते ॥ 3078

गङ्गातीरतरङ्गशीतलशिलाविन्यस्तभास्वद्वृसी-संविष्टाः कुशमुष्टिमण्डितमहादण्डाः करण्डोज्ज्वलाः । पर्यायमधिताक्षसूत्रवलयपत्येक्षबीजग्रह-व्यपापाङ्गुन्त्रयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहो दास्मिकाः ॥ कृष्णिशस्य

> अथ कर्म 3079

नमस्यामो देवासनु हतविधेस्तेपि वद्यागा विधिर्वन्धः सोपि प्रतिनियतकर्माप्रफलदः । फर्ठ कर्मायत्तं यदि किममरैः किं च विभिना नमस्तत्कर्मभ्यो विभिर्णि न येभ्यः प्रभवति ॥ कस्वापि

3080

यया ष्टायातपा नित्यं द्वसंबदी निरन्तरम्। तथा जो च कर्ता च संबद्धी सर्वजन्तुषु ॥ अ

या निसहस्रेषु वत्सो विन्दित मातरम् ।
स पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ।।

3082

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । स्वकालं नातिवर्तन्ते तथा कर्माणि देहिनाम् ॥ 3083

कर्मजा हि शरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः । शरा इव पतन्तीह विमुक्ता दृढधन्विभिः ॥ 3084

एतदेव महिचत्रं प्राक्तनस्येह कर्मणः । यदनात्मवतामायुर्यचानतिमतां श्रियः ॥ 3085

यं यामच्छेदाथा कामं तं तमेव तथापुर्यात् । यदि न स्यात्पराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम् ॥ 3086

निह वर्षशतस्यान्तं नरः संमृत्य जायते | उपायेन हि जीवन्ति नरा वर्षशतायुषः || . 3087

आपत्य किं विपादेन संपत्ती विस्मयेन किम् । भवितव्यं भवस्येव कर्मणामेष निश्चयः ॥

#### 3088

अन्यथा शास्त्रगर्भिण्या धिया धीरः समीहते । स्वामिवल्पाक्तनं कर्म विदधाति तदन्यथा ॥ 3089

को दर्शयित पन्थानमितश्चेतथ गच्छताम् । स्वच्छन्दानां च पयसां प्राक्तनानां च कर्मणाम् ॥ 3090

बुद्धिमन्तो महोत्साहाः प्राज्ञाः श्रूराः कुलोक्रताः । पाणिपादैरुपेताश्च परेषां भृत्यतां गताः ।। 3091

न बुद्धिर्धनलाभाय न जाद्यमसमृद्धये । लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ 3092

महच्च फलवेषम्यं दृश्यते कर्मसंधिषु | वहन्ति शिबिकामन्ये यान्त्यन्ये शिबिकारुहः || 3093

कृतान्तपाद्याबद्धानां दैत्रोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुष्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ।। 3094

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् । यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम् ॥ 3095

यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम् । बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोवाचीनानि पर्वति ।। ३०१६

बुदी कलुषभूतायां विनाशे पत्युपस्थिते । अनयो नयसंकाशो ददयाद्यापसर्पति ।।

### सुभाषिताविः

#### 3097

न कालो दण्डमुद्यम्य शिरः कृन्तिति देहिनाम् । कालस्य बलमेतायद्विपरीतार्थदर्शनम् ॥ अ००८

यदेव कर्मकौशलं स्वयं कृतं भुभाभुभम् । तदेव तस्य यौतकं भवेदमुत्र गच्छतः ।। १७० भाष्यासमुने

3099

मंदर्जितं पाणहरैः परिश्रमैमृतस्य तत्संविमजन्ति रिक्थिनः ।
कृतं च यहुव्कृतमर्थिलप्सया
तदेव दैवोपहतस्य यौतकम् ॥

व्यासस्य.

3100

नैवाकृतिः फलित नैय कुलं न शीलं विद्या सहस्रगुणिता न च वाग्विशुद्धिः । कर्माणि पूर्वशुभसंचयसंचितानि काले फलित पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥

अश्ववोषस्य.

3101

दीर्घा कर्मरुता नवैय सतर्त व्याप्ता पुराणैः फरैः सार्थया सहचारिणी तनुभृतां तत्राप्यलं निश्वरा | याकृष्टा परिवेष्टिता विषटिता मोत्पाटिता मोटिता निर्घृष्टा कणदाः कृतापि कुदार्तिर्नेव प्रयाति क्षयम् || 3102

ब्रह्मा येन कुलालविद्यमितो ब्रह्माण्डमाण्डान्तरे विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे | रहो येन कपालपाणिरनिशं भिक्षाचरः कल्पितो भानुर्श्राम्यति यहशेन गगने तस्मै नमः कर्मणे || कस्माप्

#### 3103

, वत्कर्मबीजमुप्तं येन पुरा निश्चितं स तङ्गुङ्क्ते ।
ृर्वकृतस्य हि शक्यो विधिनापि न कर्तुमन्यथाभावः ॥
सोमहेबस्य-

3104

विपुरुं गगनं तुरंगमाः पवनस्यापि जवातिशायिनः । रिवरेति तथाप्यरेर्मुखं नहि नाशोस्ति कृतस्य कर्मणः ।। 3105

लब्ध्वा जन्म सह श्रिया स्वयमिष वैलोक्यभूषाकरः स्थित्यर्थे शितिकण्डमप्युपगतस्तेनापि मूर्भा धृतः । त्रृंद्धि शीतकरस्तथापि न गतः क्षीणः पर प्रत्युत यायः प्राक्तनमेव कर्म बलवत्कस्योपकुर्वीत कः ॥ कम्यापः

> अथ दैवम् 3106

दाता बितर्याचनको मुरारि-दीनं मही वाजिमखस्य मध्ये । दातुः फलं बन्धनमेव जातं नमोस्तु दैवाय यथेष्टकर्त्रे ।। क्षेमेन्द्रस्यः

3107

क्षुन्धदैवानिलोद्भृते मर्यादामविमुञ्चिति । मनस्विद्ददयाम्भोधौ हा कङ्गोलपरंपरा ॥ गोविन्दराबस्यः

### मुभाषितावलिः

3108

गुणा यत्र न तत्रार्था यत्रार्थास्तत्र नी गुणाः । अहो परमसामर्थ्य संविभागविधी विधेः ॥ श्रीव्यासमुनेः

3109

परीक्ष्य सन्कुलं विद्यां वयः शौर्थे स्वशीलताम् । विधिर्ददक्ष्णः निपुणः कन्यामिव दरिद्रताम् ॥ 3110

मनसाि न यत्स्पृष्टं दूरादिप यदुन्झितम् । तदप्य विविविधैर्तिधिरिच्छन्प्रयच्छति ।। कबोरिषः

3111

न केवलं मनुष्येषु दैवं देवेष्वपि प्रमुः । सित मिन्ने धनाध्यक्षे चर्मप्रावरणो हरः ॥ रविगुप्तस्यः

3112

दैवं पुरुषकारेण कोतिवर्तितुमईति । विधातृविहितं मार्गे न कश्चिदतिवर्तते ॥ श्रीवाल्मीकेः

3113

दैवोपसृष्टः पुरुषो यत्कर्म कुरुते कवित् | कृतं कृतं तदेवास्य दैवेन प्रतिहन्यते || 8114

अनयो विनयस्तस्य विधिर्यस्यानुवर्तते | नयः सम्यक्षयुक्तोपि भाग्यहीनस्य दुर्नयः || २०१५

> यन्मनोरथगतेरगोचरं
> यत्स्पृशन्ति न गिरः कवेरिप | स्वमवृत्तिरिप यत्र दुर्लभा हेरुवैव विद्धाति तद्विधिः ॥ कस्वापिः

#### 3116

भाषिकः कदयीं गुणविमुखः परुषवागनेकमितः । भुद्धे संपदमीदुग्बूत नृकारः किमस्ति दैवं वा ॥ वहभदेवस्यः

#### 3117

राहरबाहुगंगनतले दशशातकरमिप हन्ति । अन्तःस्ये हि विधी कुटिले शूराः क प्रभवन्ति ।।

चर्परीनायस्यः

#### 3118

दुर्रुभलाभोष्यद्धा कस्यापि भवत्युपद्रवायैव । राहुरहारयदमृतं समवाष्य निजं शरीरमपि ॥ 3119

अल्पेनैव गुणेन हि कश्चिक्षोंके प्रसिद्धिमुपयाति । एकेन करेण गजः करी न सूर्यः सहस्रेण ॥ प्रकाशवर्षस्यः

#### 3120

मत्स्योपि हि विजानाति क्षीरनीरविवेचनम् । प्रसिद्धं राजहंसस्य यज्ञाः पुण्येरवाप्यते ॥ अथ्या

> प्रतिकूलतामुपगते हि विभी विफलत्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभर्तुरमू-च पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥

### 3122

मुञ्चत गुणाभिमानं गुणिनो विधिक्तिंकराः स्य संसत्सु ।
गुणनिर्भरमपि मूलं मज्जति पङ्के सरोजस्य ॥
स्वरस्यः

### 3123

सत्कुलजे पाण्डित्यं विदुषि धनं धनिनि दानसंभोगी | इति नियमानकरिष्यग्रामविष्यद्विधिः स्वस्यः ||

# **सुभाषिताव**लिः

3124

स्तीणां वैरूप्यं दुर्जनस्याधिपत्यं साधोदीरिद्धां पण्डितस्याल्पमायुः । येनेदं सृष्टं जानताजानता वा सर्वे दौरात्म्यं तेन कुण्डेन पीतम् ।।

कषामपि.

त्री 3125 प्रितिदिवाकरयोर्घहपीडनं गजभुजंगमयोरपि बन्धनम् । मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥

3126

स्जिति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः । तदनु तत्क्षणभद्भिः करोति चे-दहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥

फलगुहस्तिन्यः.

3127

असमसाहसञ्चव्यवसायिनः सकलनोकचमत्कृतिकारिणः । यदि भवन्ति न वाञ्छितसिद्धयो हतविधेरयशो न मनस्विनः ॥

शङ्कुकस्य.

3128

मंतापो न खलु नरेण जीवलोके वृत्त्वर्थ क्षणमपि पण्डितेन कार्यः । निश्रेष्टः शयनगतोप्युपाश्चेते तं प्राप्तव्यो नियतफलाश्रयेण योर्थः ।।

#### 3129

सङ्घामे पहरणसंकटे गृहे वा दीप्तेमी गिरिविवरे महोदधी वा । सर्वैवी सह वसतामुदीर्णसत्त्वे-र्नाभाव्यं भवति न भाविनो विनादाः ॥

भइन्तवासुवेवस्य.

#### 3130

भा जन्मनो विहितमक्तिरनन्यनाथः सारथ्यकर्मणि च योग्यतया नियुक्तः । नाद्याप्यवाप चरणावरुणोपि सूर्या-त्पुण्येर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थाः ।।

वासुदेवम्य.

### 3131

विधुरप्यर्कति चन्दनमनलि मिन्नाण्यपि रिपवन्ति । विधुरे वेधित खिन्ने चेतिस विपरीतानि भवन्ति ॥ सोमस्य

### 3132

यः पातार्थमुपाजितोन्यशिरसस्तेनैव सिन्धुप्रभु-र्वृद्धसत्त्रधराधवो निजशिरःपातं वरेणान्वभूत् । देव्याः सैव गदा शुतायुधनृपं हन्तावधीदाहवे यत्राणाय विगण्यते विधिवशात्तेनैव नाशो भवेत् ॥ 3133

यो यं जनापकरणाय सजस्युपायं तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनादाः । धूमं प्रसीति नयनान्ध्यकरं यमिन-भूत्वाम्बुदः स द्यामयेत्सितिलैस्तमेव ।।

कहुणस्य.

### 3134

हंहो विधे विविधपण्डितपुण्डरीक-खण्डावखण्डनकरिन्कतिकातवन्धो |

### सुभाषिताविः

यादृक्खलेषु सततं तव पक्षपातः स्वेप्रेपि सत्स्रु स भवेद्यदि किं ततः स्यात् ॥ भहवासुरेवस्यः

3135

कल्पब्रुमान्विगतवाञ्छजने छमेरी
रत्नान्यगाधसितिले सरितामधीशे ।
धात्रा श्रियं निद्धता प्रखलेषु नित्यमत्युज्ज्वलः खलु घटे निहितः प्रदीपः ॥
प्रकाशवर्षस्य.

3136

इह सरजिस मार्गे चञ्चलो यिह्याता ह्यगणितगुणदोषो हेतुशून्यत्वमुग्धः । सरमस इव बालः क्रीडितः पांछपूरै-र्िखति किमपि किंचित्तच भूयः प्रमार्ष्टि ।। कस्यापिः

3137

पियसिक विपद्दण्डपान्तप्रपातपरंपरापरिचयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खलः |
मृदमिव बलात्पिण्डीकृत्य पगल्भकुलालवद्भमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति ||
3138

विरम विफलायासादस्माहुरध्यवसायतो विपदि महतां पैर्यभंदां यदीक्षितुमीहसे । अयि जड विधे कल्पापायव्यपेतनिजक्रमाः कुलिशिखरिणः क्षुद्रा नैते न वा जलराद्ययः ॥ विक्राकायाः

3139

हिंसाञ्चन्यमयत्रलभ्यमञ्चनं धात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानां पञ्चवस्तृणाङ्कुरभुजः स्रष्टाः स्यलीशायिनः । संसारार्णवरुङ्कनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा नृणां यामन्वेषयतां प्रयान्ति सहसा सर्वे समाप्तिं गुणाः ॥ भर्तृहरःः

3140

कलत्रचिन्ताकुलितस्य पुंसः श्रुतं च शीलं च गुणाश्च सर्वे । अपक्रकुम्मे निहिता इवापः प्रयान्ति देहेन समं विनाशम् ।। कस्यापिः

3141

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशाद्धिल्वस्य मूलं गतः ।
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भगं सशब्दं शिरः
पायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥
विविद्वादित्यस्य

3142

व्यायस्य चिपि किथि विधित्र क्षियो येथे किया स्विन् स्तर्वारम्भिनिरु समापि लभेते किथि येथे छे फलम् । इस्तात्कस्य चिदाशु नश्यित धनं तेनापरो युज्यते बालोन्म चजडोपमस्य हि विधेर्नानाविधं चेष्टितम् ।।

भरन्ताश्वघोषस्य.

3143

भग्नाशस्य कंरण्डिपण्डिततनोर्ग्हानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वाखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः । तृप्तस्तिपिशितेन तत्क्षणमसी तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धी क्षये चोद्यतम् ॥ 3144

भूपाला गुणविहिषः कृतिधयो मात्सर्यपङ्कप्रुताः सन्तो दुर्गतयः सदैव धनिनः पापप्रवृत्तस्पृहाः । मुग्धाक्ष्या रजसः पदं स्नुनियताः प्रेम्णः परावृत्तयः संसारे किमिवास्ति दुर्मदजुषः शोच्यं विधेनैव यत् ॥ 3145

दूरोझासितसज्जनापि दृढपारन्धनीचोन्नती यः सर्गे क्षणदृष्टनष्टिवरसे बद्धादरः सर्वदा । पर्देययं यदि तं किचित्सकरुणोपालम्मरूक्षोक्तिमि-र्नज्जानिष्पतिपत्तिमूकवचनं कुर्यामहं वेधसम् ॥ अ146

स एवाहं पार्थस्तदिष वरलब्धं धनुरिदं न एवामी बाणाः प्रमिथतस्तरारातिष्टतनाः । इमास्ता वृष्णीनां हरिबलमुखानां युवतयो हियन्ते गोपालैपिरितिबलीयाच पुरुषः ॥ कषामि

3147

अवद्यभव्येप्वनवमहमहा
यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा |
तृणेन वात्येव तयानुगम्यते
जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ||
अहर्षस्य

3148

भवति भिषगुपायैः पथ्यभुङ्गित्यरोगी
धनदरणविनिद्रच्छिद्रगोप्ता दरिद्रः ।
अनयत्रयविधायी निश्चतैश्वर्यपैयेः
स्ववदानिशितदाक्तेः शासनेनैव धातुः ॥
क्षेमनदस्य

3149

शशिनि किल कलङ्कः कण्टकं पद्मनाले गुणवित विधनत्वं चन्दने कृष्णसर्पाः। खरिषजलमपेयं निर्मितं येन लोके स जगति खलु दृष्टो निर्विवेको विधाता ।। 3150

हंहो दैव सदैव विश्वघटनव्यापारबद्धादरं त्वां याचेमाह बन्धुरेण शिरसा जन्मैव मा मास्तु नः । किं चान्यद्यदि संचरेम भुवने भूयोपि भूयात्तदा ब्राह्मण्यं च वदान्यता च वसु च ख्यातिश्व विद्या च नः ।। 3151

निता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वश्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुष्रहः खलु हरेरैरावणो वाहनम् । इत्याश्चर्यकलान्वितोपि बलाजिद्रमोस्तरैः संगरे तसुक्तं ननु दैवमेव दारणं धिग्धिग्वृथा पौरुषम् ॥ क्षेत्रामपिः

3152

अम्मोधिः स्यलतां स्यलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वश्रं तृणक्रीबताम् । विद्वः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया स्वेच्छादुर्ललिताङ्गुतव्यसनिने दैवाय तस्मै नमः ।। 3153

परिश्रमित किं मुधा कचन चित्त विश्वम्यतां स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्त्रथा नान्यथा । अतीतमननुस्मरचिष् च भाव्यसंकल्पय- चतर्कितगमागमाननुभवामि भोगानहम् ॥ क्षेमेन्द्रस्यः

3154

यद्रावि नद्भवति नित्यमयत्नतोपि यत्नेन चापि महता न भवत्यभावि । इत्थं विधातृवद्यवर्तिनि जीवलोके किं दुःखमत्र पुरुषस्य विचक्षणस्य ।)

## **सुभाषिताव**लिः

### (3155

पुत्रादप्यधिकं च विन्दित विभुर्भृत्यं हि भाग्योदये
पथात्सोपि तमेव निन्दित यथा दात्रुं विरुद्धे विधी ।
किं कष्टेन दिवानिद्यां विहितया भक्तया भृदां सेवया
दैवाधिष्ठितमेव तिष्ठति फलं जन्तोः भुभं वाशुभम् ॥
क्षेत्रन्यस्य

#### 3156

धिग्दैवममलं नेत्रं पात्रं कज्जलभस्मनः । सच्छिद्रः समलो वक्रः कर्णः स्वर्णस्य भाजनम् ॥ कस्यापि

# अथापत्पद्धतिः

3157

मौर्ब्य सर्वापदां निष्ठा का हि नापदजानतः ।
तस्मिद्यव्यविषण्णो यः क सोन्यत्र विषत्स्यति ।।
3158

र्याद नाम कुले जन्म तिकामर्थ दरिव्रता | दरिव्रत्वेपि मूर्खन्त्रमहो दुःखपरंपरा || 3159

कः स्वभावगभीराणां जानीयाद्वहिरापदम् । बालापत्येन मृत्येन यदि सा न प्रकाइयते ।। कहुणस्यः

### 3160

र् इह लोके हि धनिनां परोपि स्वजनायते | स्वजनोपि दरिब्राणां जीवतामेव नरयति || 8161

सन्तोपि न विराजन्ते हीनार्यस्थेतरे गुणाः । आदित्य इव भूतानां श्रीर्गुणानां प्रकाशिनी ॥

### भागत्यद्वातः '

#### 8162

- र्नवण्डालश्च दरिद्रश्च द्वाविती पुरुषी समी । चण्डालस्य न गृहन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति ॥ 8163
  - वरं हि नरके वासो न तु दुश्वरिते गृहे | नरकात्क्षीयते पापं कुगृहात्परिवर्धते || 3164
  - नातः पापीयसीं कांत्रिदवस्थां शम्बरोबनीत् । यस्यां नैवाद्य न प्रातर्भीजनं तात विद्यते ।। 3165
  - न तथा बाध्यते राजन्प्रकृत्या निर्धनो जनः | यथा भद्राणि संप्राप्य तैर्विहीनः सुखोचितः || 3166
  - कुब्जस्य कीटखातस्य दावनिष्कुषितत्वनः । तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ 3187
  - धर्मार्थकामहीनस्य परकीयासभोजिनः । काकस्येव दरिद्रस्य दीर्घमायुविडम्बनाः ॥ 3168
- ं एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मैं।नं समाचर । इत्थमाद्यापहपस्तैः क्रीडन्ति धनिनोर्थिभिः ।। 3169
  - शीतमध्वा कदबं च वयोतीताश्व योषितः | मनसः प्रातिकृत्यं च जरायाः पञ्च हेतवः || 8170
  - स्त्रहर्षं हि धनं भुक्ता कृत्वा प्रणयमीप्तितम् । प्रतिकर्तुमशक्तस्य जीवितान्मरणं वरम् ॥ १ते स्वासमुके

# सुभाषितावलिः

3171

लज्जाबतः कुलीनस्य याचितुं धनमिच्छतः । कण्डे पारावतस्येव वाक्सरोति गतागतम् ॥ 3172

कण्डे गद्गदता स्वेदो मुखे वैवर्ण्यवेपथू | मियमाणस्य चिद्गानि यानि तान्येव याचतः ॥ , 3173

धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम् । परचित्तगतान्दारान्पुत्रं च व्यसनातुरम् ॥ कषामपि

3174

वीणा वंशधन्दनं चन्द्रभासः शय्या यानं याैवनस्थास्तरुण्यः । नैतद्रम्यं क्षुत्पिपासार्दितानां सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः ॥ 3175

खशभाष्यं तु काव्येन काव्यं गीतेन हन्यते । गीतं तु श्रीवितासेन स्नीवितासो बुभुक्षया ।। 8176

> ढानं न दत्तं न तपश्च तप्तं नाराधिती दांकरवाद्धदेवी । अमी रणे वा न हृतश्च कायः श्वरीर किं प्रार्थयसे द्वावानि ।। 3177

फलाशिनो मूलतृणाम्बुभक्षा विवाससो निस्तरशायिनश्च । गृहे विमूढा मुनिवचरन्ति तुल्यं तपः किं तु फलेन हीनम् ॥

## भापस्पद्धतिः

3178

ं शान्तं न क्षमया गृहोचितस्रखं त्यक्तं न संतोषतः सोढा दुःसहद्गीतवाततपनक्षेदाा न वप्तं तपः । ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न शंभोः पदं तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तैः फलैरुज्झितम् ॥

भगात्रयं परिभवासिभिरुपधारै-द्रीरिद्राचण्डदहनेन नितान्तदग्धाः । बन्धूपकारविषमित्यमपीह भुक्तं जीवाम एव रविजस्य किमस्ति निद्रा ॥

अर्था न सन्ति न च मुञ्ज्ञति मां दुराशा दानाच संकुचित दुर्रितितं मनो मे । याञ्चा च लाघवकरी स्ववधे च पापं प्राणाः स्वयं त्रजत किं हि विलम्बनेन || केषामपि-

3181

ं शीतेनोद्भषितस्य माषशिमिवश्चिन्तार्णवे मज्जतः शान्तामि स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्डस्य मे । निद्रा क्वाप्यवमानितेव दियता संत्यज्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ।।

मातृशुप्तस्यः

3182

जीवन्त्यर्थक्षये नीचा याञ्चोपद्रववञ्चनैः। कुलाभिमानमूकानां साधूनां नास्ति जीवनम् ॥ क्षेमेन्द्रस्यः

3183

तावत्सन्ति सहाया यावज्जन्तुर्न कृष्ण्रमाप्रोति । अभिपतित शिरसि मृत्यी कं कः शक्तः परित्रातुम् ॥ रविग्रुप्तस्यः

## सुभाषितावतिः

#### 3184

रोगी चिरप्रवासी पराचमोजी परावसथद्यायी | यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोस्य विश्रामः ||

कस्यापि

#### 3185

अम्बा तुष्यति न मया न खुषया सापि नाम्बया न मया । अहमपि न तथा न तथा वद राजन्कस्य दोषोस्ति ॥ अहमपि न तथा न तथा वद राजन्कस्य दोषोस्ति ॥

#### 3186

विकसामि रवावुदिते संकोचमुपैमि चास्तमुपयाते । दारिद्रासरिस मगः पङ्कजितामनुभवामि ॥

रात्री जानुर्दिवा भानुः कृत्रानुः संध्ययोईयोः | इत्यं ज्ञीतं मया नीतं जानुभानुकृत्रानुभिः || अ188

घृतलवणतैलतण्डुलज्ञाकेन्धनचिन्तयानुदिनम् । विपुलमतेरपि पुंसा नश्यति धीर्मन्दविभवत्वात् ॥

### 3189

े प्रायः समासचपराभवाणां धियो विपर्यस्ततमा भवन्ति । असंभवो हेममयस्य जन्तो-स्तथापि रामो लुलुभे मृगाय ।। 3190

दधित न जनास्तन्नैराश्याददृष्टविभूतये। यदुन्तितस्रुखभंशादुःखं निजच्युनसंपदः । भवति हि तथा जात्यन्धानां कुतो इदि वेदना नयनविषयं स्मृत्वा स्मृत्वा यथोदृतचक्षुषाम् ।।

भहान-इकस्ब-

### आपत्यस्तिः

#### 3191

सखे खेदं मा गाः कलय किल तास्ता निजकलाः स्वकीर्त्या वर्धस्य क न खलु तवैतद्यवसितम्। न तन्मोघत्यत्र स्फुरितमितिं चेन्नैतदुचितं विचित्रोत्साहानां किमिदमियदेव त्रिभुवनम्।। श्रीवाद्यदेवस्य

### 3192

निरमस्थालीकं क्षुदुपहतसीदत्परिजनं
विना दीपाचकं छखगहनसंरुद्धतिमिरम् ।
अनाकान्तद्वारं प्रणयिभिरपूर्णोत्सवमहो
गृहं कारातुल्यं भवति खलु दुःखाय गृहिणः ॥
3193

दृष्टं दुर्जनचेष्टितं परिभवो लब्धः समानाज्जनात्पिण्डार्थे धनिनां कृतं श्वलितं भुक्तं कपालेष्विपि ।
पद्भचामध्विन संप्रयानमसकृत्सुप्तं तृणप्रस्तरे
यद्मान्यच कृतं कृतान्त कुरु हे तत्रापि सज्जा वयम् ॥
विक्रमादित्यस्य

### 3194

मिद्रे वाणि कुरुष्व तावहमलां वर्णानुपूर्वी मुखे चेतः स्वास्थ्यमुपैहि याहि गुरुते पन्ने स्थिरत्वं भज । लज्जे तिष्ठ पराङ्मुखी क्षणमहो तृष्णे पुरः स्थीयतां पापो यावहहं ब्रवीमि धनिनं देहीति दीनं वचः ॥ 8195

उत्तिष्ट क्षणमेकमुद्दह सखे दारिद्यभारं गुरुं श्रान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे त्वदीयं द्धखम् । इत्युक्तो धनवर्जितेन विदुषा गत्वा इमशानं शवो दारिद्यान्मरणं परं द्धखमिति ज्ञात्वा स तूर्णीं स्थितः ॥

केपामपि.

## **सुभाषिताव**किः

#### 3196

दीनां दीनमुखैः स्वकीयशिशुकैराकृष्टजीर्णीशुकां क्रोशद्भिविधुरैः क्षुधार्तिविधुरां पदयेस चेद्रेहिनीम् । याञ्चाभद्गभयेन गद्गदगरुं लुटचिह्नरीनाक्षरं को देहीति वदेत्स्वदग्धजटरस्यार्थे मनस्वी जनः ॥ भीभकृंहरेः

#### 3197

महेहे मद्यकीव मूषकवधूर्मूषीव मार्जारिका मार्जारीव द्युनी द्युनीव गृहिणी वाच्यः किमन्यो जनः । इत्यापचिदाद्मनस्न्वजहतः संप्रेक्ष्य झिल्लीरवै-र्कूतातन्तुवितानसंवृतमुखी चुल्ली चिरं रोदिति ।। कस्यापिः

#### 3198

भासे चेत्स्वगृहे कुटुम्बभरणं कर्तु न दाक्तोस्म्यहं सेवे चेत्खुखसाधनं मुनिवनं मुष्णन्ति मां तस्कराः । श्रेभे चेत्स्वतनुं त्यजामि नरकाद्गीरात्महत्यावद्या-न्नो जाने करवाणि देव किमहं मर्तु न वा जीवितुम् ॥ 3199

मा भूज्जन्म महाकुले तदिष चेन्मा भूहिपत्सापि चेन् नमा भूद्रूरि कलत्रमस्ति यदि तन्मा भूह्याई मनः । तचेदस्ति तदस्तु मृत्युरय चेत्तस्यापि नास्ति क्षण-स्तज्जनमान्तरनिर्विदोषसदसहेदाान्तरेस्तु स्थितिः ।।

### 3200

यैः कारुण्यपरिमहाच गणितः स्वार्यः परार्थे प्रति
यैथात्यन्तदयापरैर्न विहिता वन्ध्यार्थिनां प्रार्थना ।
ये चासन्परदुःखदुःखितिधियस्ते साधवोस्तं गताथक्षुः संहर बाष्पवेगमधुना कस्यापतो रुखते ॥

### भाषत्वज्ञातः

#### 3201

सिक्क अधियति प्रुतान्यतिकरोत्याक्षन्दती बालका-न्यत्यासिञ्ज्ञति कर्परेण सिलेलं शय्यानृणं रक्षति । भृत्वा मूर्धि पुराणशूर्पशकलं शून्ये गृहे व्याकुला कि तद्यन्न करोति दुर्गतवधूर्देवे भृशं वर्षति ।।

3202

भगस्तावस्तुतिभिरिनशं कर्णशृतं करोति स्वं दारिद्यं वदित वसनं दर्शयत्वेव जीर्णम् । छायाभूतश्वलति न पुरः पार्श्वयोनिव पश्चा-चिःस्वः विदं दिश्चिति धनिनां व्याधिवहुश्विकित्स्यः ॥ श्रेमेन्द्रस्यः

3203

गते सहिद शत्रुनां सततिनिर्विवेके प्रमी गृहे कुगृहिणीवत्रःक्रकत्रवर्गारते वा हिद । महाजनविवर्जिते सदिस मानिनां श्रेयसे वरं मरणमेव वा शरणमन्यदेशान्तरम् ॥

### 3204

दारिद्यक्षितिपः स मे निजपतिस्तस्य प्रसादादभू-षाञ्चा जीवनमम्बरं दश दिशो वासश्च देवालये । अस्मद्दैरिणि लब्धसंगतिरिति त्वय्याश्रये कुप्यता मदृत्तिं विनियोजितास्त्वद्रयः का नाम वृत्तिर्भम ।। 3205

<sup>र</sup>तृणादिप ठघुस्तूलस्तूलादिप च याचकः । वायुना किं न नीतोसी मामिप पार्थयेदिनि ।।

3206

आसीत्तात्रमयं शरीरमधुना सौवर्णवर्ण गतं मुक्ताहारलताभुविन्दुनिवहैनिःस्वस्य मे कल्पिता । स्वल्पं स्वल्पमनल्पकल्पमधुना दीर्घ वयः कल्पितं
स्वामिन्दुः ख भवत्पसादवज्ञातः किं किं न लब्धं मया ॥
केपामि

## अथ सेवापद्सतिः 3207

शीतवातातपक्केशान्यत्सहन्ते हि सेवकाः । शतांशेनापि हि ततस्तपस्तन्त्रा सुखी भवेत् ॥ 3208

जडेषु राजिन्तेषु छलभे पिशुने जने । यदि जीवन्त्यहो चित्रं क्षणमप्यनुजीविनः ॥ 3209

सर्वासामेव वृत्तीनां वृत्ती राजकुलाश्रया | अधर्मबहुला सेषा नित्योद्देगा च भारत || 3210

नृषेणाहृयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हदि । तच्च तिष्ठति नुष्टानां वने मूलफलाशिनाम् ॥ 3211

इयं जहाति सेवकः सुखं च मानमेव च | यद्र्थमर्थमीहते तदेव तस्य हीयते || 3212

आत्मविक्रयिणि क्लीबे सदा शङ्कितचेतिस । नित्यमिष्टवियोगार्ते किं सेवकपशौ द्वासम् ॥ 3213

अबुधैरर्थलोभेन पण्यखीभिरिव स्वयम् । आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ।। 3214

मनुष्यजाती तुल्यायां भृत्यत्वं नाम गर्हितम् । प्रथमो यो न तत्रापि सोपि जीवत्सु गण्यते ।।

## सेवापद्धतिः

#### 3215

एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायसवृत्तिता । य पराधीनजन्मानस्ते चेज्जीवन्ति के मृताः ॥ 3216

जन्मैव नावहुःखाय तनो दुर्गनतापरा । दौर्गत्ये सेवया वृत्त्रिरहो दुःखपररंपरा ।। 3217

द्वारपालकराधानिकणीकृतगलोपि सन् । तथापि कुरुते सेवामहो तृष्णा गरीयसी ॥ 3218

लगुडिईन्यमानोपि यदि जीवति सेवकः | तत्काणं पुनरायाति धिग्दैन्यमनपत्रपम् || 3219

कंधरावनतस्योवीं गतस्याधोमुखस्य ते । ठज्जा न नाम निर्ठज्जा गर्वी न गठितः कथम् ॥ 3220

सेषकादपरी मूर्खक्षेत्रीक्येपि न विद्यते ।
दिने दिने नमन्मोहादुद्यति योभिवाञ्छति ॥
अध्यासमनः

### 3221

 अतीव कर्कशाः स्तब्धा हिस्त्रैर्जन्तुभिरावृताः | दुराराधाश्च विषमा ईश्वराः पर्वतां इव || सोमवेवस्यः

### 3222

सेवा अवृत्तिर्वेरक्ता तैर्न सम्यगुराहतम् । स्वच्छन्दचारी कुत्र था विक्रीतासुः क्र सेवकः ।। 3223

करोति लामहीनेन गौरवेण किमाश्रितः । क्षामस्येन्दोर्गुणं धत्ते कमीश्वरज्ञिरोधृतिः ॥

## **सुभाषिताव**िः

3224

या त्रकृत्येव चपला निपतत्यशुचाविष । स्वामिनां बहु मन्यन्ते हाँष्टे तामिष सेवकाः ॥ 3225

पद्माननपरिष्वङ्गो व्यालीवदनचुम्बनम् । भूपालसेवनं पुंसामसिधारावलेहनम् ॥ केषामपिः

3226

भक्ते हेषो जडे प्रीतिरुचितं गुरुलङ्घनम् । मुखे च कटुता नित्यं धनिनां ज्वरिणामिव ॥ आनन्दर्शनस्यः

3227

प्रभृतं धनमालोक्य यो राज्ञां हारि तिष्ठति । स बदः सौनिकश्वेव संशुष्यित न पुष्यिति ।। कस्यापि

3228

क्षमी दाता गुणमाही स्वामी दुःखेन लभ्यते । अनुकूलः शुचिर्दक्षो राजन्मृत्योपि दुर्लभः ॥ श्रीहर्षदेवतस्सेवकयोः

3229

आज्ञा कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मिच्नसंरक्षणं च | येषांमेते षज्जुणा न प्रवृत्ताः कोर्थस्तेषां पार्थिवोपाभयेण || 3230

राजवक्षभतयोद्धतिचत्ताः सेवकास्त्यजत मानमुदारम् । रन्ध्रदिशिभिरसंवृतमन्त्रैः कस्य राजभुजगैः सद सख्यम् ।। कस्यापः

## सेवापद्धतिः

#### 3231

आराध्यमानो बहुिमः प्रकरिन नीराध्यते नाम किमन चित्रम् । अयं त्वपूर्वः प्रतिमात्रिशेषो यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥

3232

हसित हसित स्वामिन्युचै रुदत्यिप रोदिति कृतपरिकरः स्वेदोद्वारं प्रधायित धायिति । गुणसमुदितं दोषापेतं प्रनिन्दित निन्दिति धनलवपरिक्रीतो मृत्यः प्रनृत्यिति नृत्यिति ||

धर्मकीर्ते .

### 3233

सप्रस्वेदः पुलकपरुषः संभ्रमात्सप्रकम्पः सान्तर्दाहः प्रशिथिलधृतिः सास्यशोषः सतर्षः । संवृत्तो यो गुरुरपि लघुईन्त तस्तैः प्रकारै-योद्घादाब्दः स्पृदाति पदवीं संनिपातज्वरस्य ॥

### 3234

भून्यार्थैर्वचनैर्भया नरपते कर्णी तवापूरिती तेभ्यः भून्यतमस्त्वयापि बहुशो मस्कर्णपूरः कृतः । इत्थं वञ्चयतोः परस्परमयं कालो व्रजत्यावयोः क्षीणा शक्तिरहं जितस्त्वमजितो जेता नृपः शस्यते ॥

किशोरकस्य.

### 3235

उन्नत्ये नमित प्रमुं प्रमुगृहान्द्रष्टुं बहिस्तिष्ठति स्वद्रव्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्तादाया । प्राणान्प्राणितुमेव मुञ्जति रणे क्रिवनाति भोगेच्छया सर्वे तक्षिपरीतमेव कुठते तृष्णान्धवृक्सेवकः ॥

# सुगापितावलिः

3236

सन्ति स्वादुफला वने तहवराः शुद्धं पयो नैर्झरं वासो वल्कलमाश्रयो गिरिगुहा श्रय्या लतापक्षवैः । आलोकाय निशास चन्द्रकिरणाः सख्यं कुरङ्गैः सह स्वाधीने विभवेष्यहो नरपतिं याचन्ति मूढा नराः।। कपानप

3237

सत्ये राङ्कांचिकतमनसी वश्चकप्रामिताः रीलस्थुलोपकृतिविफलाः स्वल्पदोषेतिकोपाः | ममोक्षिपाः पिशुनवचना धर्मनमीक्तिदुष्टाः साधुद्विष्टाः प्रखलपुरुषाः सर्वथा भूमिपालाः || 3238

हारे रुद्धमुपेक्षते कथमपि प्राप्तं पुरो नेक्षते
विज्ञामी गजमीलनानि कुरुते गृह्णाति वाक्यच्छलम् ।
निर्यातस्य करोति दोषगणनां स्वल्पापराधे यमः
स स्वामी यदि सेव्यते मरुतटे किं नः पिद्याचैः कृतम् ॥
क्षेमेन्द्रस्य

3239

नमन्नपि हरिईन्यादाश्चिष्यन्नपि पद्मगः | विहसम्नपि वेतालः स्तुवन्नपि महीपतिः || 3240

काके शौचं घृतकारेषु सत्यं क्रीबे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता । ज्ञाने भ्रान्तिः खीषु कामोपशान्ती राजा मिस्रं केन रृष्टं भुतं वा ॥

> अथ तृष्णापद्गतिः 3241

मनोरयरयारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः । भाम्यत्येव जगत्कृत्वं तृष्णासारयिचोदितम् ॥

## तृष्णापद्धातिः

#### 3242

र्वितिभर्मुखमाकान्तं पितिते रिच्चितं शिरः । गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥ 3243

ं यौवनं जरया प्रस्तमारोग्यं व्याधिभिईतम् । जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरुपद्रवा ॥ 3244

यथा हि शुद्धः गोः काले वर्धमानस्य वर्धते । एवं तृष्णापि चित्तेन वर्धमानेन वर्धते ॥ 3245

अकर्तव्येष्वसाध्वीव तृष्णा प्रेरयते जनम् । तमेव सर्वपापेभ्यो लज्जा मातेव रक्षति ॥

3246

आशा बलवती कष्टं नैरादयं परमं खुखम् ! आशा निराशाः कृत्या तु खुखं स्वपिति पिङ्गला || 3247

तृष्णाखनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पूर्यते । या महद्भिरपि क्षिप्तैः पूर्णरेव खन्यते ॥ 3248

' तृष्णे त्वमपि तृष्णार्ता त्रिषु स्थानेषु रज्यसि । ज्याधितेष्त्रनपत्येषु जरापरिणतेषु च ॥ 8249

आसचान्पुरतो भावान्दर्शयित्वा पुरः पुरः । डागो इरितमुष्टचेव दूरं नीतोस्मि तृष्णया ॥ 8250

वर्तते येन न विना नरो वाञ्चतु नाम तत् । ततोधिकार्थपणयी दृष्टो दयास्किमुत्तरम् ॥

## सुभाषितावाँले :

3251
विभूतिरर्घस्यपि याचकानां
न दुर्गतं केचिदिहाद्रियन्ते ।
पीताम्बरोब्धेः समवाप लक्ष्मीं
दिगम्बरस्योपनतोर्धचन्द्रः ।।
एते व्यासमुनैः

3252

ताबहुणा गुरुत्वं च यावचार्ययते परम् । अर्थित्वे वर्तमानस्य न गुणा न च गौरवम् ।। 3253

विद्वत्तां चैव शौर्य च सौजन्यं च कुर्तानताम् । खर्तीकरोति याञ्चैका दुःशीलेवाङ्गना कुरुम् ॥ • 3254

च्युता दन्ताः सिता केशा वाङ्गिरोधः पदे पदे | पातसक्तमिमं देहं तृष्णा साध्वी न मुद्धिति || 3255

इच्छति शती सहस्रं संसहस्रः कोटिमीहते कर्तुम् । कोटियुतोपि नृपत्वं नृपोपि बत चक्रवर्तित्वम् ॥ 8256

चक्रधरोपि द्धरत्वं द्धरोपि द्धरराज्यमीहते कर्तुम् । सुरराजोप्यूर्ध्वगतिं तथापि न निवर्तते तृष्णा ।। केषामपिः

3257

या सा जगत्परिभवस्य निमित्तभूता हेतुः स्वयं द्धरपतेरपि लाघवस्य | सा मां विडम्बयति नाथ सदैव तृष्णाः छिन्धि प्रसद्धं भगवन्नपुनर्भवाय ||

अवधूतस्य. 325**8** 

े आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि भोक्ष्यामहे किल वयं सततं द्वाखानि।

# तृष्णापद्धतिः

इत्यादाया भवविमोहितमानसानां कारुः प्रयाति मरणाविधरेष पुंसाम् ॥ 3259

दुग्धं च यत्तदनु यत्कथितं ततो नु माधुर्यमस्य इतमुन्मथितं च वेगात् । जातं पुनर्वृतकृते नवनीतवृत्ति स्नेहो निबन्धनमनर्थपरंपराणाम् ।।

सुभद्राया

3260

आसिष्ये द्वितो गृहीति विहितो मोहेन दारप्रह-स्तत्सङ्गात्सुतदासबान्धवसुहत्सम्बन्धिनामुद्भवः । तिर्चाहकदर्थनापरिभवानीचित्यचिन्ताजुषः किं सीख्यं कतमा गृहस्थितिरतोनर्थो मया स्वीकृतः ॥ कस्वापि

### 3261

े खले। ह्रापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरै-र्निगुद्धान्तर्वाष्पं हसितमपि श्रून्येन मनसा । कृतो वित्तस्तम्भप्रणिहितधियामञ्जलिरपि त्त्रमादो मोघादो किमपरमतो नर्तयसि माम् ॥ अर्द्वहरः

### 3262

देशे आन्तर्मनेकर्दुर्गविषमे प्राप्तं न किंचित्कलमुक्तण्डापरिखेदितेन मनसा नीतं वृथा यौवनम् !
त्यक्का मानकुलानुरूपचरितं सेवा कृता निष्फला
तृष्णे ब्रूहि किमन्यदिष्ण्यसि परं तत्रापि सज्जा वयम् !!
कस्यापि

### 3263

अहो तृष्णावेदया सकलजनतामोहनकरी विदग्धा मुग्धानां हरति विव्**द्यानां द्यम**धनम् ।

## सुभाषितावातिः

विपशिक्षादक्षासहतरलतारैः प्रणंयिनी-कटाक्षेः कूटाक्षेः कपट्कुटिलः कामकितवः ॥ क्षेमेन्द्रस्यः

3264

जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितिधिया वची वैदेहीति प्रतिपदमुदशु प्रलपितम् । कृतालङ्कामर्तुर्वदनपरिपाटीषुघटना मयाप्तं रामत्वं कुदालवद्धता न त्विधिगता ।।

## अथानित्यतापद्धतिः 3265

अनित्यते जगन्निन्धे वन्दनीयासि संगति । या क्रारोषि प्रमहिन दुःखानामधारिक्यलाम् ॥ कस्यापिः

### 3266

सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभृतयः । किं तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम् ।। 3267

मस्तकस्थायिनं मृत्युं यदि विन्दत्ययं जनः । आहारोपि विमुच्येत किमुताकार्यकारिता ॥ 3268

अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः । न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ 3269

जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च | तस्मादपरिहार्येथे नानुशोचितुमहिस || 3270

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | अव्यक्तनिधनान्येय तत्र का परिदेवना ||

## थानित्यतापद्धतिः

#### 3271

अशोच्यः शोचते शोच्यं किं वा शोच्यो न शोच्यते । कश्च कस्येह शोच्योस्ति देहेस्मिन्बुद्धदोपमे ॥ 3272

येपि नास्तीति मन्यन्ते तदैश्वर्यकर्दायताः । दिनैः कतिपयैरेव तान्समीकुरुतेन्तकः ॥ 3273

प्रबोध्यन्ते च ये तूर्वैर्मधुरैर्गीतवाब्तिः | ये चानायाः पराचादाः कालस्तेषां समक्रियः || 3274

यद्गतं तदतिक्रान्तं यदेष्यत्तच दूरतः । वर्तमानस्रखभ्रान्तिभेदो भोगिदरिद्रयोः ॥ 8275

क्रिमयो भस्म विष्ठा वा निष्ठा यस्येयमीदृशी | स कायः परपीडाभिर्धार्यतामिति को नयः || 3276

यस्यान्ते श्वापि कुरुते चरणी मूर्ध्वराङ्कितः । अपहत्य परान्पुंभिः कायः सोपि हि धार्यते ॥ 3277

कथं ते व्यक्तदुर्वृत्ताः स्रखं रात्रिषु शेरते | मरणान्तरिता येषां नरकेषूपपत्तयः || 3278

दिष्टचा दूरोज्झितापायां संप्राप्नोस्मि जराभुवम् । महान्यीवनकान्तारः कुश्चलेनातिवाहितः ॥ 3279

कृपणं विलपचार्ती जस्या जर्जरीकृतः । ज्ञातीनां रुदतां मध्ये म्रियते न स पूरुषः ॥

# सुभाषिताचलिः

### 3280

सर्घाशुचिनिधानस्य कृतप्रस्य विनाशिनः । शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वने ।। 3281

भः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाके चापराक्रिकम् ।
निह प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥
3282

लम्बमाने यदादित्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् । नहि जानामि तद्दित्तं प्रातः कस्य भविष्यति ॥ 3283

यहदाति यदभाति तदेव धनिनो धनम् । अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनैरपि ॥ 3284

नियतो देहिनां मृत्युरिनत्यं खलु जीवितम् । को हि जानाति नामाद्य प्रातः कस्य भविष्यति ॥ 3285

इदं युगसहस्रेषु भविष्यदभवहिनम् । तदप्यद्यत्वमापचं का कथा मरणावधेः ॥ 3286

अवरयं भाविनं नारां भावित्वाहिद्युपस्थितम् । अयमेव हि ते कालः पूर्वमासीदनागतः ॥ 3287

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधी | समेत्य च व्यपेयातां तहजूतसमागमः || 3288

मातापितृसहस्राणि पुत्रदार द्यातानि च | युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम् ||

# थनित्यतापद्ध तिः

#### 3289

| समानानि  | व्यतीतानि | नवानि न     | समानि र  | à I |
|----------|-----------|-------------|----------|-----|
| भात्मानम | नुशोचामि  | सार्थभ्रष्ट | इवाध्वगः | 11  |
|          |           | 3290        |          |     |

जत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्रयमुपस्थितम् ।
. मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥
3291

द्धलास्त्रादलवः कोपि संसारे सत्समागमः । यद्दियोगामिदग्धस्य मनसो नास्ति भेषजम् ॥ 3292

किं धनेन करिष्यन्ति मनुष्या भङ्गराश्रयाः । यदर्थ धनमिच्छन्ति शरीरं कस्य तिस्थरम् ॥ 3293

शुक्रानि दिनखण्डानि निपतन्ति तवाप्रतः । आयुषश्चिद्यमानस्य मृत्युना किं न पदयसि ।। 3294

आसत्ततरतामेति मृत्युर्याति दिने दिने | आधातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे पदे || 8295

मृत्योर्निभेषि किं मर्त्यं नहि भीतान्त्रिमुञ्चिति | अजातांमैव गृह्गाति कुरु यत्नमजन्मने || 8296

तिष्ठन्तं च श्रयानं च मृत्युरभ्येति वै यदा । किं पल्वेले मत्स्य इव द्वालं स्वपिषि पुत्रकः, ॥ 8297

करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया । मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम् ।।

## सुमाषिताविः

#### 3298

तुल्यजातिवयोरूपान्हतान्परयसि मृत्युना | कथं ते नास्ति निर्वेदो लीहं हि हृदयं तव || 3299

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वे पर्यन्तमङ्गुरम् ॥ कस्यापः

### 3300

श्वः श्वः प्राणप्रायणेपि न स्मरन्ति स्मरद्विषम् ।
मग्नाः कुटुम्बजम्बाले बालवन्मोहमोहिताः ॥
श्रीहर्षस्यः

#### 3301

अहे। संस्रतिवेदयेयं रागासुद्दीपनोद्यता ।
रसमुत्पाद्य सर्वेषामन्ते वैरस्यकारिणी ।।
8302

अज्ञानवितो बाल्ये मदमूहश्च यौवने । वार्द्धके विह्नलाङ्गश्च कदा कुदालभाग्जनः ।।

एतौ प॰ श्रीबकस्यः

### 3303

अज्ञानोपहतो बाल्ये योवने मदनाहतः | द्येषे कलत्रचिन्तार्तः किं करोतु कदा जनः || 3304

बाल्यमद्य दिनेरेव योवनश्रीस्तनो जरा | देहेपि नैकरूपत्वं कास्था बाह्येषु वस्तुषु || एतौ वाल्मीकिसुनेः

### 3305

भापचया सम्नगिरा वेपमानोरुमूलया | जातो मे जरया सार्ध नववध्वेव संगमः ॥

## थानित्यतापद्धातिः

#### 3306

भायुषः क्षण एकोपि न रुभ्यः स्वर्णकोटिभिः । स वृथा नीयते येन तस्मै नृपद्मवे नमः ।। 3308

पृथिती दद्यते यत्र मेरुश्चापि विद्यीर्थते । शुप्यत्यस्मोनिधिजलं दारीरे तत्र का कथा ।। 3309

पुरंदरसहस्राणि चक्रवर्तिद्यातानि च | निर्वापितानि कालेन मदीपा इव वायुना || श्रीव्यासमुनेः

#### 3310

एतेन बद्धबलिना संकोचमवाप्य वृद्धदेहेन । यातं हरिणेव मया द्विचाणि पदानि कृच्छ्रेण ॥ 3311

ऋज्वी स्थिरा सुवृत्ता पाणिमहणोज्ज्वला सुवंशोत्था | संधारयति पतन्तं संपति गृहणीव यष्टिर्माम् || 8312

इष्टा बालकचेष्टा यौवनदर्षीय वृद्धवैराग्यम् । सापि गता सोपि गतस्तदपि गतं स्वप्नमायेयम् ॥ कषामिषः

3313

क्षणसंपदियं सुदुर्लमा प्रतिलम्धा पुरुषार्थसाधनी । यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ बोधिसस्वस्य

# सुभाषितावतिः

3314

यदि जन्मजरामरणं न भवे -द्यदि चेष्टवियोगभयं न भवेत् | यदि सर्वमनित्यमिदं न भवे-दिह जन्मनि कस्य रितर्न भवेत् ||

3315

चला विभूतिः क्षणभङ्गि यौवनं कृतान्तदन्तान्तरवर्ति जीवितम् । तथाप्यवज्ञा परलोकसाधने नृणामहो विस्मयकारि चेष्टितम् ॥

3316

संपदो जलतरङ्गविलोला यौवनं त्रिचतुराणि दिनानि | · ज्ञारदाभ्रपरिचञ्चलमायुः किं धनैः परहितानि कुरुष्वम् ||

3317

धर्मात्मजेन चरणाविह वन्दितौ में भीमेन सार्धमिह संकथिताः कथाश्व | अत्रार्जुनश्व यमजौ च सहानुयातौ स्थानानि तानि खलु सन्ति न ते मनुप्याः ||

अयं व्यासस्यः

3318

चेतीहरा युवतयः सुहदोनुकूलाः सद्भान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च मृत्याः । नानाविधोपकरणाः करिणस्तुरंगाः संमीलिते हि नयने न तदस्ति किंचित् ॥

श्रीविक्रभादित्यस्यः

#### 3319

क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणं वित्तिर्हीनः क्षणमपि च संपूर्णविभवः । जराजीर्णेरक्नेर्नट इव वलीमण्डिततनु-र्नरः संसाराङ्के विश्वति यमधानीजवनिकाम् ॥ भर्त्वहरेः.

3320

नरकिनलयात्मेतावासं ततिकदशालयं त्रिदशभवनात्तिर्षग्योनिं परैति शुभक्षवात् । पुनरुपरतं तिर्यग्योनेर्मनुष्यगताविष भ्रमति विवशं कर्माविदं जगद्रथचक्रवत् ।। साराशीत्यायः

3321

जातोहं जनको ममैष जननी क्षेत्रं कतत्रं कुलं पुत्रा मिलमरातयो बसु गृहं भाता स्वसा बान्धवाः । संसारे शयने यथाप्य सुचिरं निद्रामविद्यामर्थी हंहो चित्त विवृणितो बहुविधान्स्वमानिमान्परयसि ।।

कुष्ण मित्रस्य.

### 3322

सेवध्वं विबुधास्तमन्धकरिपुं मा क्रिष्ट कष्ट श्रुते
यस्मादम परत्र च त्रिजगति त्राता स एकः शिवः ।
आयाते नियतेर्वशादविरते कालात्करालाज्ञये
कुत्र व्याकरणं क तर्ककतहः कुत्रापि काव्यश्रमः ॥
श्रीमद्राज्ञानकतीलकस्यः

3328

मीष्मे शारतुपार चन्दनचयश्रीनांशुकं चन्द्रिका श्रीते राङ्कवकुशुमाङ्कतरुणीपीनस्तनालिक्कनम् । रात्री वेणुरवाय्यवाररमणीगीतं दिने सत्सभा यस्पैतिक्कियते स कस्य रुचिरः कायः कृतन्नः स्थिरः ॥ भेनेन्द्रस्य

# **बुभाषिताव**िः

#### 3324

मृत्यो मुञ्च जराकरेण पुरुषं केशेषु मा मा महीः संसारादपलायनप्रतिभुवो रागादयो यस्थिताः । तृष्णाबन्धनबद्धमानसिशां किं वेस्सि नेदं जग- हिंदित्यादरजन्पितानि भवतः किं नाश्यिष्याम्यहम् ।। 3825

माने म्लानिमुपागते विगलिते भोगाकुले यौवने कालेन क्षपितेषु बन्धुषु दानैर्लब्धे विवेकोदये । विच्छिन्नावसरोपभोगलघुतामुक्तस्पृहाणां परं सत्यं सत्यमभाव एव हि सुखं जाने धनानामहम् ॥ 3926

रम्यं हर्म्यतलं न किं वसतये अव्यं न गेयादिकं किं वा प्राणसमासमागमसुखं नैवाधिकं प्रीतये | किं तुद्धान्तपतत्पतंगपवनव्यालोलदीपानल-च्छायाचञ्चलमाकलय्य सकतं सन्तो वनान्तं गताः।। 8327

आदित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । दृष्ट्वा जन्मजरावियोगमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मक्तभूतं जगत् ।।

केषामपि.

### 3328

भ्रातः कष्टमहो गतः स नृपितः सामन्तचक्रं च त-त्पार्थे तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताश्चन्द्रविम्बाननाः । उद्दृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः सर्वे यस्य वशादगास्स्मृतिपयं कालाय तस्मै नमः ॥

**भीकमलाबुधस्य**ः

## विषयीपहासः

#### 3329

संसारे खिखितामवाप्य खिचरं साकं खहद्वान्धवै-रन्ते कूरकृतान्तदन्तदलनक्केशस्य भागी जनः । कार्य कार्यमतो विचार्य निपुणैर्मोक्षोपलब्धिक्षमं सामग्री पुनरीदृशी न घटते कल्पैरनल्पैरपि।।

3330

भायूंषि क्षणिकानि यौवनमपि प्रायो जराध्यासितं संयोगा विरहावसानविरसा भोगाः क्षणध्वंसिनः । जानन्तोपि यथाव्यवस्थितिनदं लोकाः समस्तं जग-धित्रं यहुरुगर्वभावितिधियः क्षुध्यन्ति माद्यन्ति च ॥ 3331

उत्थायोत्थाय पापे परिणमित मितर्मन्दबुद्धे यथा ते न त्रासो नैव लज्जा न च भवति घृणा कुर्वतः कर्म पापम् । नूनं सा न शुता ते ज्वलदनलिशाखा रोरवारावरीदा तीक्ष्णायःकीलचक्रक्रकचपदुरवा राजधानी यमस्य ।।

# अथ विषयोपहासः 3332

जन्मान्तरदाताभ्यस्ता विषयेषु मतिर्नृणाम् । जरहीरिव सस्येभ्यः सा हि दुःखेन वार्यते ।। अरु33

अपि चर्ष्डानिलोद्भृतप्रसरस्य महोद्धेः । शक्यते प्रसरो रोद्धं नानुरक्तस्य चेतसः ।। श्रीव्यासमुनेः

3334

यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहिर्भवेत् । इण्डमुखम्य लोकोयं भुनः काकांश्च वारयेत् ॥ 1

## **सुयापिताव**किः

#### 3335

| लाले <b>ट्यु</b> डि | जिते | लोको  | विकासवि      | मेति  | स्पृहा | Ŧ |
|---------------------|------|-------|--------------|-------|--------|---|
| प्रवञ्चयते          | जनेन | ात्मा | संज्ञाशब्दैः | स्वयं | कृतै:  | Ħ |
|                     |      |       | 3336         |       | -      |   |

प्रातर्मू त्रपुरीषाभ्यां मध्याङ्के क्षुत्पिपासया ।
वृप्ताः कामेन बाध्यन्ते जन्तवी निद्धि निद्रया ।।
3337

या इमाः प्रेक्ष्से राजन्मदनव्याधवानुराः | आसामेव प्रभावेण ज्वलन्ति नरकामयः || 3338

रक्ता हरन्ति सर्वस्वं प्राणानिष विरागतः । अहो रामविरागाभ्यां कष्टकष्टा हि योषितः ॥ 3339

प्राज्ञं विनीतं स्त्राचारं विद्वांसमि मन्त्रिणम् । इत्यन्ति नरं निस्यमेता योषित्पिद्गात्रिकाः ॥ 3840

नम्रत्वमशुचिस्पर्शी मूढताव्यक्तभाषणम् । कामिनः सदृशं सर्वमेतदुन्मत्तकस्य च ।। 3341

उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसंनिमे । क्रेदिनि खीवणे सक्तिरिक्रमेः कस्य जायते ॥ 3842

अस्वेदमलदिग्धेन वहता मूत्रशोणितम् क्रियेन विकृतेनेदं सर्वमन्धीकृतं जगत् ॥ 3343

अधोमुखैकदंष्ट्रेण विषयुक्तप्रवाहिणा | अनेन दुधिकिस्स्येन जगइष्टं भगाहिना || कस्वापिः

# विषयीषहासः

#### 3344

ध्यायतो विषयान्युंसः सङ्गस्तेषूपजायते । तस्मान्संजायते कामः कामास्क्रोधोपि जायते ॥ ३३४५

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः | स्मृतिश्रंशाद्धदिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति || व्यासमुनेतः

3346

संतोषेश्वर्यद्वित्वां दूरे दुर्गतिभूमयः । भोगाशापाशबद्धानामवमानाः पदे पदे ॥ 3947

सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्रृद्धपादस्य ननु चर्मावृतैव भूः ।। 3348

संतोषामृततृप्तस्य महतः पूर्णचेतसः । क्षीरान्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते ॥ 3349

अहो नु चित्रं पद्मोत्यैर्वदास्तन्तुभिरद्रयः । अविद्यमाना याविद्या तया सर्वे वद्गीकृताः ।।

एते भगवद्गाल्मीकिनुनेः

**3**350

जनमिन क्रेशबहुले किं नु दुःखमतः परम् । इच्छायाः पूर्णता नास्ति यश्चेच्छा न निवर्तते ।। 3351

दोषान्दोषतया पदयन्कालेनापि विरस्यति । का कथा दोषविरती तद्गुणपदमानिनः ।। 8852

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्षते ।।

## **सुभाषितावलिः**

### 3353

अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे | नाद्ये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्दुःखभाजनान् || 3354

संमोहयन्ति संपत्सु तापयन्ति विपत्सु च । खेदयन्त्यर्जने काले कदा भोगाः सुखावहाः ।। 3355

अहिंसा धाम धर्मस्य दुःखस्यायतनं स्पृहा । सङ्गत्यागः पदं मुक्तेभीगाभ्यासः पदं शुचः ॥ 3356

यथा ह्यामिषमाकारे। पक्षिमिः श्वापदैर्भुवि । भक्ष्यते स्रतिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान् ॥ 3357

राजतः ससिलादमेश्रीरतः स्वजनादपि | भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव || 3358

भपकारिषु मा पापं चिन्तयस्य महामते । स्वयमेव हि नदयन्ति कूलजाता इव हुमाः ॥ 3359

न द्विषन्तः क्षयं यान्ति यात्रज्ञीवमिष प्रतः । क्रीधमेव तु यो हन्ति तेन सर्वे द्विषी हताः ॥ 3360

अदीर्घदिशिभिः कूरैर्मूढैरिन्द्रियसायकैः । इसद्रिः क्रियते कर्म रुदद्रिरनुभूयते ।। 3361

आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत् । कोन्यो हिततरस्तस्माद्य एनं विनिवारयेत् ॥

## विषयीपहासः

#### 3362

हरैव नरकव्याधेश्विकित्सां न करोति यः । गत्वा निरौषधं स्थानं स दजः किं करिष्यति ॥ 3363

स्वार्थसंप्रतिपत्त्यर्थमात्मीयानीन्द्रियाण्यपि ।
हितं व्यतीत्य वर्तन्ते कास्था मिन्नाप्तवन्भुषु ॥
श्रीव्यासनुनैः

#### 3364

गोभुजां वक्षमा ठक्ष्मीर्मातङ्गोत्सङ्गलालिता | सेयं स्पृहां समुत्पाद्य दूषयत्युचनात्मनः || कडूणस्य

#### 3365

श्वस्त्वया द्धाखसंवित्तिः स्मरणीयाधुनातनी । इति स्वप्रोपमान्मत्वा कामान्मा गास्तदङ्गताम् ॥ भारतेः

### 3366

मातापितृमयो बाल्ये यौवने दियतामयः । तदपत्यमयः रोषे मूढो नात्ममयः कचित् ॥ 3367

जायमानो हरेद्धार्यी वर्धमानो हरेद्धनम् । न्नियमाणो हरेत्प्राणाचास्ति पुत्रसमो रिपुः ॥ एती श्रीव्यासमुनेः

### 3368

विषस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ चन्द्रगोपिनः

### 3369

मृगो मृगयुगीतेन नीयते शरगोचरम् । विषयास्त्रादलुण्धानां भवन्तीह विपत्तयः ॥ हरिभद्दस्यः

# युभाषितावां है:

#### 3370

भर्थपियतयात्मानमियाय ददाति या । तामात्मन्यपि निःखेहां कोनुरक्तेति मन्यते ॥ 3371

को नु वेश्याजनात्तस्मात्कुशलेनापयास्यति । समृद्भिर्गु सकेशानामपि यत्र विहन्यते ॥ एतौ क्षेमेन्द्रस्य

### 3372

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते । निवर्तनादि सर्वतो न वेसि दुःखमण्यपि ॥ 8373

अतिवाहितमतिगहनं विनापवादेन यौवनं येन | होषनिधाने जन्मनि किं न प्राप्तं फरुं तेन || 3274

महित कुलेपि च जाता योषित्यायेण मधुपमालेव ! हानावर्जितहृदया चुम्बति मातङ्गवद्गमपि !! कयोरपि.

### 3375

हिंसाप्रभवो विजयस्तस्य फर्त श्रीस्ततः द्वखं क्षणिकम् ।
तत्पाप्तये हि चुदं धर्म च यश्च को जद्यात् ॥
भवन्तभास्करस्यः

## 3376

अभ्यासो रितहेनोर्भवित नराणां न वस्तुसहुणतः । सत्यपि मांसोपचये रागाय कुची स्फिजी न पुनः ॥ 3377

दाराः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः । कोयं जनस्य मोहो वे रिपवस्तेषु खददाशा ॥ क बोरपिः

## विषयोपहासः

3378

शमस्रविश्वातितमनसामशनमपि देवमेति किमु कामः । स्थलमपि प्रचित स्वाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गारः ।। शङ्कस्यः

3379

यथा हि कथित्क्षुदुपद्गुतः था द्युष्कास्थिसंबद्दविचूर्णितास्यः । स्वं ग्रोणितं विन्दति तत्प्रस्ततं तथेन्द्रियान्भः खखमङ्गनानाम् ॥

कस्यापि.

3380

मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदि हालाहरुमेव केवलम् । अत एव निपीयतेषरो हृद्यं मुष्टिमिरेव ताद्यते ॥

कालिदासमाघयो -

3381

यदेव ने लाघवहेतुर्राथना पनन्ति यन्मूर्धि निकारपांसवः । स्पृदान्त्यिभक्षेपदाराश्च यन्मन-स्तदक्रनाभिः क्रियते दारीरिणाम् ।। अअ82

स्थितासनस्था शयिता पराङ्कृखी स्वलंकृता वाप्यनलंकृताथवा । निरीक्ष्यमाणा प्रमदा खुर्बलं मनुष्यमालेख्यगतापि कर्षति ।। 8383

स्मितेन हावेन च लज्ज्ञया भिया पराङ्कुवैरर्धकटाक्षवीक्षितैः ।

## सुमाषितावतिः

वचोमिरीर्ध्याकलहेन लीलया समस्तभावैः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥ 3384

कामं विषं च विषयाश्व निरीक्ष्यमाणाः श्रेयो विषं न विषयाः परिसेध्यमानाः । एकत्र जन्मनि विषं विनिहन्ति पीतं जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति ।।

चन्द्रगोपिन -

3385

विरमत बुधा योषित्सङ्गात्छखात्क्षणभङ्गरा न त्कुरुत करुणामैचीपज्ञावधूजनसंगमम् । न खलु नरके हाराक्रान्तं वधूस्तनमण्डलं द्यरणमथवा श्रोणीबिम्बं रणन्मणिमेखलम् ।।

कस्यापि.

3386

अवस्यं यातारिश्वरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजित न जनो यत्स्वयममून् । व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुरुपरितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता होते रामस्रखमनन्तं विद्धति ।।

जयादित्यस्य.

3387

तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सिलेलं शीतस्वरिभ क्षुधार्तः सञ्छालीन्कवलयति मांस्पाकवितान् । प्रदीप्ते रागाप्तौ धननिविज्ञमाश्चिष्यति वर्धू प्रतीकारे व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ 8888

समाञ्चिष्यत्युचैः पिशितघनपिण्डं स्तनधिया मुखं लालापूर्ण पिनति चषकं सासवमिति ।

## विषयोग हासः

भनेष्यक्रेदाई पथि च रमते स्पर्शरितको महामोहान्धानां किमिव कमनीयं त्रिजगताम् | । 3389

स्रधीतं कीशेयं स्रामि कुसमं की हुममिष क्षणात्त्रत्वस्मिन्पतितमशुचित्वे निपतिति । विगन्धाचिः ध्यन्दान्वमित नवभियी वणमुद्धिः कथं तस्मिन्काये स्रमग बहुमानोत्रभवताम् ॥

**धीरनागस्य**्र

3390

कृताः काणः खञ्जः अवणविकतः पुच्छरिहतः क्षुधाक्षामो वृद्धः पिटरककपार्लार्पतकरः । व्रणैः पूर्यक्रिकेः क्रिमिकुरुकृतस्रावबहुरैः द्युनीमभ्येति श्वा तमिष मदयत्येव मदनः ॥

कस्यापि.

3391

परित्राद्वामुकञ्चनामेकस्यां प्रमदातनी । कुणपः कामिनी मांसमिति तिस्रो विडम्बनाः ॥ 3392

अज्ञानैरज्ञानैर्बाल्ये यौत्रने घस्मरात्स्मरात् । कल्यवैकल्यतः दोषे स्फुटं नष्टं वयो नृणाम् ॥

> अथ परिदेवना ३३९३

मनोर्थैकसाराणामेवमेव गतं वयः | अद्यापि न कृतं किंत्रित्सतां संस्मरणोचितम् || 8394

यातं योवनमधुना वनमधुना ऋरणमस्माकम् । स्कुरदुरुहारमणीनां हा रमणीनां गतः कारुः ।।

## सुभाषिताविकः

#### 3395

स्वस्ति द्विषेभ्यः संप्रति सिललाञ्चलिरेव मन्मयकथायाः । ता मामितवयसं वत तर्लदृशः स्वलितमीक्षन्ते ॥

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः |
कालो न यातो वयमेव यातास्नृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ||
कैयागि

3397

लावण्यपण्यद्धरतक्रयविक्रयस्य कालो गतः प्रथमयौवनविभ्रमस्य । गात्रं हि मे वलितरंगसहस्रचित्रं ठज्जामपास्य तरुणायत एव चित्तम् ॥ 3398

निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगितितः समानाः स्त्रर्याताः सपिद सुरदो जीवितसमाः । शैनैर्यष्टचोत्यानं धनितिमररुदे च नयने भहो धृष्टः कायस्तदिष मरणापायचिकतः ।। 3399

स्फुटापायः कायः सखिसुतसुखं स्थैर्यविमुखं
महारोगा भोगाः कुवलयदृद्धाः दाल्यसदृद्धाः ।
गृहावेद्धाः क्रेदाः प्रकृतिचपला श्रीरिप खला
यमः स्वैरी वैरी तदिप च हितं नैव विहितम् ॥
3400

न प्राप्ता भुवि वादिदन्तिदमनी विद्या विनीतोचिता खड्गामैः करियूथकुंम्भदलनैर्नाकं न नीतं यदाः । कान्ताकोमलपष्टवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गत्मेव निष्कलतया स्नुन्यालये दीपवत् ॥

## मनोरधः

# अथ मनोरथः 3401

कदा संसारजालान्तर्बद्धं त्रिगुणरज्जुभिः । आत्मानं मोचयिष्यामि शिवमिक्तशालाकया ॥ 3402

वाङ्गनःकायकर्माणि विनिवेदय स्वयि प्रभो । स्वन्मयीभूय निईन्द्रः कश्चित्स्यामपि कार्हेचित् ।। 3403

मलतैलाक्तसंसारवासनावर्तिदाहिना | ज्ञानदीपेन देव त्वं कदा नु स्यामुपस्थितः || 3404

एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः | कदा शंभो मविष्यामि संसारीन्मूलनक्षमः || 8405

> सुशान्तशास्त्रार्थाविचारचापलं निवृत्तनानारसकाव्यकौतुकम् । निरस्तनिःशेषविकल्पविभ्रवं प्रपत्तुमन्विच्छति चक्रिणं मनः ।। 3406

कृष्ण त्वदङ्कियुगलाम्बुजभिक्तिरेणु-पुञ्जान्तरालपरिधृसरिवमहोहम् । भृङ्गः कदा निजपतत्रविधूननेन भेतेशदिक्तिमिरपानपटुर्भवेयम् ॥ 8407

विज्यम्भमाणे तमसि प्रगर्नमे
यथा भवासक्तमितः स्थितोहम् ।
गतेपि तस्मिन्नुदितावबोधस्तथा भवासक्तमितभेवेयम् ॥

## सुभाषितावाळिः

3408

गुहाश्रितो धर्मरितर्गिरीदा-प्रयां दधानी भवतः प्रसादात् । सत्याहितप्रीतिरहीनभक्ति-र्भवानिवाहं भगवन्भवेयम् ॥

प<sup>०</sup> अग्रद्धरस्यः

3409

हीनेषु दानपरमः परकार्यदक्षः क्षेत्रज्ञचिन्तनपरो निरतः समाधौ । कहींशसंस्तुतिपरः प्रणतो गुरुभ्यः स्यां सर्वदा सकलभोगविरक्तचित्तः ।।

कस्यापि.

#### 3410

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा प्रसादं किं नेतुं विद्यासि हृदय क्वेदाकलिलम् । प्रसन्ने त्वय्येव स्वयमुचितचिन्तामणिगुणे विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ।।

#### 3411

पाणी पावनमक्षस्त्रमुचितं रुद्राक्षमाला गले भस्माङ्गे द्वभगं शिरस्यपि तिडित्पिङ्गत्विषोमे जटाः । जीर्ण वल्कलमंसयोस्तरुतले वासः प्रशान्तस्य मे भूयादाश्रमवर्तिनः किमपरं कर्णे कथा शांभवी ॥

#### 3412

गङ्गातीरकृतोटजस्य नियमक्षामस्य शान्तात्मनो नीवारप्रसृतिपचस्य दथतो मेध्यां त्वचं तारवीम् । दर्भप्रस्तरशायिनः शिव शिवेत्याक्रन्दतः प्रत्यहं भस्मसानकृतः कदा मम मनो निर्वाणमभ्येष्यति ।।

### मनोरथः

#### 8418

अही वा हारे वा कुछमशयने वा क्षि वा मणी वा लोष्टे वा बलवित रिपी वा छहि वा । तृणे वा क्षेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः कदा पुण्येरण्ये शिव शिव शिवेति मलपतः ॥

#### 3414

धनोद्यानच्छायामिव मरूपयाद्दावदहना-तुषाराम्भोवापीमिव विषविपाकादिव द्धधाम् । प्रवृद्धादुन्मादाध्पकृतिमिव निस्तीर्य विरहा-हभेयं त्वद्रिक्तं निरुपमरसां दांकर कदा ।।

श्रीहर्षदेवात्मज्ञवाक्पते :-

#### 3415

सान्द्रानन्दस्निमितकरणः पुण्यनैपुण्यभागी ं भागीरभ्यास्तटविटपिनः कापि मूले निलीनः । सर्वाकारं गिरिपतिस्रताकान्तमेकं पपन्नः स्वात्मारामः ग्रामस्रखस्रधास्त्रदमभ्येति धन्यः ॥

#### 3416

सुरस्रोतस्वत्यास्तटविटिषपुष्पीघसुरभी
गिरिपावयामस्खलनमुखरस्रोतिस जले ।
शमक्षामेरङ्गेरगणितभवक्रेशविपदः
कदा मे स्यान्तृप्तिर्दरयरणसेवासुखरसैः ॥

#### 3417

उदारैर्मन्दारे, रचितशिखरं चन्द्रशिखरं समभ्यर्च्य प्रेम्णा विपुरुपुरुकार्तकृततनुः । कदा गन्धावनधपमदमुदितोहाममधुप-स्कुरहुद्धागर्भैविभुममिभजेयं नुतिपदैः ॥

### सुभाषिताविकः

#### 3418

अमन्दानन्दानां गलदलघुसंतापविपदां
पदाम्भोजद्दन्दं शिरसि दभतामिन्दुशिरसः ।
कदा नः कालिन्दीसलिलशबलैरम्बरसरित्तरङ्गेरङ्गारीभवति भवबन्धेन्धनचयः ॥
एते प॰ जगद्धरस्व

#### 3419

लक्ष्मीपङ्ककलङ्किताः परिमितक्ष्माखण्डपिण्डीमुजो गर्वपन्थिविसंस्थुलैरवयवैर्नेपथ्यकन्थामृतः । एते कीवृदा ईश्वराः कुपतयः किं वानया चर्चय्रा यक्षेलोक्यविलक्षणः फलतु नः सत्यं स एवेश्वरः ।।

वाराणस्याममी वारा नीवाराद्यानस्रस्थितेः । नवारामनिषण्णस्य वारा स्नातस्य यान्तु मे ।। 3421

स्वजनवसतेनिः सत्याराच्छलेन बलेन वा लघु विरचयन्गेहं भूमेस्तलेन दलेन वा | विद्धदतुलं पाणत्राणं फलेन जलेन वा वनभुवि कदा स्यां भून्योहं मलेन खलेन वा || प<sup>9</sup>पानकस्य

8422

स्वःसिन्धुतीरेषविषातवीरे
लसत्समीरे करलभ्यनीरे |
वसन्कुटीरे परिधाय चीरे
करोम्यधीरे न हिंचे द्यारीरे ||
कस्यपिः

3423 इारीररोगं प्रियविषयोगं पापीषयोगं कुविभोर्नियोगम् । भिक्षाप्रयोगं च खलोपयोगं कदचभोगं हर मे हराशु || रहण्यकस्य

3424

भोगेच्छाविरिरंसया मलमुषामादित्सया श्रेयसां नो ब्रह्माण्डिजिगीषया भवमहासिन्धोस्तितीर्षाधिया ! पात्रं पर्णपुटी गृहं गिग्तिटी तल्कप्रकारः पटी-त्यैश्वर्यारमटी सदा मम भवेत्सेव्या च गङ्गातटी !!

## अथ संकीर्णवस्तुवर्णनम् 3425

निवास क्रियनां गाङ्के पापवारिणि वारिणि । स्तनद्वनद्वे मृगाक्या वा मनोहारिणि हारिणि ।! 3426

विद्वत्त्वं च नृपस्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ 3427

श्रेयांसि बहुविम्नानि भवन्ति महतामि । अश्रेयसि पपन्ने तु कापि यान्ति विवायकाः ॥ कंपामि

#### 3428

अप्रिहोत्रफला वेदाः शीलवृत्तफलं अतम् । रतिपुत्रफला दारा दत्तमुक्तफलं धनम् ॥ 8429

अनेकदोषदुष्टोपि कायः कस्यास्ति न प्रियः । कुर्वेचपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ 3430

विषं वेदम दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम् । विषं त्वशिक्षिता विद्या हाजीर्थ भोजनं विषम् ॥

## **सुभाषिताव**किः

#### 3431

सत्काव्यभूषणा वाणी रजनी चन्द्रभूषणा | द्धदीतिभृषणा नारी तक्ष्मीर्विनयभूषणा || 8432

विद्याविक्रमजं योत्ति साधु सोत्तीह मानवः | श्वापि नाम स्वलाङ्गलवलनात्फलमश्चुते || 3433

प्रवर्धमानः पुरुषस्त्रयाणामस्याववहः ।
पूर्वाजितानां मिचाणां दाराणामथ वेदमनाम् ॥
3434

प्रतीयन्तेल्पपुण्यानां द्यार्गरेप्यखिता गुणाः । बात्रवैधव्यदग्धानां कुत्रस्त्रीणां स्तना इत्र ॥ 8485

उन्थाय हदि लीयन्ते दरिद्राणां मनेरियाः | बालवैधव्यदग्धानां कुलक्षीणां स्तना इव || 3436

> ये बालभावे न पडन्ति विद्या ये यीवनस्था अधना अदाराः | ते शोचनीया इह जीवलोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ||

कषामपि. 3437

नर्कोपितिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य वचोप्रमाणम् । धर्मस्य मूलं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥ हिद्वागस्य

## संकीर्णवस्तुवर्णनम्

3438

एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीत्येतदयुक्तमुक्तम् । रूपादिकान्सर्वगुणाचिहन्ति किं मौरुर्थमेकं न शरीरभाजाम् ॥ 3439

एको हि दोषा गुणभनिपाने निमज्जतीत्वेननयुक्तभुक्तम् । तेनापि नृनं कितना न दुष्टं दारिद्यमेकं गुणपुगहारि ।। 3440

वरं दिन्दः भुनिशालपाउको न चार्थयुक्तः भुनदीजनर्जनः । द्वलोचनः क्षीगपडोपि चोभने न नेत्रहीनः कनकाद्यलंकृतः ।। 3441

अर्थातुराणां न सहस्र बन्धुः कामातुराणां न भयं न लज्जा | विद्यानुगणां न सुखं न निद्रा क्षुधातुराणां न वर्धुन तजः || 3442

क्षुधासमा नास्ति दारीरवेदना चिन्तासमा नास्ति दारीरकोषणा | विद्यासमा नास्ति दारीरभूषणा वृत्त्या समा नास्ति दारीरपोषणा || 3443

विजृम्भितोहामरसेन चेतसा निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपुः ।

### सुभाषितावाळिः

तथैव वैराग्यवता विभागशो निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपुः ॥ 3444

अहितहितविचारशून्यबुद्धेः अतिसमयैर्बद्धभिर्बहिष्कृतस्य । उदरभरणमात्रकेवलेच्छोः पुरुषपशोश्र पशोश्र को विशेषः ॥

3445

मानेव रक्षित पितेव हिते नियुङ्के कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय दुःखम् । कीर्ति च दिक्षु वितनोति तनोति ठक्ष्मीं किं किं न साधयित कल्पलतेव विद्या ।।

केषामधिः

3446

लोकोत्तरं चिरतमर्पयित प्रतिष्ठां पुंसां कुर्न निहं निमित्तमुदारताया: | वातापितापनमुनेः कलज्ञात्प्रस्रति-र्हीलायितं पुनरमुद्रसमुद्रपानम् ||

3447

पातालमाविद्यासि यासि नभी विलङ्क्ष्य दिङ्गण्डलं अमसि मानस चापलेन । भ्रान्त्वापि देदामपरं हि तदात्मनीनं न ब्रह्म संस्पृद्यसि निर्वृतिमेषि येन ।।

अर्गटस्य.

3448

दुर्गन्धिपूरितिवकृतैररविन्दिमन्दु-मिन्दीवरं च नुलयन्ति यदङ्गनाङ्गैः ।

## संकीर्णवस्तुवर्णनम्

तस्यानपायि फलमुगमिदं कवीनां तास्वेव गर्भनिलयं यदमी विदान्ति ॥

चन्द्रगोपिनः.

3449

केचिद्भयेन हि भजन्ति विनीतभाव-मन्ये जना विभवलोभकृतपयत्नाः । केचित्र साधुजनसंसदि कीर्तिलोमा-त्सद्भाववाञ्जगति कोपि न साधुरस्ति ॥

चन्द्रगांपिनः.

3450

दम्भेन लोभेन भिया हिया वा प्रायो विनीतो जन एष सर्वः । वैराग्यतस्त्वा हृदयं विनीतं नरं वरं बुर्लभमेव मन्ये ।।

\_\_ भहश्रीदत्तस्यः

3451

प्राप्ताः श्रियः सकलकामजुबस्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् । संतर्पिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ।। 3452

तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि
तद्भक्ष वाञ्छसि सदा यदि चेतनास्ति |
यस्यानुषद्भिण इमे भुवनाधिपत्यभोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति ||
भर्तृहरः

3453

किमिह बहुभिरुक्तैर्युक्तिशून्यैः प्रतापै-ईयमिह पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम् ।

### **सुभाषिनावलिः**

अभिनवमदलेखालालसं ह्यन्दरीणां स्तनभरपरिखिन्नं यौवनं वा वनं वा ॥ भहो इटस्य.

#### 3454

प्रतिदिनमिह ठोके कि किमभ्यस्यमानं नवनविमव चेतो ह्रादयत्येव पुंसाम् । मम तु विदिनमेतत्संगतं सज्जनाना-मभिनववनिताभिवी रतं भारतं वा ॥

कम्यापि.

#### 3455

न संसारोत्पन्नं चरितमभिपश्यामि कुश्रुलं विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विमूषतः । महद्भिः पुण्योषेश्विरपरिगृहीता हि विषया महान्तो जायन्ते व्यसनामव दातुं विषयिणाम् ॥ 3456

यदा किंचिज्जोहं द्विप इत्र मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवित्रं मम मनः । यदा किंचिन्किचिद्युरुजनसकाद्यादिधिगतं तढा मूर्खीस्माति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ भर्नृहरेः.

#### 3457

मणिः शाणोल्लीढः समराविजयी हेतिनिहतो मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाइयानपुरिना | कलारापधन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तिमा शोभन्ते गलितविभवशार्थिषु नरः ॥

#### 3458

राशी दिवसधृसरी गलितयीवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ।

## संकीर्णवस्तुवर्णनम्

प्रमुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त दाल्यानि मे ॥ भटकुर्छः

#### 3459

हर्तुयाति न गोचरं किमिप शं पुष्णाति सर्वातमना हार्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमित्रं वृद्धिं परां गच्छति । कल्पान्तेप्विप न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं वेषां तानप्रति मानमुज्झत नृपाः कस्ते सह स्पर्धते ॥ भर्नृहरेः

#### 3460

फलमुपदामी विद्वत्तायास्ततो धनमिच्छतां भवित विदुषां व्यर्थः क्षेत्रो यदत्र किम्कृतम् । न नियतफलारस्भः कर्तुं फलाधिभिरन्यथा भवित हि खलु त्रीहेर्बीजं न जातु यवाङ्करः ।। 3461

यहित्ताद्धाः प्रखलपुरुषाः साधवो वित्तहीना
नास्मिन्नर्थे वचनपटुर्मिानन्दनीया खलु श्रीः ।
वित्तश्रष्टाञ्जगिन गणयेन्कस्तृणेनापि मूर्खानिवहांसस्तु प्रकृतिसुभगाः कस्य नाभ्यईणीयाः ॥
3462

स्थितो मध्ये स्वरिः द्वरगुरुसमानीप्यविदुषा-मुदारो निर्वृत्तः कृपणजनसंपातपिततः । अलब्धाजिः द्यूरो मयविधुरचित्तैः सह वस-झहो दुःखं जीवत्यविदिततदाचारविमनाः ॥ केषामिष

#### 3463

योर्थः स्यान्पुरुषस्य केनचिदिह व्याजेन तत्कित्विषं शास्त्राण्यागमितानि यानि रजसो नोच्छित्तये स अमः ]

### **सुभाषितावलिः**

आस्ते यत्सह दुर्जनेन हहयहेषेण तद्भन्धनं या श्रीर्बन्धुस्रहज्जनमणयिनां न प्रीतये सा विपत् ॥ 3464

यान्येतानि धनानि येपि च गुणा दुःसंघटैषा इयी येनैकेन च योगमिच्छसि मनस्तस्मिन्सहायोस्मि ते | तर्तिक तेभिमतं प्रजागररुजा क्रूरं समाक्रन्दितं किं वाप्यासितुमादरा -----!।

कस्यापि •

#### 3465

सत्काव्यार्थनिरूपणं प्रियकथालापा रहोवस्थितिः कण्टान्तर्मृदुगीतमादृतस्रहद्वाःखोद्गमावेदनम् । उद्घाष्पं रुदितं प्रसुप्तमभवित्रद्वं रसाद्रीत्मनां ता एता हृदयस्य हारितमतेराश्वासनाभूमयः ।।

3466

रम्यं हर्म्यं यदि कुलवधूस्त्यागभोगाय वित्तं वक्रे वाणी सरसमधुरा केशवे चित्तवृत्तिः । यद्यस्त्येवं भज भवसुखं चित्त मा चिन्तयान्य-द्विधिग्दूरादनशनपदं स्वर्गमेकान्नदुःखम् ॥ 8467

अप्रे गीतं सरसमधुरं पार्श्वयोगीतनादाः पश्चाक्षीलावलयरणितं चामरपाहिणीनाम् । अस्त्येवं चेत्कुरु भवरसास्त्रादने लम्पटत्वं नो चेचेतः प्रविदा सहसा निर्विकल्पे समाधौ ॥ 3468

प्रायेणेह नुलान्वितं त्वकुलजाः स्नीवक्षमं दुर्भगा दातारं कृपणा ऋजूननृजवस्तेजस्विनं कातराः । वैरूप्योपहताश्व कान्तवपुषं वृत्तिस्थितं दुस्थिता नानाग्रास्त्रविचारिणं च पुरुषं निन्दन्ति मूढाः सदा ॥

#### 3469

दैवं केन विलङ्घाते का विपदी न्यस्यन्ति ने। तत्पदं कः कामस्य न लक्ष्यतामुपगतः कस्य स्थिराः संपदः । कश्चित्तपहणं जनस्य गुणवान्सर्वस्य कर्तु क्षमः का योषित्स्वयमर्थिनी बहुमतः पुंसः क दानं वृथा ॥ 3470

कोर्थान्प्राप्य न गर्विनो भुवि नरः कस्यापदोस्तं गताः स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं बत मनः को नाम राज्ञां प्रियः । कः कालस्य न गोचरो धनकृते कोर्थी गतो गैरवं को वा दुर्जनवागुरानिपतितः क्षेमेण यानो गृहम् ।। पञ्चतन्त्रे.

#### 3471

ये नैकाक्नुतितर्जनामि गुरोः सोढुं समर्था नरा नामाप्युच्चतमानसाभ सकतं पश्यन्त्यधस्ताज्जगत् । ते रागेण कर्दार्थता धृतिभिदा पादैहेता योषिता-माज्ञां मूर्धभिरुद्वहन्ति कृपणा मालामित्राम्लायिनीम् ॥ कस्यापिः

#### 3472

किं शाकानि न सन्ति भूधरसिरत्कुञ्जेषु मूलानि वा किं वा जीवनमेतदेव विहितं याञ्जेव नान्यत्कचित् । येन श्रीमदमोहमूहमनर्सा स्थित्वापतो भूभृतां श्वासोत्कम्पकदर्थिताक्षरपदैर्देहीति वागुच्यते ॥

#### 3473

त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुपश्चाभिमानोश्चताः स्थातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः । इत्यं मानद नातिदूरमुभयोरस्त्यावयोरन्तरं यद्यस्मासु पराङ्गुखोसि वयमप्येकान्ततो निस्पृहाः ॥

## सुभाषिताविः

#### 3474

अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीशमहे याविदः ग्रारस्त्वं वाविदर्पव्युपशमनविधावक्षतं पाटवं नः । सेवन्ते त्वां धनान्धा मितमलहत्तये मामपि श्रोतुकामा मय्यप्यास्था न चेत्तत्त्विय मम सुतरामेष राजन्यतोस्मि ॥

#### 3475

वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषैः । स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि तु परितुष्टे कोर्थवान्को दरिद्रः ॥

#### 3476

सेवादैन्याच जातु प्रणिपतितादीरा नार्थितामेति लर्घी स्वामिन्नाज्ञापयेति द्रविणमदवतां नायतो वक्ति वाचः । मध्ये नायात्यस्यां विषदहनमुचां दुर्जनादीविषाणा-मेकः सर्वोपलम्बी नयति फलवतीं जन्मवक्तां स्रुखेन ॥

केषामदि-

#### 3477

राज्ञामत्र्याहताज्ञा यमनियमवती चित्तवृत्तिर्मुनीनां भृत्यानां स्वामिभक्तिर्वरिवभवभृतां त्यागसंभोगसङ्गः । स्वीणां चारित्रशुद्धिर्मधुरवचनता सत्कवीनां प्रबन्धे धम्योद्ययाया मार्गान्मुनिवदचलनं मण्डनं पण्डितानाम् ॥

सुखवर्मण ≈

#### 3478

ह्यूरं वैधव्यभीता बुधमपि च तथा विद्ययोत्पादिनेष्यां मा मांस्प्राक्षीज्जनोन्यः कचिदिति च सती मुक्तहस्तं विहाय। क्रीवं मूर्षे कदर्य अयति यदि नरं श्रीः - - - - -

## संकीर्णवस्तुवर्णनम्

#### 3479

आशापाशिवमुक्तिनिश्वलसुखा स्वायक्तिक्तिस्थितिः स्रोहद्देषविषादलोभविरतिः संतोषतृप्तं मनः । विन्ता नित्यमनित्यतापरिचये सङ्गेपि निःसङ्गता संवित्सेकविषेकपूतमनसामित्येष मोक्षक्रमः ॥

क्षंमेन्द्रस्य.

#### 3480

नर्कः कार्कद्यत्रदयस्वपयि निनरां सा हि साहित्यकन्या पन्थाः किं चागमानां निरविधरिधकं दुर्गमा स्मार्तवार्ता । भीमा मीमांसकानां सरिणरिष सुधा भ्रास्यसे तास्यसे किं रे चेतथेतना चेदमृतकरकतासंश्रयं संश्रयेधाः ॥

कस्यापिः

#### 3481

नाम्मामकारि बहुता निजसर्वदाक्ति-स्तत्रार्पिता नियमितः स्मर्णे न कालः । एताबती तव कृषा भगत्रंस्तथापि हुँदैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ।। 3482

निरोधो न झारेनवसरकथा नैव इदये न चावज्ञा नो वा खन्जनभयं याचनिवधौ । न दैन्यं नासिद्धियदिष भजतस्त्वामिय विभो वयं भूयोषायां तदिष परसेवां वितनुमः ॥

एती मधुसूदबस्य

#### 3483

मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने तिष्ठति क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दिवतासम्मां पुरः सारसीम् । चक्राह्मेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोज्यिता कण्टे केवलमर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥

### सुभाषितावकिः

#### 3484

येन स्वेन करेण शोकदहने संदीप्य काष्टावर्ली निःक्षिप्ती क्रिजदंपती प्रतिदिनं यो वारुणीं सेवते । पश्चिन्याश्च ख्रवर्णहारमकरोहारा गुरोराहता संसर्गश्च कपालिना सखि न किं दोषाकरे दूषणम् ॥ 3485

आहारे विरतिः सममिविषयमामे निवृत्तिः परा नासामे नयने यदेतदपरं यद्यैकतानं मनः । मीनं चेदमिदं च शून्यमिखतं यद्विश्वमाभाति ते तद्भृयाः सिख योगिनी किमसि वा किं वा वियोगिन्यसि ।।

### अथ श्रीभगवत्स्वरूपवर्णनपद्धतिः 3486

कि तस्य दानैः कि तीर्थैः कि तपोभिः किमध्वरैः | इदिस्थो यस्य भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ||

3487

नमः शिवाय मन्त्रोयं वागेषा वश्ववर्तिनी । अहो मोहस्य माहात्म्यं नरकं येन पर्यति ॥ कस्यापिः

#### 3488

तद्धानं यत्र गोविन्दः सा कथा यत्र माधवः | तत्कर्म यत्तदर्थीयं किमन्यैर्बहुभाषितैः || 8489

सा जिहा या हरिं स्तौति तिच्चत्तं यत्तदर्पणम् । तावेव केवलं श्राच्यौ यौ तत्पूजाकरी करौ ॥ श्रीष्यासन्नः

#### 3490

कृतगङ्गोदकस्तानं शुतभारतसत्कयम् । अर्चिताच्युतपादाञ्जं दिनं कल्पशताइरम् ।।

### भगवत्त्वरूपवर्णनपद्गतिः

3491

अर्थार्थी यानि दुःखानि सहते कृपणो जनः । तान्येव यदि धर्मार्थी न भूयो जन्मभाग्मवेत् ॥ 3492

कानो वा यदि वास्नातः भुचिर्वा यदि वाभुचिः । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं भुचिः ॥ 3493

हरिरेव महावैद्यः परमद्रव्यपवृद्धमिहमासौ । दामयति जन्मव्याधि वैशाग्यमहौषधप्रयोगेण ॥ विद्याधरस्यः

3494

रुजासु नाथः परमं हि भेषजं तमःपदीपो निषमेषु संक्रमः । भयेषु रक्षा व्यसनेषु बान्धवो भवत्यगाधे व्यसनाम्भसि प्रवः ॥

श्रीविक्रमादित्यस्यः

3495

कस्योदपत्स्यत रुचिरित्रसावसाने
स्तोकस्थितावनुचितप्रभवे भवेस्मिन् ।
नारायणस्मृतिकथामृतपानगोष्ठी
चेतोविनोदनमियं यदि नाम न स्यात् ॥
3496

यार्ङ्क्रनोभिरमते तरुणीषु पुंसां तार्ग्यहि पवर वक्रधरे रमेत । तत्को भवाम्बुनिधिदुः खमहोर्मिवेग-मुझङ्कृष धाम परमं पुरुषो न यायात् ।। 8497

> यादृशं जनमनः परनार्थी यादृशं परधनमहणेषु ।

## सुभाषितावालिः

तादृशं यदि भवेज्जगदीशे मोक्षवस्तु किमु तिष्ठति दूरे ॥ 3498

भवजलिंगतानां इन्ह्वाताहतानां स्वतदुहितृकलत्रत्राणभारावृतानाम् । विषमविषयतोये मज्जतामञ्जवानां भवति दारणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥ संमन्द्रस्य

3499

करारिवन्देन पदारिवन्दं मुखारिवन्दे विनिवेद्ययन्तम् । अश्वत्यपत्तस्य पुटे द्यायानं बालं मुकुन्दं सततं स्मरामि ॥

कस्यापि 3500

पूजापद्मपरंपरापुलकिती पाष्य्यीः परं पेलवी पुण्यौ पातकिपापपाटनपटू पृथ्वीं प्रपत्नी प्रथाम् ! प्रायः पर्वतपुत्रिकापृथुपटैः पस्त्ये पुरा पूरिती पादौ पण्डितपाजकः पद्मुपंतेः प्रीत्या पुरः पदयतु !!

प० पाजकस्यः

3501

अलब्धान्तः प्रवेशस्य तारमाक्रन्दतो बहिः ।
प्रभो करणया कर्णे क्रियन्तां कृपणोक्तयः ॥
अर्चिनदेवस्यः

3502

कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्रमगतीनां गतिर्भव | संसारार्णवमप्तानां प्रसीद पुरुषोत्तम || 3503

आर्तो मत्सदृशो नान्यस्त्वत्तो नान्यः कृपापरः | तुल्य एवावयोर्थोगः कयं नाथ न पासि माम् ||

#### 3504

अभिधावित मां मृत्युरयमुङ्गर्णमुङ्गरः । कृपणं पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां दारणागतम् ॥ गङ्गादत्तस्य

#### 3505

यदि नास्मि महापापी यदि नास्मि भयाकुलः । यदि नेन्द्रियसंसक्तस्तत्कोर्थः शरणे मम ।। भहसनन्यनस्य

#### 3506

यत्र यत्राभिजायेयं यदि दुःखाकुले कुले ।
तत्र तत्राक्षयं मेस्तु माधवाराधनं धनम् ॥
वरहके

#### 3507

गच्छनस्निष्ठतो वापि जायतः स्वपतोपि वा | मा भून्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहितं हरे || कस्यापि

#### 3508

स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यो योनि त्रजाम्यहम् । तस्यां तस्यां इषीकेश त्विय भक्तिईहास्तु मे ।। 3509

न चिरं मयासि सेवित इति चेच त्रायसे न तद्धते | किं सद्य एव पीतं नामृतमजरामरीकुरते || मलबस्यं

#### 3510

पाहि पाहि भगवन्भवभीतं दुर्विषद्यविषयैः परिभृतम् । नाय नाय परमेश्वर विष्णो कृष्ण कृष्ण परमा हि गतिस्त्वम् ॥

## सुभाषितावालिः

3511

कृष्ण कृष्ण परमेश्वर विष्णो पाहि पाहि भवकर्दममध्ये । कामलोभमदमस्सरकोपै-र्बाध्यमानमनिशं कृपणं माम् ॥

वस्भदेवस्य.

3512

नश्यित यावदिदं न शरीरं व्याधिवृतं परमेश्वर तावत् । श्रेयसि दर्शय मे शुभमार्गे येन पुनर्न भवेद्भवि जन्म ॥

भास्करस्य.

3513

त्विय जनार्दन भिक्तरचञ्चला यदि भवेदफलप्रवणा मम । अभिलषाम्यपवर्गपराङ्गुखः पुनरपीह दारीरपरिग्रहम् ॥

आनन्दवर्धनस्य.

3514

ध्यातोसि नो मधुरिपो न च कीर्तितोसि नैव स्तुतोसि न कथापि कृता त्वदीया । भक्त्या तृणैरिप मया न च पूजितोसि तत्रापि मे कुरु दयां शरणागतस्य ।।

**শা**০ হা*ছুম্*ছ

3515

सर्वापदां निलयमधुवमस्वतन्त्र-मासञ्चपातमविवेकमसारसंज्ञम् । यावच्छरीरकमिदं न विपत्स्यते मे ताविचयोजय विभो कुशलकियास ॥

अवधूतम्य.

3516

अन्धस्य मे इतिविवेकमहाधनस्य चैरिविभो बिलिभिरिन्द्रियनामधेयैः । मोहान्धक्रपकुहरे विनिपातितस्य देविश देहि कृपणस्य करावलम्बम् ॥

राजानककमलाकरस्य.

3517

जाती जाती पथि पथि तथा मन्दिरे मन्दिरेहं स्वत्स्तोता स्यां त्विय रातिपरस्त्वत्यधानस्त्वदर्थी | माभूदेव व्यपगतफलः काललेशोपि यस्मि- चन्यासक्ता भवदनुमती मन्यरा भारती स्यात् ||

3518

यस्या बीजमहंकृतिर्गृहतरं मूलं ममेति यही
तित्यं तु स्मृतिरङ्कुरः छतछहज्ज्ञात्यादयः पङ्गवाः ।
स्कन्धो बारपरिमहः परिभवः पुष्पं फलं दुर्गतिः
सा मे स्वत्समृतिसिक्तियापरशुना तृष्णालता लूयताम् ।।
कर्यारिक

3519

जय कृष्ण महावाहो संसारनिदाधनापघनसमय | नन्दकजलधरधाराद्यमिताछरदर्पदावाप्रे ||

आनन्द वर्धनस्य.

3520

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥ शंकराचार्यस्य

### **सुभाषितावलिः**

3521

इदमहं करुणामृतसागरं राशिकिशोरशिरोमणिमर्थेये । व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपु-र्भवदुपासनसाधनतामिति ॥

3522

भज्ञानान्धमत्रान्धवं कवितं रक्षोभिरक्षाभिषैः क्षिप्तं मोहमहान्धकूपकुहरे दुईद्विराभ्यन्तरैः । क्रन्दन्तं शरणागतं गतधृतिं सर्वापदामास्पदं मा मां मुख्य महेश पेशलदृशा सत्रासमाश्वासर्यं ॥

3523

अज्ञस्तावदहं न मन्दिधिषणः कर्तुं मनोहारिणी-श्राटुक्तीः प्रभवामि यामि भवतो यामिः कृपापात्रताम् । आर्तनादारणेन किं तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्णयोः कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥

3524

पापः खलोयिमिति नाईसि मां विहातुं कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य । यस्मादसाधुरधमोहमपुण्यकर्मा तस्मात्तवास्मि स्वतरामनुकम्पनीयः ॥

एते प॰ जगञ्जरस्य

3525

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना
गितः प्रादक्षिण्यक्रमणमदनान्याहृतिविधिः ।
प्रणामः संवेदाः सकलमिदमारमार्पणविधौ
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् ।।

श्रीशंकराचार्यस्य.

## भगवत्स्वरूपवर्णनपद्धतिः

3526

नादायि दानमथ नैव तपो व्यथायि नासेवि तीर्थदिगसाध्यतरः समाधिः। तत्का परत्र गतिरस्त्यनवाप्तपुण्य-ज्ञानस्य मे भव भवत्समृतिमन्तरेण॥

कस्वापि

3527

आपन्नोस्मि चारण्येस्मि सर्वावस्थोस्मि सर्वतः । भगवंस्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्ष मां चारणागतम् ॥ -

\*

# श्लोकानुक्रमणिका.

| <b>3</b> 360          | 1    | । भज्ञानीपहर्ना               |              |
|-----------------------|------|-------------------------------|--------------|
|                       | [    | भज्ञो न विनर् ०               | 2977         |
| भं द्यावस्तुव         |      | अज्ञापि नब्ज्ञता०             | 2679         |
| भंशुकमित्             |      | भञ्जनस्य क्षयं                | 2684         |
| भञ्जमानवि             |      | भटना पृथिवी०                  | 2531         |
| अकर्णधारा०            | 2559 | भणु पूर्व                     | 2710         |
| अकर्नेब्येष्ट्र       | 3245 | अणुरपि मणिः                   | 325          |
| भक्तकड्रेन            | 2471 | अतः पर०                       |              |
| अकालजन्दः             | 1723 | अत्रथास्त्रथ०                 | 2786         |
| भकालभृतः              | 2504 | अनसी रूप ०                    | 1718         |
| थकुर्रानः             | 3051 | अतिकृतिता                     | 249          |
| भकृतज्ञ               | 2991 | अतिनजस्व्यपि                  | 286 <b>9</b> |
| भक्तनप्रेमेन          | 1389 | भातिथिः पूजिनो                | 3011         |
| अर्कृतिसप्रेम०        | 1453 | भनिपरिगडीत०                   | 1384         |
| भकृत्वा पर ०          | 2660 | र्थानपरिचयाः                  | 2894         |
| <b>अकीश</b>           | 2323 | अतिमलिने                      | 828          |
| अक्षदेवन०             | 2048 | अतिरिच्यते                    | 2895         |
| अक्षराणा०             | 2460 | आतिवाहित ०                    | 3373         |
| भक्षिपक्षम            | 2746 | अतिसंचय०                      | 474          |
| भक्षेप्त्रयं          | 924  | अतिसन्द्रना                   |              |
| भक्षीरञ्जूष्टि०       |      | अनीव कर्केशाः                 | 3221         |
| धरूपार्विपक्ष०        | 1820 | भनो हास्यनरं                  | 371          |
| भगनीमां               |      | अत्यद्भन०                     |              |
| भगस्यग्रमना०          | 2462 | अत्यन्तकृष्णः                 | 2538         |
| भगणकणो                | 466  | अत्यन्तर्पारणाहि०             | 1564         |
| अग्निहोत्रफला         |      | अस्य=नद्गीनल०                 | 807          |
|                       |      | अत्यन्त्रान्नन०               |              |
| अङ्कं कपि             |      | क्षान्म जीवस्तव ०             | 174          |
| भक्के वृद्धि ॰        |      | अस्यर्थवक्तव०<br>अस्यार्थमति० | 2646         |
| भक्केणवीयी            |      | भत्युद्धाति                   | 677          |
| भङ्गानामिति           |      | अत्रास्मिन्सुरन०              | 1866         |
| अङ्गलीभिरिव           | 1963 | भत्रोत्यान॰                   | 849          |
| भङ्गेत्यप्रनिरोध०     | 1711 | अथ चेड्डि॰                    | 2709         |
| भङ्गत्या कः           |      | भथ प्रसन्नेन्दु०              |              |
| भवं(द्यमानानि         |      | भथ मनसिज्                     | 1758         |
| भार्टेछकं नयनाम्      |      | थ्य हर्मणा०                   | 1974         |
| धजानम्त०              |      | भथाससादास्त् ०                | 1898         |
| धज्ञः संख०            | 393  | भदभमभौ०                       | 1781         |
| भज्ञस्तावदहं          |      | भदर्भनादाप०                   | 3268         |
| भज्ञानपाण्डित्य०      |      | भदीर्घदिशिभः                  |              |
| अज्ञातागम०            |      | अदृष्टपूर्व                   |              |
| भज्ञानवलियो           |      | अदृष्टमुख <b>्</b>            |              |
| अञ्चलन्ध ०            |      | अद्धे दर्शनो०                 |              |
| व्यक्षाचाव्याच्याच्या | VU44 | · 어딜님 뚜펙에! ♡ee-pet-e!         | 1040         |

## सुभाषितावलिः

| अदेवं देवतं            | 2835      | अनुनयमगृहीत्वा                                 | .  2175      |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|
| भद्य जून०              | . 2110    | अनुरञ्जिता                                     |              |
| भद्य भी मदिनं          | . 1179    | अनुरागवन्त०                                    | . 1923       |
| भद्यापि तत्मचल०        | 1291      | अनुनमन्त०                                      | . 1116       |
| श्रद्यापि नन्मनसि      | . 1378    | भनेकदोष०                                       | 3429         |
| भद्यापि नां सुरत ॰     | . 1278    | अनेकैर्नायक०                                   | 2387         |
| भद्यापि हि नुदां ॰     | . 1106    | अनेन किं                                       | 2983         |
| भद्यारभ्य यदि          | 1159      | अनेन वीत ०                                     | 1427         |
| भद्येश्वरा०            | 2395      | भन्त प्रनप्तः                                  | 802          |
| भद्रोहः सर्वे ०        | 3047      | भन्नः संतोष०                                   | 2603         |
| भधमं वाधते             | 300       | अन्तः समुन्थ०                                  | 626          |
| अध्मर्णश्चावा <b>०</b> | 2322      | भन्न स्थसुरता०                                 | 2044         |
| अधरामृतेन              |           | अन्तर्मलीयसे                                   | 1207-1497    |
| अधर्मम्ह्यत्र          | 2543      | भन्नर्ये सतन                                   | 889          |
| अधिगनपर्∘              | 2933      | अन्तिश्छिद्राणि                                | 927          |
| अधीतविद्ये०            | 2230      | भन्त्यावस्थोपि                                 |              |
| भधोगति च               | 936       | भन्भः म एव                                     | 3031         |
| अधोमुखैक ०             | 2310-3343 | अन्धस्य में                                    | 3516         |
| भध्वन्यस्य             | 1687      | भन्यतो नय                                      | 2029         |
| भन द्वः द्वास्त्राणि   | 1782      | भन्यथा शास्त्र ०                               | 3088         |
| भनन्तनाम०              | 11        | अन्ययान्यर्वानता ०                             | 2010         |
| भनन्नोद्भतः            | 2256      | अन्यस्मिन्नाप                                  | 1747         |
| भनपेशितगुरु            | 2         | अन्यासु ताव०                                   | 735          |
| भनया जपना०             | 1205      | भन्योन्यप्रथिता०                               | 1099         |
| भनयो विनय०             | 3114      | अन्योन्यप्रकटा ०                               | 2115         |
| थनर्थितपैणं            | 3038      | भन्योन्यगुत्वीद ०                              | 1542         |
| भनवरत घटिनाक्ष०        | 1386      | अन्योन्धलावण्य ०                               | 1505         |
| भनवरत-परिमुषित०        | 1595      | अन्योन्यस्य लयं                                | 1029         |
| भनागत०                 | 2650      | अपकारमसे०                                      | 372          |
| भनाष्ट्रातं            | 1332      | भपकारिषु सा                                    | 3358         |
| भनादेयं                | 2832      | भपकुर्वजाप                                     | 227          |
| भनारच्या०              | 1833      | अपगतरजो०                                       | 1738         |
| भनालीच्य               | 1170      | भपथ्यभोगेषु                                    | 2393         |
| भनास्वादित ०           | 2426      | अपराधानुरूपं                                   | 2828         |
| थनाडून ॰               | 2348      | अपराधों न                                      | 2737         |
| भनिःसरन्ती०            | 2545      | भपसारय                                         | 1071         |
| भनित्यते               | 3265      | भपहरसि                                         | 2491         |
| अनिरीक्षण०             | 2051      | अपहत्य                                         | 2978         |
| भनोष्योः               | 1012      | अपारपुलिन०                                     | <b>26</b> 07 |
| भनुकृत० •••            | 606       | भपास्य लक्ष्मी ॰                               | 861          |
| अनुगरन्                | 2641      | अपि कुङ्जर ०                                   | 2770         |
| अनुदिनमति०             | 1117      | थपि चण्डानिलो०                                 | 8333         |
| भनुदिनम्यास०           | 2045      | भाषे नाम स                                     | 501          |
| भनुनयगुरो०             | 2103      | भपि विभव • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 263          |
|                        |           |                                                |              |

## श्लोकानुक्रमणिका.

463

| and the same of th | 2729 |                                             | 1450         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|
| अपुत्रत्वं भवे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ममृतर्ससारभूतः                              | 1458         |
| अपूर्वः कोपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1217 | अमृतस्येव                                   | 1450         |
| भपूर्वेयं धनु ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | भमृता विगत ॰                                | 647          |
| अपूर्वीयं कान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1320 | अम्बर् विनयतः                               | 2094         |
| भवेक्षन्ते न च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224  | भग्वा तृष्यात                               | 3185         |
| भपेहि हदया॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1252 | अम्बा द्यातेत्र                             | 2247         |
| भप्यापत्समयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297  | भम्बुद्: कृत०                               | 833          |
| थप्युन्मत्ता•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2714 | भाव्धेरुद्                                  | 1124         |
| अप्रगृत्भूपद०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135  | अम्मीजगर्भ०                                 | 1281         |
| भमित्बुद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2888 | अम्मोभिः स्थलनां                            | 3152         |
| भगसन्नमप०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011 | अम्भोप्तनां सिल्लि॰                         | 2413         |
| भप्रस्ताव०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3202 | अम्भाराशित्वा०                              | 2575         |
| भगामुकालं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2789 | अयं बन्धुः परो                              | 498          |
| भप्रार्थिनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2661 | अर्थं स भूवन ०                              | 1038         |
| <b>भफ्तलानि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2720 | अर्थ हि नीवेण                               | 1905         |
| धबन्धुष्वपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2702 | अयि चिकति                                   | 675          |
| धव्येर्थ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3213 | अयि लहित्                                   |              |
| धब्देभकुरमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1731 | भयि वराह्य                                  | 1274         |
| भभिजानजन ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1702 | र्थाय सप्रसीद                               | 110          |
| भभिधावति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3504 | भयि हम्तगतैः                                | 1593         |
| भभिनवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2161 | भयि हृदय                                    | 1259         |
| धभिनवपद्भव०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1665 | अयं वापीहसा                                 | 705          |
| भभिप्रेनार्थ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9    | भध्ययि साहस०                                | 1549         |
| भभिमुख • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2272 | अरण्यर्हादनं                                | 448          |
| भभिहिता०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2489 | अर्तिरिय०                                   | 1113         |
| भभुकार्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 533  | भरोदि मध्ये ॰                               | 2006         |
| भग्नम्।ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2218 | अर्थप्रियनया०                               | 3370         |
| धर्भदेनीपास्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320  | अर्थाकृष्ट्राभयः                            | 256 <b>6</b> |
| . भभ्यस्तेषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1102 | अर्थात्राणां                                | 3441         |
| भभ्यस्य पवनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2305 | अर्थान सन्ति                                | 3180         |
| भभ्यास कर्मणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1454 | भर्थानामजैनं कार्य                          | 2815         |
| धभ्यासी रानि॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3376 | भथानामर्जने दुःख०                           | 3358         |
| भन्यपयक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481  | अर्थानामी(दाषे                              | 3474         |
| धर्मन्दानन्दानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3418 | अर्थार्थी यानि                              | 3491         |
| अमरेरमतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 429  | পথিন্দরণ                                    | 2517         |
| भगनेनाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2440 | भर्थोस्ति चेन्न                             | 176          |
| भमावास्था॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2993 | अर्थ सुप्तो                                 | 1824         |
| भमी पान ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | भर्भेषीनमहिरा                               | 2017         |
| धर्मी व्यथी॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1705 | अलब्धान्तः प्रवे०                           | 3501         |
| भगियाँ ज्ञावण्या ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1558 | अलभन्त नभःक्षेत्र                           | 1828         |
| धमुभ चौराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | अलगलगण्यः                                   | 1418         |
| श्रम्हयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1570 | भलमलमति॰                                    | 1556         |
| धम्तममृतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | अलमलमनु॰                                    |              |
| अयुत्रसविसर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | भलस्यति                                     | 1262         |
| -144/20140/ . 144/14/14/14/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 4 - Local Alilian 144 (144 (144 ) 117 ) 4 1 | 1404         |

## 458

## सुभाषितावतिः

| _                       |         |                                                                                                                                |           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| भस्रसंहित्              | 1297    | असमग्रविलो                                                                                                                     | 1596      |
| भलसंबल्तिः              | 1098    | भसमये मति॰                                                                                                                     | 1135      |
| धरपभुतलव                | 396     | असमसाहस॰                                                                                                                       | 3127      |
| भन्योगः स्खलनेन         | 652     | भसहायः समर्थो ॰<br>असामान्योक्षेत्र                                                                                            | 2656      |
| भृत्यासामेव             |         | असामान्योक्षेख                                                                                                                 | 1473      |
| भृहपेनापि               | 1       | भसारी निर्मणी                                                                                                                  | 1802      |
| अत्येनैव                |         | भसितात्मा                                                                                                                      | 1490      |
| भवकाशः                  |         | असुभिरश्चमं                                                                                                                    | 2032      |
| अवचर्न                  | ,       | असुरहिन ०                                                                                                                      | 2200      |
|                         | 1863    | भरी महाभिन                                                                                                                     |           |
| धवचितकुसुमा<br>भवभीरणां |         | भरी हि संबेत्                                                                                                                  | 1897      |
|                         |         |                                                                                                                                |           |
| भवले इन् ्              | 1266    | भस्तमित्रविषय॰                                                                                                                 |           |
| धवस्यं कोपाग्नि॰        | 1606    | भस्ताद्विपार्श्व०<br>भस्तावलम्बि०                                                                                              | 1912      |
| धवद्यं भाविनं           | 3286    | अस्तावलम्बि॰                                                                                                                   | 1909      |
| <b>अवस्यं यानार०</b>    | 3386    | भस्ति यद्यपि                                                                                                                   | 1000      |
| अवस्यमञ्ये०             | 3147    | अस्त्येव भूभृतां                                                                                                               | 832       |
| भनसर्पिकतं              | 150     | अस्थानगामिक                                                                                                                    | 1953      |
| भविकारिण॰               | 409     | भस्थानाभि                                                                                                                      | 394       |
| भविद्यात् ०             | 1889    | भस्थाने गमिता                                                                                                                  | 185       |
| भविद्यभः                | 2339    | भस्थिरमनेक०                                                                                                                    | 1784      |
| भविद्याना ज्ञनी         | 2644    | अस्पृह्णं पर् ०                                                                                                                | 2964      |
| भविधेयो                 | 2850    | शस्मेंहरी                                                                                                                      | 1483      |
| धविनयभुवा०              | 364     | अस्माकमस्मा०                                                                                                                   | 1815-1512 |
| भविभाव्य •              | 1925    | अस्मिखंडे                                                                                                                      | 628       |
| भविरतसभिव               | 2178    | अस्मिन्मरी                                                                                                                     | 941       |
| धावरताम्बज्ज            | 28      | भस्मिन्सखे                                                                                                                     | 900       |
| भविरलभारा ०             | 1736    | भस्याः कचानां                                                                                                                  | 1486      |
| धविद्यादचलं             | 1624    | अस्याः कान्तस्य                                                                                                                | 1455      |
| भवृत्तिभय०              |         | भस्याः कुडीडा्य०                                                                                                               | 1592      |
| · .                     | 4 20    |                                                                                                                                |           |
| भूकारकार्याक्ष          | 8970    | अस्याः सर्गाविषेः च क्यांच्यानः                                                                                                | 01400     |
| भन्मदीनि                | 0277    | अस्ताः त्रावयाव कार्व्या                                                                                                       | 1467      |
| Mout,                   | 7 - 794 | अपराण ग्रेमेंहर १०                                                                                                             | 1480      |
| भव्याद्वी बामना         | 2848    | अस्याः सर्गावधी — न सभाव्यते ।<br>अस्याः सर्गावधी — नु कान्त्रिप्रतः ।<br>अस्याः सर्गावधी — नु कान्त्रिप्रतः ।<br>अस्याः सर्गा | 1506      |
|                         |         | भस्या मुखेन                                                                                                                    | 1014      |
| क्ष्यामार्थि वर्ती      | 407     | अस्या ललाटे                                                                                                                    | 1487      |
| 64511217=1 D            | * - 1   |                                                                                                                                | 1110      |
| भारतप्रसासील            | 200     |                                                                                                                                | 4034      |
| करावित कालै १           | . 3052  | अहं सदा प्राण॰                                                                                                                 | 2560      |
| श्रहारिकाः हरियने       | 52/1    |                                                                                                                                | 3069      |
| ATAI STEEL              | 314     | Laterage or an                                                                                                                 | 1701      |
| असंख्यपुत्री०           | 1805    |                                                                                                                                | * 1       |
| अस्त्रापि               | 2800    | अहिंसा धाम                                                                                                                     |           |
| भस्किविर                | 2469    | अहिंसा सत्य॰                                                                                                                   |           |
| असहम्रत्नि              | 296     | अहिताहेत <b>ः</b>                                                                                                              | ***       |
| धस्त्रका                | 160     | 7 अही भई                                                                                                                       | 1690      |
| <b>耐包包包</b> (           | ,       |                                                                                                                                |           |

## श्लोकानुक्रमणिका.

| ~~~ ~~~                                                |       | A 4                  |         |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| भहों किसपि                                             |       | भादाय मसि॰           | 660     |
| भह्ये कुटिल०                                           | . 344 | भादाय वारि           | 891     |
| भह्रो तुष्णा०                                          | 3263  | आदायि वारि           |         |
| भहो भनानां                                             | 490   | आदित्यस्य            | 3327    |
| अहो नु चित्रं                                          | 3349  | आदिन्याः कि          |         |
| अहो प्रकृति ०                                          | 353   | आदिमध्य०             | 257     |
| भहो प्रमादी                                            | 1551  | आदीप्तविद्वि         | 1678    |
| अही बन खल                                              | 334   | आदृष्टिप्रसरा ०      | 1056    |
| भहो <b>बन मह०</b> .                                    |       | भादी नावद्यापार ॰    | 2405    |
| भही बत सरि०                                            |       | आहे। तु सन्द •       | 254     |
| भहो संगृति०<br>भही वा हारे                             | 3301  | भादी नम्बस्तनः       | 2298    |
| भही वांहारे                                            | 3413  | भावा मस्जन॰          | 2137    |
|                                                        | i     | भादी लब्जयांत        | 391     |
| आ 141.                                                 | )     | आद्यः प्रवेशः        | 776     |
| आः १४।.<br>भाः किमर्थमिदं<br>भाक्ष्मेल्                | 213   | आभामिक               | 3116    |
| भाक्षणेसल०                                             | 1298  | आभाराय               | 537     |
| भाकपेत्रिव                                             | 2419  | आ श्रमाग्रा०         | 2953    |
| भाकारदारुणी ०                                          | 2856  | थानव्दं दधति         | 1882    |
| भाकारमात्र०                                            |       | आनन्देन              | 39      |
| आकाराहीन०                                              |       | भानन्दोद्वत्०        | 2065    |
| थाकारेण शशी                                            |       | भानीलचुचुक्          | 1545    |
| गासारेणोद्विनै०                                        | 2803  | आनृशस्य              | 2995    |
| भाकाशकुर्वे                                            |       | भान्दीलय॰            | 1037    |
| भाकाशवापी०                                             |       | आपत्सु किं विषा      | 3087    |
| भाकृष्टे युधि                                          | 99    | आपत्सु मित्रं        | 2798    |
| भार्कृष्यादाः                                          | 1164  | आपन्नया              | 3305    |
| भाकोपितोपि                                             |       | आपन्नेस्मि           | 3527    |
| भाकन्दाः स्तनिनै०                                      | 1776  | आर्येन               | 711     |
| ,भाकम्योचेः                                            |       | भार्षांस             | 1054    |
| ्भाकम्योचेः<br>भाक्षिपः प्रति०                         | 2572  | भात्वाप्यात्म०       | 412     |
| भाखुः केलास०                                           | 465   | भाषद्धकृतिस०         | 995     |
| भागन्य प्रणि॰                                          |       | भावद्वपद्म ः         | 1911    |
| भागमिष्यन्ति                                           | 2663  | आ बाल्यादिष          | 618     |
| आधायाद्याय                                             | 2422  | था बाहुद्रस०         | 74      |
| भाजन्मनः कुश्चलः                                       | 986   | अभाति चन्द्र०        | 572     |
| आजन्मना विहित्                                         | 3130  | भागति रोम॰           | 1554    |
| भाजा कीतिः                                             | 3229  | आभोगिनी              | 1219    |
| भानुराद्वित्त                                          |       | आमूलतो               | 1674    |
| भारमहत्तादपि                                           | 765   |                      | 2585    |
| धात्मविक्रयिणि                                         |       | आमादैर्महतो          | 823     |
| भात्मायने                                              | 2674  | आमाः कि फल०          | 950     |
| भारमें यदि                                             |       | भागाने दायते मनोर्थः | 2076    |
| भादरात्संगृही०                                         | 2763  | आयाते दियते महस्थल   | 2075    |
| भाराय दण्डं                                            | 1981  | भायाते रभसाद्यदि     | 1178    |
| - 14 All 14 All 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | -401  | ा नामान दशकास्त्रायः | * * 4 4 |

## सुभाषितावतिः

| भायाते श्रुति०                                                                                                                                                                                                                                                                | 1052                                                                                                                           | । भारी(नास्त्रमयं                                                                                                                                                                   | 3206                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भावाती दियत                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2077                                                                                                                           | भासीददभ्न ॰                                                                                                                                                                         | 2634                                                                                                           |
| भागाती भवतः                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2415                                                                                                                           | आसीदासीम॰                                                                                                                                                                           | 2606                                                                                                           |
| भायास्य बहुभि॰                                                                                                                                                                                                                                                                | 2833                                                                                                                           | आसीचाभ                                                                                                                                                                              | 2546                                                                                                           |
| भायास्यस्यवधाः                                                                                                                                                                                                                                                                | 1061                                                                                                                           | भासे चेत्स्वमृहे                                                                                                                                                                    | 3198                                                                                                           |
| भागुषः क्षणः                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3807                                                                                                                           | आस्त क्रमण                                                                                                                                                                          | 865                                                                                                            |
| भायंषि क्षणिकानि                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | आस्तां ऋमार्पं ॰ · · · · · · · · आस्तां दूरेण · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                 | 2087                                                                                                           |
| भारान्कारीष०                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2417                                                                                                                           | आस्त्री विश्वसन                                                                                                                                                                     | 1148                                                                                                           |
| भाराध्य भवति ।                                                                                                                                                                                                                                                                | 3258                                                                                                                           | आस्तेत्रैव                                                                                                                                                                          | 1015                                                                                                           |
| भाराध्यमानी                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426-3271                                                                                                                       | भारत दामोदरी ॰                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| धारीकां विस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                | 931                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| भारीपयसि                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128                                                                                                                            | भा स्त्रीविश्वा<br>आस्यं निरस्य                                                                                                                                                     | 839                                                                                                            |
| भारोपितः                                                                                                                                                                                                                                                                      | 994                                                                                                                            | आस्य विश्वाय                                                                                                                                                                        | 2411                                                                                                           |
| भारोप्यने॰                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3006                                                                                                                           | आ स्वर्लीका०                                                                                                                                                                        | 259J                                                                                                           |
| भार्तवं चानु ०                                                                                                                                                                                                                                                                | 2959                                                                                                                           | आहर्त कुच ०                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                             |
| भार्ती मत्सदको                                                                                                                                                                                                                                                                | 3503                                                                                                                           | आहने नर                                                                                                                                                                             | 2454                                                                                                           |
| भालि कल्पय                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1119                                                                                                                           | आहन्पाहन्य                                                                                                                                                                          | 2425                                                                                                           |
| थालेख्यं निज॰                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | आहर इंडान०                                                                                                                                                                          | 2952                                                                                                           |
| भालोकनस्त०                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2421                                                                                                                           | आहरे हज्ञान०<br>आहरे जग०                                                                                                                                                            | 2447                                                                                                           |
| भालोक यति                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1748                                                                                                                           | आहार पति                                                                                                                                                                            | 1415                                                                                                           |
| भाने(लामल॰                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1304                                                                                                                           | आहारे विर्तिः                                                                                                                                                                       | 3485                                                                                                           |
| भालोहित॰                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1740                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 1001                                                                                                           |
| भावेपते                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1914                                                                                                                           | भाइतेषु                                                                                                                                                                             | 1838                                                                                                           |
| भाज्ञाङ्कुच प्रणति                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <b>7</b> 36.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| भाशाः प्रकाशः                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574                                                                                                                            | , , , ,                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| भाशापाद्या ०                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3479                                                                                                                           | इक्षोर्विकारा                                                                                                                                                                       | 2138                                                                                                           |
| भाजा[बलवती                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3246                                                                                                                           | इक्षेर्विकारा<br>इच्छित शती                                                                                                                                                         | $\frac{2138}{3255}$                                                                                            |
| भारा। बलवती<br>भार्थ्य वडवा ०                                                                                                                                                                                                                                                 | 3246<br>884                                                                                                                    | इतः काका०                                                                                                                                                                           | 945                                                                                                            |
| भाजा बलवती<br>भाक्षर्ये वडवा०<br>भाक्षर्यभाग०                                                                                                                                                                                                                                 | 3246<br>884<br>2498                                                                                                            | इतः काका०                                                                                                                                                                           | 945                                                                                                            |
| भाशाबलवती<br>भाक्ष्यं वडवा०<br>भाक्ष्यभाम०<br>भाक्षयमाश्रय०                                                                                                                                                                                                                   | 3246<br>884<br>2498<br>2881                                                                                                    | इतः काका॰ · · · · · · · इनः स्विपिति · · · · · · · · · · इनः देव                                                                                                                    | 945                                                                                                            |
| भाशानलवती<br>भाधर्य चडवा०<br>भाधर्यभाम०<br>भाश्यसाश्रय०<br>भाश्रिष्ठापि करोति                                                                                                                                                                                                 | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368                                                                                            | इतः काका॰<br>इतः स्विपति                                                                                                                                                            | 945<br>886<br>431<br>129                                                                                       |
| भाशानलवती<br>भाधर्य चडवा०<br>भाधर्यभाम०<br>भाश्यमाश्रय०<br>भाश्रिष्ठापि करोति<br>भाश्रिष्ठा रमसा०                                                                                                                                                                             | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241                                                                                    | इतः काका॰<br>इतः स्विपति<br>इतरदेव<br>इत्थं पद्मुपनि॰<br>इदं कि ते                                                                                                                  | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334                                                                               |
| भाशां बलवती भाश्ये चडवा० भाश्येपाम० भाश्यमाश्रय० भाश्रिष्टापि करोति भाश्रिष्टा रमसा०                                                                                                                                                                                          | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68                                                                              | इतः काका०<br>इतः स्विपिति<br>इतरदेव<br>इत्थे पञ्चपति<br>इदं कि ते<br>इदं कृष्णे                                                                                                     | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138                                                                       |
| भाशानलवती भाधर्य चडवा० भाधर्यमाभ्यः भाधर्यमाभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः भाधराभ्यः                                                                                                                                                        | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956                                                                      | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285                                                               |
| भाशा बलवती भाश्ये बडवा० भाश्येपाम० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रयत                                                                                                                                                 | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294                                                              | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997                                                       |
| भाशानलवती भाध्ये चडवा० भाध्येभाम० भाध्यमाश्रय० भाश्रशिष करोति भाश्रिश रमसा० भाश्रेषाधर० भाश्रस्यति भासम्बद्धात्मास्यति भासम्बद्धात्मा                                                                                                                                         | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249                                                      | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268                                                |
| भाशानलवती भाश्ये चडना० भाश्येपाम० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रयाति भासज्ञत्ता० भासज्ञामन०                                                                                                                         | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249<br>1100                                              | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2582                                        |
| भाशानलवती भाश्ये चडना० भाश्येपाम० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यापार रमसा० भाश्यापार ० भाश्यापार ० भासनार ता० भासनार ता। भासनार ता।                                                                                                                                          | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249<br>1100<br>22                                        | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2532<br>3521                                |
| भाशा बलवती भाश्ये वडवा० शाश्येभाम० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रय० शाश्यमाश्रयति शास्त्रवाच्यात्वा शास्त्रवाच्यात्वा शास्त्रवाच्यायस्य                                                                                          | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249<br>1100<br>22<br>2850                                | इतः काकाः ।                                                                                                                                                                         | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2532<br>3521<br>1659                        |
| भाशाबळवती भाध्ये वडवा० भाध्येयाम० भाध्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमाश्रय० भाश्यमात्रवा० भासज्ञाव्यस्य सुदू० भा सातियस्य                                                                                                    | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3249<br>1100<br>22<br>2350<br>564                                 | इतः काकाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                     | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2532<br>3521<br>1659<br>1610                |
| भाशाबलवती भाध्ये वडवा० भाध्येपाम० भाध्यमाभ्रय० भाध्यमाभ्रय० भाध्यापि करोति भाधिष्ठा रमसा० भाध्यपति भासभारति भासभारति भासभार्यति                                 | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3249<br>1100<br>22<br>2350<br>564<br>1874                         | इतः काका० इतः स्विपिति इतरदेव इत्थे पशुपति० इदं कि ते इदं कृष्णे इदं युग० इदं व्योम० इदं व्योम० इदं व्योम० इदं स्वाहा० इदमपर० इदमदे                                                 | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2532<br>3521<br>1659<br>1610<br>1856        |
| भाशाबलवती भाध्यं वडवा० | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249<br>1100<br>22<br>2350<br>564<br>1874                 | इतः काका॰ इतः स्विपिति इतरदेव इत्थे पशुपनि॰ इदं कि ते इदं फूष्णं इदं युग॰ इदं व्योम॰ इदं व्योम॰ इदं व्योम॰ इदं सहाइ।॰ इदमर्दं इन्दिन्दि॰ इन्दीवरेण इन्दुं तण्डुल॰ इन्दुः प्रयास्यति | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2582<br>1659<br>1610<br>1856<br>782         |
| भाशाबलवती भाध्ये वडवा० भाध्येपाम० भाध्यमाभ्रय० भाध्यमाभ्रय० भाध्यापि करोति भाधिष्ठा रमसा० भाध्यपति भासभारति भासभारति भासभार्यति                                 | 3246<br>884<br>2498<br>2881<br>1368<br>2241<br>68<br>1956<br>3294<br>3249<br>1100<br>22<br>2850<br>564<br>1874<br>1784<br>3260 | इतः काका० इतः स्विपिति इतरदेव इत्थे पशुपति० इदं कि ते इदं कृष्णे इदं युग० इदं व्योम० इदं व्योम० इदं व्योम० इदं स्वाहा० इदमपर० इदमदे                                                 | 945<br>886<br>431<br>129<br>1334<br>1138<br>3285<br>1997<br>268<br>2582<br>3521<br>1659<br>1856<br>782<br>2398 |

| श्लोकानुक्रमणिका.          |             |                              |                |
|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| इन्दोर्लंक्स               | .) 2569     | । उत्तिष्ठ क्षण॰             | 8195           |
| इन्द्रगेपि॰                |             | जिल्ल द्वि                   | 1940           |
| इन्द्रायवीक्ष ०            | 2089        | उत्तिष्ठक्तया                | 79             |
| इन्द्रियाण्येव             | 2960        | उत्सूदील॰                    | 837            |
| इन्द्री यच्छत् ।           | 2551        | उत्थाय हृदि                  |                |
| इमे पद्म                   |             | उत्थायीत्थाय पापे            | 8881           |
| इयं पत्नी                  |             | उत्थायोत्थाय बाद्धव्यं       | 3290           |
| इय मियं                    | . 2159      | उत्पत्तिर्भेद्धनां           | 775            |
| इयन्यप्येत०                | 530         | उन्पञ्चपरि॰                  | 2678           |
| इयमुञ्जतः                  | 255         | उत्पन्ना बहव०                | 933            |
| इष्ट्रांशलक ०              |             | उत्पादयन्ती                  |                |
| इष्टो वा सुइत०             |             | उत्पादिना स्वय०              | 523            |
| इंड लोके हि                |             | उत्सन्नमापण॰                 | 960            |
| ड्ह सर्जांस                |             | उन्साहसपन्न ॰                | 815-2919       |
| इहेकश्रूडाली               |             | जन्साहिता                    | 2054           |
| इदेश नर्भाष्ट              |             | उदन्विक्तमा                  | 322            |
| इहायप्रन॰                  | . 3022      | उदम्हिज                      | 1973           |
| <b>દે</b> 2.               | 1           | उदयगिरिष्                    | 2028           |
|                            | 1           | उदयति                        | 2163           |
| देश्योप्रस्फुरिता०         |             | उदयनगा॰                      | 1962           |
| ईषम्मन्थर •                | 1361        | बस्यमुदिन्०                  | 2177           |
| <b>₹</b> 89.               | 1           | उदयशिखरि॰                    | $2187 \\ 3417$ |
|                            | 3554        | उदारिमेन्दारे                | 2480           |
| उपग्राह०                   | 2554<br>577 | र्जादने दृष्टि॰              | 220            |
| उद्यः सन्प्रल०             |             | उदेनि संविता                 | 1035           |
| विच्य प्रथम॰               |             | उद्गर्जन्कु।रेल॰             | 1849           |
| उद्धरध्ययमं                |             | उद्भीवं खलु                  | 1680           |
|                            | 912         | उद्दामदक्षिण॰                | 255 <b>5</b>   |
| व्वेदचरतु<br>उचेर्यो मधु॰  | 830         | उद्दामाम्बुद्द               | 1077           |
| उच्छड्डा होन               | 624         | उद्घान्यमानी<br>उद्यान्छद्यी | 1971           |
|                            | 1181        | उद्यन्यम्नि                  | 558            |
| बस्यनां स                  | 961         | उद्युक्तः स्तनभार एष         | 1354           |
| उड्डलच्यक्                 |             | उद्गरस्तमभार एष              | 50             |
| स्दुगणा॰<br>सद्दुगरिवृद्धः | 2210        | उद्ग्तस्त्नभारभङ्ग् ॰        | 1344           |
| जस्मिर्वितं मनी            | 1204        | उद्भवतायमारमञ्जू             | 1538           |
| उत्करणीप                   |             | उन्नरानां                    | 2899           |
| जल्कम्पाह्यये              | 1158        | उन्नय नमति                   | 3235           |
| चन्त्रुजिति                | 1991        | रक्रमय्य                     | 2090           |
| उत्प्राणाः                 | 2349-2889   | उन्मीलद्भुंड०                | 1640           |
| चल्का पंगार                |             | उन्मुक्तमानः                 | 1650           |
| उत्तमं सुचिरं              | 303         | डन्म्ष्टपञ्चा                | 1870           |
| एसमः हेन्ना <b>०</b>       | 291         | उपकर्तुः                     | 252            |
| बत्तानीच्छन०               |             | उपकार:                       | 2642           |
| a armaKar minimina         |             | . 4. (. 4                    |                |

## सुभाषितावालिः

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1808                                                                          | [एकत्रासन॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1583                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उ</b> प <b>कारि</b> णि विश्वस्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3061                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1239                                                                                                                                             |
| उपकारिणि वीन०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256                                                                           | एकस्यं जीविने • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                                                                               |
| उपकारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202                                                                           | एकस्मित्र्छयने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2112                                                                                                                                             |
| ७प <i>कृतमनेन</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 416                                                                           | एकाकिनि वन ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 594                                                                                                                                              |
| उपकृतयना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 872                                                                           | एकाकिनी यद०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2234                                                                                                                                             |
| उपकृतिरेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417                                                                           | एकाकी निस्तृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3404                                                                                                                                             |
| उरक्रीनसाह०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250                                                                           | एकान्नसुन्दरं ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1464                                                                                                                                             |
| उपर्यमिभि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142                                                                           | एकान्ने बननी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| . उपप्रदोसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1269                                                                          | एकार्थाभिनिवे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2846                                                                                                                                             |
| उपभोग०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482                                                                           | एकीभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420                                                                                                                                              |
| उपयुक्त०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2336                                                                          | एकनोद्रीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3000                                                                                                                                             |
| <b>चपरि धनं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1741                                                                          | एक्रेन हणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1916                                                                                                                                             |
| <b>उपरि निप</b> निना ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2135                                                                          | एके वार्गिनभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1902                                                                                                                                             |
| उपरि पयोभर०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1745                                                                          | एकैक निद्यापार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                                                                              |
| <b>उ</b> पलक्ष्य०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1735                                                                          | एकेव सगमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4<br>************************************                                                                                                        |
| <b>उपसर्गाः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2467                                                                          | एकैन साम्रन०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 557                                                                                                                                              |
| ्उपाजिनानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3037                                                                          | एको वि गूण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2730                                                                                                                                             |
| र्भालीहरागेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1969                                                                          | ण्कोहमसँ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 582                                                                                                                                              |
| ्रभाक्षाद्धानाहान<br>श्रुक्यभूनिहिन<br>उर्गास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1947                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3439                                                                                                                                             |
| ਰ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2608                                                                          | एको हि दोपां—रूपादिको ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3438                                                                                                                                             |
| उरास"<br>उर्वा मीवीरः"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1416                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| जवा भाषार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444                                                                           | एननस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101A                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| (本本)(1.1.5-1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2618                                                                          | एत्रप्रचण्डि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| चळापयनम्भ<br>चळाप्यनाग्रहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2618                                                                          | एनस्य चण्डि<br>एनस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1988<br>834                                                                                                                                      |
| उद्धापयन्याः<br>उद्धाप्तयाम्बल्यः<br>उद्धाप्तयाम्बल्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2618                                                                          | एनस्प्रचण्डि<br>एनस्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1988<br>834<br>8084                                                                                                                              |
| चळापयनम्भ · · · · · · · ः वळापयनम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2618                                                                          | एनस्य चिण्ड<br>एनद्रञ<br>एनदेव सह०<br>क्षाः प्रमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1988<br>834<br>8084                                                                                                                              |
| उद्धापयन्याः<br>उद्धापनाम्बितः<br>उद्धार्यः निजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2618<br>5-0 1;<br>1018                                                        | एनस्य चिण्ड<br>एनस्य<br>एनस्य मह०<br>हैके: उप्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1988<br>834<br>3084<br>2698                                                                                                                      |
| उद्धापयन्याः<br>उद्धापनाम्बितः<br>उद्धेखं निजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2618<br>50 13<br>1018<br>2125                                                 | एनद्य चिण्डि<br>एनद्व<br>एनद्व मह०<br>इक्षाः प्रपः<br>एनद्विगुः<br>एनद्विगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1988<br>834<br>8084<br>2698                                                                                                                      |
| उद्धापनम्यः<br>उद्धापनम्याग्वन्<br>उद्घ देन<br>उद्घ देन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2618<br>50 15<br>1018<br>2123                                                 | एनस्य चिण्डि एनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1988<br>834<br>8084<br>2698<br>192.<br>2166                                                                                                      |
| उद्धापनाम्बन्धः<br>उद्धापनाम्बन्धः<br>उद्घापनाम्बन्धः<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2618<br>50 15<br>1018<br>2123                                                 | एनत्य चिण्ड<br>एनदेव सह०<br>है। पुण्यः<br>एनदेवीगुः<br>एनद्वीगुः<br>एनद्वीगुः<br>एनद्वीगुः<br>एनद्वीगुः<br>एनद्वीगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>1926<br>2166                                                                                                      |
| उद्धापनाम्बर्णः<br>उद्धार्वः निजः<br>उद्घापनाम्बर्णः<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2618<br>70 13<br>1018<br>2125<br>2485                                         | एनस्य चिण्डि एनस्य एनस्य मह० हैके। पुण्यः एनस्यि। एनस्यि। एनस्य मुक्तचा० एनसम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1090<br>2855                                                                                      |
| उद्धापनाध्यकः<br>उद्धार्थः निजः<br>उद्धार्थः निजः<br>उद्धार्थः निजः<br>उद्धार्थः<br>उद्धार्थः<br>उद्धार्थः<br>उद्धार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2618<br>50 13<br>1018<br>2125<br>2485<br>236                                  | एनस्य चिण्डि एनद्रव एनद्रव सह० हैके। प्रवृद्धि। एनद्रविगुः एनद्रबिगुः एनद्रबुकचा० एनद्रबुकचा० एनद्रबुकचा० एन्ह्रबुकचा० एन्ह्रबुकचा० एन्ह्रबुकचा० एन्ह्रबुकचा० एन्ह्रबुकचा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192<br>2166<br>1690<br>2855                                                                                       |
| उद्धापनामिना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2618<br>50 13<br>1018<br>2125<br>2485<br>236<br>231                           | एनत्य चिण्ड एनद्व सह० देशः - पुषः एनद्वि सह० देशः - पुषः एनद्वि । एन्द्वि । । एन्द्वि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1988<br>834<br>8084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1690<br>2855<br>2487<br>3215                                                                      |
| उद्धापनाग्वन ।<br>उद्धार्य निज ।<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन<br>उद्घापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2618<br>50 13<br>1018<br>2125<br>2485<br>236<br>231                           | एनत्य चिण्ड एनद्व सह० देशः पण्यः एनद्वीगः एनद्वीगः एनद्वीगः एनद्वीगः एनद्वीगः एनद्वीगः एन्द्वीगः एन्द्विगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>                                                                                                                  |
| उद्धापनाध्यकः उद्धायं निजः उद् | 2618<br>50 13<br>1018<br>2125<br>2485<br>236<br>231                           | एनत्य चिण्ड एनद्रव एनद्रव एनद्रव एनद्रव एन्द्रव एनद्रव एन्द्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166 ~<br>1690<br>2355<br>2487<br>3215<br>3310<br>1002                                                    |
| उद्धापनामिन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2618<br>3.<br>1018<br>2125<br>2485<br>236<br>236                              | एनत्य चिण्डि एनद्व । एनदेव मह० देशेः प्रपः एनदेवीः एनद्वीः एनद्वीः एनद्वीः एनद्वीः एनद्वीः एनद्वीः एनद्वीः एन्द्वीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1690<br>2855<br>2487<br>3215<br>3215<br>3810<br>1002<br>949                                       |
| उद्धापनाध्यकः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2618<br>3.<br>1018<br>2125<br>2485<br>236<br>236<br>276                       | एनत्य चिण्ड एनद्व सहरु एनद्व सहरु हुन्द सहरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1690<br>2355<br>2487<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631                                       |
| उद्धापनामिना । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2618<br>1018<br>2125<br>2485<br>231<br>276                                    | एनत्य चिण्ड एनद्व एन्द्व प्रमान्य एन्द्व प्रमान्य एन्द्व प्रमान्य एवं प्रमान्य एवं प्रमान्य एवं प्रमान्य एवं प्रमान्य एवं प्रमान्य प्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1690<br>2855<br>2487<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428                                |
| उद्धापनाध्यकः उद्धायं निजः उद् | 2618<br>1018<br>2125<br>2485<br>231<br>276<br>248<br>291                      | एनत्य चिण्ड एनद्व सह० है के चण्यः एनद्वे सह० है के चण्यः एनद्वे पुः एनद्वे पुः एनद्वे पुः एनद्वे पुः एनद्वे पुः एनद्वे पुः एन्द्वे पुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>                                                                                                                  |
| उक्रापय-मा उक्रामिनामिक ० उक्क वि निज ० उक्क वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2618 3. 1018 2125 2483 231 276 248 299 222                                    | एनत्य चिण्ड एनद्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व प | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>1925<br>2166<br>1690<br>2355<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428<br>1966<br>759<br>2529                 |
| उक्रापय-मा उक्रामिनामिक ० उक्क वि निज ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2618<br>1018<br>2125<br>2485<br>231<br>276<br>248<br>291<br>248<br>291<br>248 | एनत्य चिण्ड एनद्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व एन्द्व प्रमान्द्व प | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>1925<br>2166<br>1690<br>2355<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428<br>1966<br>759<br>2529                 |
| उक्कापय-मा उक्कामनामिक ० उक्का विन ० उक्का येन उक्का दृष्टि ० ज्वा येन ज्वा येन उक्का दृष्टि ० ज्वा येन ज्वा येन उक्का द्वा स्थित। ज्वा येन उक्का स्थान उक्का स्थान उक्का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2618 3. 1018 2125 2485 231 276 248 299 221 18 6                               | एनत्य चिण्ड एनद्व एन्द्व स्व एव विक्रा रा र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>1925<br>2166<br>1690<br>2355<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428<br>1966<br>759<br>2529<br>1694<br>67   |
| उक्कापय-पा उक्काप्रमाणिक ० उक्का विकास । उक्का विकास । उक्का येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2618  1018 2125 2485 236 2376 248 299 299 18 612                              | एनत्य चिण्ड एनद्व सह ० देशेः प्पः एनदेव सह ० देशेः प्पः एनदेवीः प्रम्मान्द्रभिः एवं चेहिनिना एवं चुडीविना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>1925<br>2166<br>1690<br>2355<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428<br>1966<br>759<br>2529<br>1694<br>67   |
| उक्कापय-मा उक्कामनामिक ० उक्का विन ० उक्का येन उक्का दृष्टि ० ज्वा येन ज्वा येन उक्का दृष्टि ० ज्वा येन ज्वा येन उक्का द्वा स्थित। ज्वा येन उक्का स्थान उक्का स्थान उक्का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2618  1018 2125 2485 236 2376 248 299 299 18 612                              | एनत्य चिण्ड एनद्व सह ० देशेः प्पः एनदेव सह ० देशेः प्पः एनदेवीः प्रम्मान्द्रभिः एवं चेहिनिना एवं चुडीविना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1988<br>834<br>3084<br>2698<br>192.<br>2166<br>1690<br>2355<br>2487<br>3215<br>8310<br>1002<br>949<br>1631<br>428<br>1966<br>759<br>2529<br>1694 |

## श्लोकांनुक्रमणिका.

| ->->-                   |          |                        |          |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| एकोक्रिहोत्रीति         | 2358     | ) कथभियनि              | 808      |
| एड्डि मच्छइति वित्रस्त० | 1228     | कथय नियुर्ण            | 1420     |
| एडि यच्छ-इत्थमाञा ।     | 3108     | कदर्थितस्यापि          | \$16-528 |
| <b>₫</b> 3.             | }        | कदाधरदले               | 1318     |
| ५ ठ.<br>ुरेन्द्रं भनुः  |          | कडान्वहं               | 1194     |
| ्रेंन्ड्रं भनुः         | 1815     | कदा ससार •             | 3401     |
| ऐरावणान्स               | 736      | कंभरावनत०              | 8219     |
| ऐरावणे                  | 2493     | कनकभूषण०               | 898      |
| भो                      |          | कानिहास्तं             | 2726     |
| अभारो मदन॰              | <u>;</u> | कन्या कीतुक ॰          |          |
| अप्रकारा मदन॰           | 1988     | कपट स्टुना             | 3070     |
| ॐ नमः परमा०             | 12       | कपोल पन्हाती           | 1627     |
| औ 1.                    |          | कपोले मार्जार          | 1994     |
| भौदार्य सभने            | 1400     | कमर्जभवन्              | 728      |
| भौदाय सभने              | 2622     | कमलगनम्भाम             | 1516     |
| <b>4</b> 365.           |          | कमलिनीमिन्नि           |          |
|                         |          | करप्पदासी              | 1834     |
| कचित्क्षण               |          | करकिसच्यं              |          |
| कंदर्पे नड॰             |          | करचग्ण०                |          |
| कः क कुत्र              | 617      | करजाल॰                 | 72       |
| कः कालः कानि            |          | कर्यनि०                | 2436     |
| कः स्वभावः              | 3159     | कर्भ किमितं            | 608      |
| कचाभर्०                 | 2347     | करभदयिने यनस्थीनं      | 666      |
| कचग्रहो॰                | 1283     | करभदयिने योसी पीट्टः   | 667      |
| करी मुष्टि॰             | 2360     | कर्भयदि                | 664      |
| · <b>क</b> टु रटनि      | 692      | करभ रभसा०              | 669      |
| कटु स्टास्              | 1034     | करसाङ्गे               | 1886     |
| क्टिनहदये मुख्य कोर्य   |          | करान्प्रसार्थ          | 550      |
| कदिनहृदये मुञ्च भान्ति  |          | करारविन्देन            | 3499     |
| 'क्टोरनखरा॰             |          | करिकलभ                 | 622      |
| कण्टकस्य                | 2805     | करिष्यामि              | 8297     |
| कण्टकेनापि              | 2982     | करे विभाति             | 1582     |
| कण्डग्रहे               | 1085     | करोति पूड्य॰           | 365      |
| कण्ठस्य तस्याः          | 1528     | करोति लाभ              | 3223     |
| कण्डस्य नाकरो०          | 1527     | करें। धुनाना-पयस्यगाधे | 1878     |
| कण्डाव्रक्ते            | 2363     | करा धुनाना हथा कथा     | 1860     |
| कण्ठान्तः कणितं         | 2623     | कार्णकारि।ध्वव         | 14       |
| कण्ठे गद्भदता           | 3172     | कर्णिकारलनाः           | 1655     |
| क्थ ने व्यक्त ०         | 3277     | कर्णे तस्कथयन्ति       | 462      |
| कर्यं न् लिंडजन०        | 547      | कर्णेबर्तस॰            | 1990     |
| क्यं न्वेषा             | 2130     | कपूरचन्दन०             | 1084     |
| कथ मुग्धे               | 1223     | कर्रेरिव               | 2611     |
| कर्थ सं दन्त ॰          | 553      | कर्मना हि              | 3083     |
| द्धथमपि सिंख            | 1143     | क्रमेण मनसा            | 2696     |

## सुभाषिताविकः

| केल्ब्राचन्ता०                                 | 81     | 40       | 1                                                             |           |
|------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| कलम फल०                                        | 128    | മാട      | कान्तानां कुवलय॰                                              | 1883      |
| केलहरूलया                                      | 90     |          | विभान्तामुख                                                   | 1 1 9 9 0 |
| कलावनि क्षतः<br>कलुषं मधुरं                    | 10     | 45       | क्षन्ताया विकसः                                               | 2249      |
| कलुषं मधुरं                                    | 17     | 97       | कान्तार्षं च                                                  | 2627      |
| 30 CO C POT                                    | / 90   | 41<br>58 | Alled dedo                                                    | 2147      |
| कारपद्धसान्वग्रस                               | 1 91   | O F      | कान्ते सागिस                                                  | 2146      |
| कल्पयति येन                                    | 90     | ยย<br>กอ | काम प्रियानापि                                                | 513       |
| काल्पस्याय                                     | . 5    | 94<br>91 | कामं भवन्तु                                                   | 930       |
| - कहालिविकर०                                   |        | 30       | काम विष च                                                     | 3324      |
| उपयुक्तवीनां महता                              | 14     |          | ଏହା <del>ପ୍ରତ୍ୟ</del> କଥା ବ୍ୟକ୍ତ                              | 7694      |
| चारि एनं भेषाय०                                | 1      |          | कामार्थी लिप्स॰                                               | 2951      |
| कवरान्त्रपानना वानु ।                          | 18     |          | कामार्थी लिप्स०<br>कामिनीकाय०<br>कामिनीवदन०<br>कामः संविधिता० | 1256      |
| अस्त्रीवास्थळ                                  | 60     |          | कामिनीवदन०                                                    | 2015      |
| अपना तिलक                                      |        | 7        |                                                               | 1 33900   |
| कश्मीरान्गन्धः<br>कस्तूरीतिलकं<br>कस्त्वं मीः  | 82     | 4        | कायस्थमादर् ०                                                 | •         |
| कस्त्वं भीः<br>कस्त्वं लोहित् ०<br>कस्त्वं जली |        | 3        | किथिन त्रिविधं                                                | 9061      |
| कस्तं ज्ञली                                    | 103    | एक्री.   | कुनुणन्प्रियता०<br>णै: से <sub>र्या</sub> ः ::: :::           | 2658      |
| कस्मात्सत्यवती ०                               | 2573   | 377      | 10. T                                                         | 130       |
| कस्माद्वाति                                    | 1441   | 4014     | , भार सार्थ कर            | 1940      |
| कस्माहार्लिको                                  |        | 3718     | णोत्यञ्ज ०<br>गते वैचित्र्या०                                 | 0021      |
| कस्माह्याः                                     |        | 9014     | गन्यापञ्चाप<br>जिः प्रष्टत्र्यो ०                             | 2001      |
| कस्यादेजा०                                     |        |          |                                                               |           |
| कस्यानमञ्जू                                    |        |          | ामालोचिता०<br>किर्ोये                                         |           |
|                                                | 3495   |          |                                                               |           |
| कस्योदपत्स्यन                                  | 773    | 4014     | ौन प्रति०<br>१८                                               | 2132      |
| काकः काँकिल •                                  | 1 -11  | कार      | ોર્ધિનો                                                       | 2394      |
| काकः स्वभावः                                   | 1      |          | रः किरातः                                                     |           |
| काकतालीय <b>०</b>                              |        | काल      | क्रूटम्भुनापि                                                 | 1122      |
| काकाकीर्त्य                                    | 2324   | कार      | क्ट्रिटिमह                                                    | 1121      |
| काकुलभूस्य                                     | 2286   |          | कियं                                                          |           |
| कार्के शीर्च                                   | 3240   |          | मार्स्                                                        |           |
| काकैः सह                                       | 719    | कारि     | वन्दीपुलिनी०                                                  | 38        |
| का खलेन                                        | 374    |          | ष्यं पयसां                                                    |           |
| कावितुरा                                       | 1094   |          | ਜੀਲ                                                           |           |
| काचा मृणमंणिः                                  | 214    |          | पासृतं                                                        | 172       |
| काञ्चीगुणै०                                    | 1553   | काइ      | गः`क्षीर∘                                                     | 1797      |
| काञ्चीदामक०                                    | 1372   | कि व     | कण्टकैक०                                                      | 804       |
| काञ्च्या गढतरा                                 | 2081   | कि व     | कण्डे कियता० ∙∙∙∙∙                                            | 1684      |
| का नाम वृद्धि ०                                | 2307   | कि व     | ति्ष्य०                                                       | 2790      |
| काान स्थानानि                                  | 1717   | कि       | हरीत्                                                         | 2465      |
| कानीनस्य                                       |        | किं व    | विस्तर्यः                                                     | 134       |
| कान्तः पुत्रि                                  | 1174   |          | पितासि                                                        | 121       |
| कान्तवेदम                                      | 1938   | कि व     | मैं: इ                                                        |           |
| कान्ता ददाति                                   | 1261   | कि व     | मैं: क                                                        | 2431      |
| कान्तानगधर०                                    | 2018   | (F 3     | कीव                                                           | 774       |
|                                                | -010 1 | . 74 7   | (ALL) 1001000100010010011                                     |           |

3472

1645

472

कि शाकानि.....

किशक ज्यप ०

कुतक कृतके ०....

कृतक मधुरा .....

कृतगङ्गीवक ०

1628

1047

..... 3490-

ř,

## **सु**भाषितावतिः

| कृतगुर्तर०                                          | 2188      |                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| कृत्रज्ञस्य                                         | 2000      | कोटरान्नः                                             | 1697               |
| কুনহান০                                             | 340       | कोटरे निमिर्                                          | 1120               |
| कृतसरस॰                                             | 1183      | कोतिभारः                                              | \$18-2600          |
| कृतान्तपाद्या •                                     | 8009      | को दर्शयति                                            | 3089               |
| कृत प्रत्युप् , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3015      | क्। धन्यः साख                                         | 1104               |
| \ _केलीपकार"                                        | 1900      | को नु विक्या०                                         | 3371               |
| ्रे वा चावना                                        | 841       | कीपस्यकुं                                             | 132                |
| क्रमस्थ कोष०                                        | 725       | कोपाको मल ॰                                           | 1351               |
| कृत्य प्रकाष ।<br>कृत्यस्थित्यात्व<br>कृत्यात्विक   | 2986      | कोपादेक ०                                             | 590                |
| कृत्वापि रहता                                       | 411       | कोपापाटल०                                             | 1609               |
| कृत्वावि येन                                        | 2657      | कोगे यत्र                                             | 1630               |
| बुत्वा बलवता                                        | 2150      | कोय द्वारि                                            | 104                |
| कृत्वा बलवता<br>कृत्वा विग्रह०                      |           | कोर्य भानिन ०<br>कोर्थान्यस्य                         | 1032               |
| कृत्वीपकारकृत्वीपकार                                | 97<br>477 |                                                       | 8470               |
| कुरमण विलय ०                                        | 3279      | काञाहरह० : : : : :                                    | 10-6               |
| कृषणसमुद्धी०                                        | 484       | काथान्मारू<br>काबाहरूद्र० : रू. ।<br>काथाः स्फीननरः । | 1523               |
| कृपणेन् समो                                         | 468       | कीर्म संकोच॰                                          | 2753               |
| कृष्णम् समाः                                        | 3390      | कान सका पण                                            | 1477               |
| कृशः काणः<br>कृशा केनासि                            | 1326      | क्रमेलकं                                              | 673                |
| कृशा क्षेत्रार                                      | 2487      | क्रयादीष्ठभ०                                          | 2381               |
| कुशासीत्यानीना                                      | 1325      | कान्तकान्त०                                           | 2008               |
| कृष्ण वर्षहन                                        | 766       | कामन्त्यः क्षत् ०                                     | 2588               |
| कृष्णः जीविन॰                                       | 2291      | किमयो भस्म                                            | 3275               |
| कृष्ण कृष्ण कृषारुः                                 | 3502      | कुद्धीलुक् ०                                          | 717                |
| कृत्य कृत्य परमेश्वर                                | 3511      | कोधाद्वति                                             | 3345               |
| कृष्ण लदाहु०                                        | 3406      | क्री: करी                                             | 2404               |
|                                                     |           | क्ष कठिनमहें                                          | 703                |
| कृष्णेनाम्ब                                         | 40        | इन्कीडिति                                             | 662                |
| कुष्णीयं मथना ?                                     | 2632      | क गती मुगी                                            | 957                |
| केकाः कला                                           | 678       | क्ष्मिचिद्यक्षी०                                      | 728                |
| केका नभाद्धर०                                       | 687       | क्विसाम्बला•                                          | 2131               |
| केचिरहाननो                                          | 2764      | क्रचित्सस्य ०                                         | 1823               |
| केचिद्वयेन                                          | 8449      | क्विद्यस्थित                                          | 2064               |
| केचिन्मृगमुखा                                       | 2788      | इन्दिपि वस्त०                                         | 2863               |
| केनकी कुसुमे                                        | 724       | क्षिद्वमी                                             | 2940               |
| कतक्यः कण्टकै ०                                     | 2299      | 1 7 1 1                                               | 2941               |
| केन कमेण                                            | 1446      |                                                       | 1891               |
| केनाम्रात्                                          | 746       | 4                                                     | 1827               |
| केलि कुरूष                                          | 623       | क्विन्मोहा॰                                           | 1627<br>562        |
| केशाः किमप०                                         | 2294      | <b>इ</b> तनेजः                                        | 902<br>88 <b>6</b> |
| केश नाकुल०                                          |           | क दृष्टमन्धेन                                         | 141                |
| केंद्रीः केंसर्॰                                    | 1845      | क देवियात्र                                           |                    |
| केषांचिद्वाचि                                       | 143       | क पिशुनस्य                                            | 482                |
| केलासायित ०                                         |           | <b>क</b> प्रस्थितासि                                  | 0#40               |
| बोब्रिलश्चन०                                        | 1648      | क भातभारितासि                                         | 8072               |

| श्लीकानुक्रमणिका.                    |           |                                            |            |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|
| द्धाकार्। गिरि॰                      | 634       | स्वन्यारो दिवसे॰                           | 314¥       |
| काकाय शहा ।                          | 1848      | खद्राभाष्यं तु                             | 3175       |
| मान्तः ज्ञान्यो                      | 952       | खे खेदमन्दौ                                | 1394       |
| कामीदः क                             | 2240      | खेद कि खलु                                 | 181        |
| केदानी दार्पता •                     | 58        | खेदाय स्तन्                                | 2034       |
| क्षण बालो                            | 3139      | ख्याता नराभि                               | 160        |
| क्षणक्षायिण                          | 299       | ख्यानि गमयति                               | 154        |
| क्षणभङ्गि                            | 1198      | रूपाति यत्र                                | 284        |
| क्षणमनहिन् ।                         | 2189      | <b>ग</b> 81.                               |            |
| क्षणमध्यनु ।                         | 2449      |                                            | e 1 fm     |
| क्षणमयमुर्व                          | 2186      | गगनदायन्                                   | 578        |
| <b>क्षण</b> संपदियं                  | 3313      | गङ्गानीरकृतीटज॰                            | 3412       |
| क्षमः क्षामीकृत्य                    | 1765      | गङ्गन्।रत्रङ्ग                             | 8078       |
| क्षमीदातां                           | 2819-3228 | गङ्गाधीतिशाला                              | 2244       |
| क्षान्तंन क्षमया                     | 3178      | गङ्गाविग्रहर्                              | 122        |
| धामा तनुर्गेति                       | 1433      | गच्छ गच्छिस्                               | 1040       |
| क्षार् राद्धेमिदं                    | 2879      | गच्छतस्तिष्ठतो-मा भूनमनः                   | 3507       |
| क्षारतिवहिं                          | 860       | गच्छतस्तिष्ठतो—यञ्च भूत०                   | 2970       |
| क्षिपनीप्यन्य ।                      | 1237      | गच्छ त्रपे                                 | 3068       |
| क्षीण क्षीण समी ॰                    | 546       | गच्छन्पिपीलको                              | 2686       |
| क्षीणः क्षीणीपि                      | 1611      | गच्छेन्युन्नतया                            | 2079       |
| क्षीणश्रनद्रो                        | 560       | गजनुरग०                                    | 483        |
| श्चन्धामेण                           | 1024      | गणयति गगने                                 | 2302       |
| श्रुत्क्षामीपि                       |           | गणयन्ति नाप०                               | 152<br>707 |
| श्चनर्षदुःखं                         | 3014      | गतं तद्वामीर्थं                            | 1612       |
| श्रुदाः संत्रास०                     | 2283      | गनप्राया रात्रिः                           | 944        |
| श्चंद्राः सन्ति                      | 285       | गत्मित्रवा०                                | 1211       |
| धुभासमा                              | 8442      | गतानि इन्न०<br>गतास्ते जीभूना              | 846        |
| क्षुधितेपि                           |           | गतिपि वयसि                                 | 2645       |
| े क्षुक्षदेवा०                       | 9101      | गते प्रेसावन्धे                            | 1141       |
| <b>4</b> 20.                         |           | गते सुद्ददि                                | 8208       |
| खित्रमपि                             | 338       | गतीस्तं घमीज्ञाः                           | 1140       |
|                                      |           | गन्तव्यं यदि                               | 1059       |
| खट्टा नितान्त०<br>सहास्तिष्ठन्तु     |           | गन्तुं सत्वर् ०                            | 1712       |
| खण्डभाद०                             |           | गन्धु सत्पर                                | 753        |
| खमिन जलं                             |           | गन्धकसारी                                  |            |
| खर्यनमपि                             |           | गम्भीरस्यापि                               |            |
| खरमखर०                               | 1 -172    | गर्जन्हरिः                                 |            |
| खरनखरण्याः सुस्तन्                   | 335       | गर्ज वा वर्षे                              |            |
| ख्लानां कण्टका०                      | 1 111     | शकित्वा बहुद्र                             |            |
| स्रुलेन् धन ०                        | 1         | राक्षित्वा यह सेनिस्टच्य                   |            |
| स्रकेषु सञ्ज्ञ                       | 1         | गर्जित्वा यहुँ सेनिक्षध्यगर्जित्वा मेघधीरं | 2424       |
| स्वासपाः                             |           | यनातीना                                    | 854        |
| Anterior des erres erres establishen | m         | *                                          | 1 4 1 7    |

# **सुभावितावातिः**

| गाटालिक्सन०                                        | 2114 | पैष्माभा शसितैः                                  | 1406       |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
| गाहाक्षेष ०                                        |      | यीष्मे हारतुषार •                                | 3323       |
| गायति विहसति                                       |      | ग्रीष्मोष्मप्राष                                 | 1715       |
| गायन्ति किनर ०                                     |      | į į                                              |            |
| गुण एव नाल॰                                        | 2853 | घ 12.                                            |            |
| गुणदोषा०                                           | 349  | पश्चहभ्रभ०                                       | 2397       |
| गुणमयोपि                                           | 1756 | घटनं विघटन०                                      | 520        |
| गुणराशिमहा॰                                        | 216  | घट्यसि पन०                                       | 2503       |
| गुणवस्जन • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 218  | घटे जन्मस्थाने                                   | 2279       |
| गुणवस्वे                                           | 2464 | धन्संतमस॰                                        | 778        |
| गुणवदगुण०                                          | 2934 | धनोद्यानच्छाया०                                  | 8414       |
| गुणवानिस्म                                         | 2877 | यासग्रासं                                        | 640        |
| गुणावनसु चर •                                      | 301  | युमृणसुमनः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2205       |
| गुणवृद्धिवर्ण                                      | 1383 | यृतम्बण्                                         | 3188       |
| गुणाः खलु—भधसंचय॰                                  | 2672 | पृतेन भोजनं                                      | <u>,</u> ' |
| गुणाः खलु—सगुणो                                    | 2673 | भन्तः शपन्तः                                     | 2909       |
| गुणा गुणहेषु                                       | 260  | द्यात्वा श्रीणी॰                                 | 2423       |
| गुणानां सा                                         | 451  | <b>च</b> 56.                                     |            |
| बुणानामन्तरं                                       | 293  |                                                  |            |
| शुणा यत्र म                                        |      | चकाशिरे                                          | 1871       |
| गुणार्जने हेवा                                     | 3065 | चक्रधरोषि                                        | 8256       |
| गुणिनः समीप॰                                       | 247  | चक हुहि                                          | 87         |
| गुणिनायपि                                          | 312  | चकाव्ही विरही                                    | 1919       |
| गुणिनि गुणजो                                       | 253  | चितिताच                                          | 2331       |
| गुणेषु यतः                                         | 2671 | चक्षुः किं कम्पसे                                | 1107       |
| गुणैः सर्वज्ञ                                      | 2683 | चक्षुः प्रीत्या                                  | 2084       |
| गुरुः प्रकृत्येव                                   | J550 | चक्षुर्वेद्या०                                   | 8016       |
| गुँहणा स्तम- मुख                                   | 1233 | चक्षुद्रेश्यात                                   | 1352       |
| गुरुणास्तन-सोपदिष्टा                               | 1234 | चक्रस्तृणेन                                      | 2346       |
| गुरुनटदेवज्ञ०                                      | 2301 | चदुलचात्क०                                       | 939        |
| गुर्वन्तिके न्हिया                                 | 2046 | चटुहनयने                                         | 1097       |
| गुहाश्रिनो धर्म०                                   | 3408 | चण्डचाणूर०                                       | 38         |
| गृंधी निर्भर                                       | 2377 | चण्डालक्ष                                        | 8162       |
| गृंदं इमशानं                                       | 991  | चत्रः मृजता                                      | 2769       |
| गृहमध्य०                                           | 471  | चन्दनं स्तन॰                                     | 2158       |
| गृह दुर्गेन् • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 309  | चन्दने विष०                                      | 798        |
| गोपायन्ती                                          | 1095 | चन्द्रः सुधांद्यु॰                               | 663        |
| गोभुजां बलमा                                       | 3364 | चन्द्रग्रहणेन                                    | 126        |
| गोवधनां खरण ०                                      | 34   | चन्द्रश्रण्ड०                                    | 1277       |
| गौरः सुपीवरा०                                      | 2804 | चपलहृदये                                         | 1176       |
| स्थित एष                                           | 799  | चरणपतनं                                          | 1187       |
| ग्रामेस्मिन्पथि                                    | 1771 | चरतवृषभा                                         | 611        |
| बावाणी मणयो                                        | 864  | परावर्शग०                                        |            |
| धीष्मं द्विषन्तु                                   | 868  | चितः केलिये                                      | 1742       |

# श्लोकानुक्रमणिका.

| चलनु तर्ला०           | 1575                 | <b>डा</b> 61.                   |       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| चलकुचं ्              | 2136                 | जगित मिथुने                     | 2203  |
| चला विभूतिः           | 8315                 | जगत्सिसृक्षा ०                  | 4     |
| चातक तात              | 684                  | जयनमुझत्                        |       |
| चाह्ता पर ०           | 356                  | जार्के तदीये                    | 1568  |
| चारमधुवत०             | 1267                 | बटाभाभि॰                        | 1999  |
| चिकुरमकरा             | 1485                 | जडे प्रभवति                     | 292   |
| चित्रज्ञः कुरुते      | 2845                 | जिंदेषु राज॰                    |       |
| चित्रं कारण०          | 2434                 | जार्जे राज                      | 2798  |
| चित्रं कियद्यदय०      | 977                  | जनमजिन्                         | 1462  |
| चित्रं यदेव           | 1520                 | जनमनुरागि०                      | 120   |
| चित्रैर्यस्य          | 810                  | जनस्थाने                        | 3264  |
| विन्तनीया             | 2687                 | जन्मनि केश०                     |       |
| चिन्ताकुलः            | 1992                 |                                 | 3332  |
| चिन्ताचिक्रिणि        | 88                   | जन्मान्तर्श्वता०<br>जन्मेव ताव० | 3216  |
| चिन्तामणे भूवि        | 902                  | जभा जल्यः                       |       |
| चिन्नामणेस्नुण०       | 903                  | । जय कृष्ण                      | 3519  |
| चिरं शीत <sup>ं</sup> | 1656                 | जय कृष्ण<br>जयन्ति कान्ता०      | 1541  |
| चिर्माविष्कृत०        | 76                   | जयन्ति जित्                     | 198   |
| चिर्विरहिणी०          | 2063                 | जयान्त । जत् । जये भरित्र्याः   | 1476  |
| चिराय सत्सगम०         | 262                  |                                 | 499   |
| चिरारूढप्रेम०         | 2129                 | जरामरण०<br>जर्जरृत्णाग्र०       | 779   |
| चुम्बन्ती गण्ड०       | 1855                 |                                 | 11.7  |
| चुनोद्यानं            | 2251                 | जलकण॰<br>जलजभिदुरी॰             | 1     |
| चेतः प्रसाद०          | 161                  | जलतस्तृण०                       |       |
| चेतांसि चपल०          | 1670                 | जलभिजलान्ता                     | 2890  |
| चेतीहरा               | 3318                 | जलवेकन                          | 203   |
| चैत्रं मा स्मर        | 2613                 | जलस्तराणि                       | 951   |
| च्युता दन्ताः         | <b>8</b> 25 <b>4</b> | जलान्तरीय                       | 1646  |
| च्युतामिन्दी०         | VV                   | जलपन्ति सार्धे ०                | 2771  |
| च्युताप्युद्भच्छति    | 228                  | जाड्यं श्रीमति                  | 464   |
|                       |                      | । जानः कर्मः                    | 1083  |
| <b>ড</b> 10.          | }                    | जातवरस्तु                       |       |
|                       |                      | जातश्र नाम                      | 529   |
| चन्दोरहिता            | 2337                 | जातस्य हि                       | 3269  |
| छाया नात्मन           | 821                  | जाताः प्रकृ                     |       |
| डायामम्भसि            | 1995                 | जातीः पर्                       | 3821  |
| छायावृन्तो            | 791                  | जानी जाती                       | 3517  |
| <b>डा</b> यास्येव     | 817                  | जात्य कार्य                     |       |
| क्रिस्वा पाद्या ०     | 655                  | जाने कोपतरक्रिता                | 1     |
| छिस्वा हार् ॰         | 1844                 | जाने कापपराङ्कर्वा              | 1 - 1 |
| छिद्यन्ती वन०         | 1770                 |                                 |       |
| छिन्नेष्वनर्था        | 2351                 | जानेन्यासहितं                   |       |
| किइस्त्रस्य           | 815                  | षायमानो                         | 3367  |
|                       |                      |                                 |       |

# ५९६ / सुभाविताविकः

| क्रियांसरः                                                                                                                                                                                | 2830                                                                                                                     | तेंद्रदर्भ्य                                                                                                                                                                                                  | 762                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जितेन्द्रभासी                                                                                                                                                                             | 862                                                                                                                      | तनुनृणाग्न•                                                                                                                                                                                                   | 978                                                                                                                   |
| जिले न्द्रयस्यं                                                                                                                                                                           | 2917                                                                                                                     | तन्नास्त कारयति                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| बिहाद्षितः                                                                                                                                                                                | 333                                                                                                                      | तन्मित्रमापदि                                                                                                                                                                                                 | 2929                                                                                                                  |
| बिहायाँ रेडेरनं                                                                                                                                                                           | 2300                                                                                                                     | तन्मे निष्प्रश्रय •                                                                                                                                                                                           | 2597                                                                                                                  |
| बीयन्तां दुर्जेयाः                                                                                                                                                                        | 2651                                                                                                                     | तन्त्रीकटाक्ष०                                                                                                                                                                                                | 2225                                                                                                                  |
| जीवञ्जीवयति                                                                                                                                                                               | 517                                                                                                                      | तन्बी मुङ्झित् ।                                                                                                                                                                                              | 2548                                                                                                                  |
| श्रीवतो निगर०                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | तन्वी विग्रहिणी                                                                                                                                                                                               | 2586                                                                                                                  |
| जीवनग्रहणे                                                                                                                                                                                | 331                                                                                                                      | तन्बद्धना गज्ञ                                                                                                                                                                                                | 1557                                                                                                                  |
| जीवन्यर्थक्षये                                                                                                                                                                            | 3182                                                                                                                     | तन्बङ्गागुरु ।                                                                                                                                                                                                | 1091                                                                                                                  |
| जीवस्रपि न                                                                                                                                                                                | 381                                                                                                                      | तम्बङ्गा मुख्                                                                                                                                                                                                 | 1957                                                                                                                  |
| जीवजीव                                                                                                                                                                                    | 2271                                                                                                                     | तम्बद्धाः विष्य                                                                                                                                                                                               | 1247                                                                                                                  |
| जीवामीति                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | तन्त्र्याः समुत्तुद्र ०                                                                                                                                                                                       | 1540                                                                                                                  |
| जीवित इष                                                                                                                                                                                  | 156                                                                                                                      | तह्त्र्या संप्रतिपत्ति ।                                                                                                                                                                                      | 1869                                                                                                                  |
| ज्ञानीनां वक्तु ०                                                                                                                                                                         | 2704                                                                                                                     | तप्रे महाविरह० १                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| इयेष्ठी भ्याना                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | तम्स्नोमः                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| च्वलिनं कुसुम                                                                                                                                                                             | 1664                                                                                                                     | नमोयस्नं                                                                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                   |
| ह्विल्तं न                                                                                                                                                                                | 2268                                                                                                                     | तयागवा                                                                                                                                                                                                        | 2727                                                                                                                  |
| श्वदाहरीपम्य ॰                                                                                                                                                                            | 2216                                                                                                                     | तरल्यसि                                                                                                                                                                                                       | 695                                                                                                                   |
| <b>ដ</b> 1.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | तस्यीर्मणी                                                                                                                                                                                                    | 1311                                                                                                                  |
| स्त र-<br>समिति वैद्य                                                                                                                                                                     | 7007                                                                                                                     | वरी नीरों इने                                                                                                                                                                                                 | 706                                                                                                                   |
| श्लागात वास्य                                                                                                                                                                             | 1397                                                                                                                     | तर्के कार्के इये                                                                                                                                                                                              | 3480                                                                                                                  |
| त 141.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | तकींप्रतिष्ठः                                                                                                                                                                                                 | 3437                                                                                                                  |
| ते राजान०                                                                                                                                                                                 | 2571                                                                                                                     | तब बुसुम॰                                                                                                                                                                                                     | 1298<br>2468                                                                                                          |
| तद्दस्यग०                                                                                                                                                                                 | 2201                                                                                                                     | तव शतु ०                                                                                                                                                                                                      | 1507                                                                                                                  |
| 10.14 (44)                                                                                                                                                                                | MACAI                                                                                                                    | नविष विद्वस्य                                                                                                                                                                                                 | 1901                                                                                                                  |
| <i>គតខាប់បាកប</i>                                                                                                                                                                         | 1224                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 0000                                                                                                                  |
| तत्थारभज्ञाय<br>सर्वोक्षण                                                                                                                                                                 | 1324<br>2153                                                                                                             | तवोच्छ्ना०                                                                                                                                                                                                    | 2298                                                                                                                  |
| ततोह्मण०                                                                                                                                                                                  | 2153                                                                                                                     | तस्मान्सभ्यः                                                                                                                                                                                                  | 2827                                                                                                                  |
| ततीस्ण०<br>तस्कि काव्य०                                                                                                                                                                   | 2153<br>163                                                                                                              | तस्मात्सभ्यः                                                                                                                                                                                                  | 2827<br>3452                                                                                                          |
| ततीरूण०<br>तस्कि काव्य०<br>तचादृश्चं                                                                                                                                                      | 2153<br>163<br>1284                                                                                                      | तस्मात्सभ्यः                                                                                                                                                                                                  | 2827<br>3452<br>1559                                                                                                  |
| ततीरूण०<br>तस्कि काञ्य०<br>तत्त्वादृश्ची<br>तत्त्वादृष्टी                                                                                                                                 | 2153<br>163                                                                                                              | तस्मात्सभ्यः<br>तस्मादनन्त०                                                                                                                                                                                   | 2827<br>3452<br>1559<br>1491                                                                                          |
| तरीक्षणः                                                                                                                                                                                  | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998                                                                                       | तस्मास्सभ्यः                                                                                                                                                                                                  | 2827<br>3452<br>1559<br>1491<br>2109                                                                                  |
| ततीरूण०<br>तस्कि काञ्य०<br>तत्त्वादृश्ची<br>तत्त्वादृष्टी                                                                                                                                 | 2153<br>163<br>1284<br>555                                                                                               | तस्मास्सम्यः<br>तस्मादनन्त०<br>तस्याः पद्म०<br>तस्याः दालाका०<br>तस्याः सान्द्र०<br>नस्या महा०                                                                                                                | 2827<br>3452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399                                                                          |
| ননাহত্যত<br>নাকৈ কাত্যত<br>নাবুহা<br>নাবুহা<br>নাবুহা<br>নাবুহা<br>নাবুহাত<br>নাবিশ্বভণ্ড<br>নাব্যাবিভণ্ড                                                                                 | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1 <b>54</b> 8                                                                      | तस्मास्सम्यः तस्मादनन्त० तस्याः पद्म० तस्याः शलाका० तस्याः सानद्र० तस्या महा० तस्या मुखस्या०                                                                                                                  | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517                                                                  |
| ततीरूण० ततिक काञ्य० ततिक काञ्य० तत्तिक काञ्य० तत्त्वदेव तत्र पूर्व० तत्त्विष्टप० तत्र्यावदेव तत्र पूर्व० तत्त्र्यावद्य० तत्र्यावद्य० तथा प्रदेरमाक                                        | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008                                                                       | तस्मास्तःभः<br>तस्मादनन्न०<br>तस्याः पद्म०<br>तस्याः शलाका ०<br>तस्याः सान्द्र०<br>नस्या महा०<br>तस्या मुखस्या०<br>तस्या निनापि                                                                               | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1899<br>1517<br>1534                                                          |
| ततीरूण० ततिक काञ्य० ततिक काञ्य० तत्तिक काञ्य० तत्त्वदेव तत्र पूर्व० तत्त्विष्टप० तत्र्यावदेव तत्र पूर्व० तत्त्र्यावद्य० तत्र्यावद्य० तथा प्रदेरमाक                                        | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622                                                               | तस्मास्तः थः<br>तस्मादनन्तः<br>तस्याः पद्मः<br>तस्याः शलाकाः<br>तस्याः सान्द्रः<br>नस्या महाः<br>तस्या महाः<br>तस्या मुखस्याः<br>तस्या स्तानाम्तरः                                                            | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1584<br>1068                                                  |
| तत्तिक्षणः<br>तत्तिकं काव्यः<br>तत्त्वद्वां<br>तत्त्वद्वदं<br>तत्र पूर्वः<br>तत्त्वविष्ठपः<br>तत्त्वव्यस्त्वः<br>तथा स्तुष्टः<br>तदक्कुराणि                                               | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>987                                                 | तस्मास्तःभः तस्मादनन्न० तस्याः पद्म० तस्याः पद्म० तस्याः शालाका ० तस्याः सान्द्र० नस्या महा० तस्या मुखस्या० तस्या निनापि तस्यास्तनान्तर ० तां भवामी                                                           | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1534<br>1068                                                  |
| तलोकण० तरिक काञ्य० तरिक काञ्य० तरिक काञ्य० तर्जादृश्चा तर्जादृद्व तत्र पूर्व० तर्जाविष्टप• तत्र्यास्क० तथाभूदस्माकं तथा संतुष्टः तदक्कुराणि नदिवतथ०                                       | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>987<br>2182                                         | तस्मास्तःथः<br>तस्मादनन्न०<br>तस्याः पद्म०<br>तस्याः शलाका ०<br>तस्याः सान्द्र०<br>नस्या महा०<br>तस्या मुखस्या०<br>तस्या निनापि<br>तस्यास्तनान्तर०<br>तां भगमा                                                | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1534<br>1068                                                  |
| तलोक्षण० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तर्शावदेव तत्र पूर्व० तत्त्रावदेव तत्र पूर्व० तत्त्रावष्टप० तत्र्यायस्त्र० तथा पूर्वस्माकं तथा संतुष्टः तब्द्भुराणि नद्यितथ० सवावस्नातानां             | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>987<br>2182<br>1714                                 | तस्मास्तः यः तस्मादनन्तः तस्याः पद्मः तस्याः पद्मः तस्याः द्माः वालाकाः तस्याः सान्द्रः नस्या महाः तस्या मुखस्याः तस्या मुखस्याः तस्या मनापः तस्यास्तनान्तरः तां भगमाः तानु नदीर्भः तानु नदीर्भः तानु नदीर्भः | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1534<br>1068                                                  |
| तलोकण० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तर्वावदेव तत्र पूर्व० तिव्यवष्टप० तत्र्यायस्व० तथा पूर्वस्माकं तथा संतुष्टः तक्कुराणि नदवितथ० सवालस्नातानां तवेवाजिह्याकं                   | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>937<br>2182<br>1714<br>1577                         | तस्मास्तः यः तस्मादम्नन् । तस्याः पद्मा० तस्याः पद्मा० तस्याः शाल्या । तस्याः सान्द्र ० तस्याः सहा० तस्या महा० तस्या मुखस्या० तस्या मिनापि तस्यास्तनान्तर ० तां भगमी तानुष्रदीर्घ ० तानुष्रता० तापं हन्नि     | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1534<br>1068<br>1<br>2527<br>976                              |
| तलोकण० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तर्वावदेव तत्र पूर्व० तिव्यवष्टप० तत्र्य-यस्त्र० तथा प्रदेस्माकं तथा संतुष्टः तहकुराणि नदवितथ० सदात्यस्नातानां तवेवाजिद्याकं तक्र्यानं यत्र | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>937<br>2182<br>1714<br>1577<br>3488                 | तस्मास्तःथः तस्मादनन्न० तस्याः पद्म० तस्याः पद्म० तस्याः शान्द्र० नस्या सहा० तस्या महा० तस्या मुखस्या० तस्या निनापि तस्यास्तनान्नर्० तां भगर्मा तावृग्दीर्भ० तानुमता० तापं हन्नि तापः स्वास्मन                | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1584<br>1068<br>1<br>2527<br>976<br>205<br>948                |
| तलोकण० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तर्शिकं काव्य० तर्शिवंदेव तत्र पूर्व० तिव्यवंद्वप० तत्य-यस्त्र० तथा संतुष्टः तदकुराणि नद्दित्य० सदात्यस्नातानां तदेवाजिद्वाकं तक्रुग्नानं यत्र तह्रुपाम् | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>937<br>2182<br>1714<br>1577<br>3488                 | तस्मास्तः यः तस्मादनन्तः तस्याः पद्मः तस्याः पद्मः तस्याः द्माः वालाकाः तस्याः सान्द्रः नस्या महाः तस्या मुखस्याः तस्या मिनापः तस्यास्तनान्तरः तां भगमाः तादृग्दीर्भः तापुग्नताः तापः स्वात्मनि तापायाना      | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1517<br>1534<br>1068<br>1<br>2527<br>976<br>205                               |
| तलोकण० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तरिकं काव्य० तर्वावदेव तत्र पूर्व० तिव्यवष्टप० तत्र्य-यस्त्र० तथा प्रदेस्माकं तथा संतुष्टः तहकुराणि नदवितथ० सदात्यस्नातानां तवेवाजिद्याकं तक्र्यानं यत्र | 2153<br>163<br>1284<br>555<br>2998<br>1548<br>1008<br>1622<br>670<br>987<br>2182<br>1714<br>1577<br>3488<br>1373<br>1858 | तस्मात्सभ्यः तस्मादमन्न० तस्याः पद्म० तस्याः पद्म० तस्याः शान्द्र० नस्या सहा० तस्या महा० तस्या मुखस्या० तस्या मिनापि तस्यास्तनान्नर० ता भगर्मा तावृग्दीर्भ० तानुमता० तापं हन्नि तापः स्वात्मनि                | 2827<br>8452<br>1559<br>1491<br>2109<br>1399<br>1517<br>1534<br>1068<br>1<br>2527<br>976<br>205<br>948<br>2886<br>931 |

# श्लोकानुक्रमाणिका.

| त्तामक्श्यामयं                      | 3058 | स्यज्ञति भय०            | 2847 |
|-------------------------------------|------|-------------------------|------|
| ताराप्रसून ०                        | 1998 | त्यज्ञ रूष ०            |      |
| नार्हण्योध्मणि                      | 1307 | त्यामी गुणा ०           | 508  |
| त्तावत्सन्ति                        | 3183 | त्यागीयभाग •            | 470  |
| ताबदाश्रीयते                        | 2266 | त्यागी हि सर्व०         | 1271 |
| ताबबेबामृत०                         | 1244 | त्राता भौतिभूता         | 96   |
| ताबद्वर्जाते                        | 588  | त्रिवद्यसिथुन्          | 2196 |
| ताबद्धणा                            | 3252 | त्रिनयनबटा०             | 1993 |
| तावदाकित्                           | 712  | त्रिभिनेत्रेः           | 1308 |
| तावह्रयस्य                          | 2755 | बुठाइणीपि               | 929  |
| निर्मिरविरहा०                       | 2202 | त्रेलोक्यभूषण०          | 183  |
| तिरोहितान्तामि                      | 1880 | त्रैलोक्योपेकृति        | 1030 |
| तिष्ठत्येकेन                        | 2741 | त्वं तस्यां यदि         | 1348 |
| तिष्ठन्तं च                         | 3296 | त्वे तावद्रहु०          | 1632 |
| तीक्षं कटाक्ष०                      | 1282 | स्वं द्वित्राणि         | 2516 |
| तीक्ष्णं रविस्तपति                  | 1821 | त्वं भोगी यदि           |      |
| तीव्रात्सम्बर्                      | 2565 | त्वं राजा वय०           | 3473 |
| नुक्रात्मनास्त०                     | 990  | खदरिपुर०                | 2501 |
| तुँद्रशत्मनां तुङ्गः ०              | 259  | त्यदर्थिनी              | 1398 |
| नुलामाहद्ये                         | 2428 | त्वदाप्तचामीकर ०        | 2561 |
| नुरुयजाति ०                         | 3298 | त्वद्यद्याः पुण्डर्शक ० | 2476 |
| नुस्यवर्ण ०                         | 764  | त्वद्यशोजलभी            | 2478 |
| नृत्या सुख                          | 578  | लबात्रासमये             | 2512 |
| नुल्येपराधि                         | 2263 | त्वद्वक्षं नेत्र०       | 1571 |
| नुष्णीमाःस्व                        | 2148 | त्वद्वाहुदण्ड०          | 2495 |
| र्णमणेर्मनु ॰ · · · · · · · · · · · | 971  | त्वन्मूले पुरुषा०       | 816  |
| नृण।दवि लेंघु०                      | 3205 | स्वमित्र कीपि           | 1134 |
| तृंणानि नीन्यूल्यति                 | 261  | त्वया कर्म              | 1432 |
| तुषा द्युष्यत्यस्यि                 | 3387 | न्दया सह ू              | 2473 |
| तृष्णाखनि०                          | 3247 | त्वयि जनादैन्           | 3513 |
| नृष्णे लगपि                         | 3248 | त्वा कृत्वापरना         | 2024 |
| वे गच्छन्ति                         | 2587 | त्वा ध्यास्वा विजने     | 1404 |
| नेजसा सह                            | 2259 | त्वामालिख्य             | 1337 |
| तेजस्विन                            | 2655 | ₹ 172.                  |      |
| तेनन्त्वाङ्कय०                      | 182  |                         | 0010 |
| ते मूर्खतर्१०                       | 483  | दक्षः श्रिय०            | 2849 |
| ते बन्दास्ते कृतिन ०                | 232  | दग्धा पूर्वमहं          | 1786 |
| ते बन्धास्ते महात्मानः              | 146  | दत्तं येन               | 881  |
| ने साधवा भुवन०                      | 275  | ददती वाञ्छित ०          | 2530 |
| तेलाकानलका०                         | 1146 | दद्शीप भास्कर॰          | 1926 |
| तस्तर्भणः                           | 1562 | दधित न जना०             | 3190 |
| त्रतियारि ०                         | 3064 | दभदसकल॰                 | 2178 |
| तेस्तृक्षारुभिव                     | 1367 | दन्ताग्रप्रहणं          |      |
| त्यक्तं बन्धवनं                     | 654  | दन्तानिर्देल०           | 2372 |

### सुमाषिताविः

| दन्ते न्यस्य करं                                          | . 638  | दिनेषु गच्छत्सु              | 1548 |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|
| दम्पन्यानिश्चि                                            | 2214   | दिवसं भृत्रीष्ण ०            | 1976 |
| दम्भेन लोभेन                                              | 3450   | दिवि निवेशित०                | 1758 |
| दयस्य कि                                                  | 1316   | दिव्यवशुरहं                  | 1208 |
| दियतभुजयेन                                                | 1737   | दिशों हाराकाराः              | 1766 |
| दियताबाहु०                                                |        | दिश्चि दिश्चि स्ग॰           | 2168 |
| दर्शयन्ति शर् ०                                           | 1792   | दिइयान्स शीत •               | 64   |
| दर्शितानि कल ॰                                            | 2699   | दि इयात्सुरखं                |      |
| दलानि वासः                                                | 1679   | दिश्यानमहासुर ०              | 77   |
| दशकात •                                                   | 2197   | दिष्ट्या दूरोडिझना०          | 3278 |
| दहनजा०                                                    | 1182   | दीन रोति                     | 1920 |
| दहन्मविद्या०                                              | 2206   | दीनां दीनमुखैः               | 8196 |
| दद्यमानाः                                                 | 347    | दीनायां दीन.                 | 1066 |
| दद्यमानेपि                                                | 1067   | दीनार एके।स्त                | 2370 |
| बाक्षिण्यं स्वजने                                         | 2946   | दीनार एके।स्तिदीनेषु दानपरमः | 3409 |
| दाता पलि ।                                                | 3106   | दीपाः स्थितं वस्तु           | 258  |
| दानुर्वारिधर०                                             | 3046   | दीप्तिमोषिष ०                | 1888 |
| दान्याचकः                                                 | 2979   | दीर्घा कर्मलता ।             | 3101 |
| दाने क्षमा पृतिः                                          | 2811   | दुःखद्शां                    | 1390 |
| दानं दरिद्रस्य                                            | 2908   | दुःखार्ते मिय                | 1353 |
| दानं दृदतर्०                                              | 2549   | दुःखी दुःखाधिका०             | 2668 |
| दानं न दर्स                                               | 3176   | दुःखेन भ्रिष्यते             | 2733 |
| दाने भोगं च विना                                          | 479    | दुःसहसंताप०                  | 1699 |
| दानं भोगो नाशः                                            | 478    | दुग्धं च यत्त्वलु            | 3259 |
| दानं यत्प्रथमो०                                           | 3027   | दुनोति त्वा                  | 2458 |
| दानपरोत्युद्धति०                                          | 2868   | दुर्गन्धिपूर्तिः             | 3448 |
| दानमिङ्या                                                 | 2996   | दुर्जनः परि०                 | 355  |
| दाने तपसि०                                                | 2731   | दुर्जनः सुजनी ०              | 387  |
| दानीपभीग०                                                 | 473    | दुर्जनदृषित०                 | 390  |
| वाराः परिभवः                                              | 3377   | दुर्जनहुताद्या०              | 151  |
| दारिश्रक्षितिपः                                           | 3204   | दुर्जनेनोच्य०                | 358  |
| दारिद्यानल०                                               | 504    | दुर्दिननिज्ञीय॰              | 1937 |
| दाकाग्निष्ठीष०                                            | 827    | दुर्वलार्थ                   | 8009 |
| दाहरूवरेण                                                 | 2321   | दुर्गोभनः                    | 2448 |
| बाह्येम्भः प्रसृतिं • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1411   | दुर्रुभलाभी                  | 8118 |
| दिकालारान्द०                                              | 3      | दुर्गराः स्मर०               | 1156 |
| दिश्च मुमी                                                | 1242   | दुष्टिवितं                   | 3067 |
| दिग्दक्षिणार्क                                            | 1662   | दूति कि तैन                  | 1429 |
| दिग्दन्तावल०                                              | 2557   | दुति त्वं तह्यी              | 1188 |
| विग्दंडिकरते                                              | 1023   | दूर शेतगुणै                  | 2518 |
| विग्वभूवदन् ।                                             | 2488   | दूरं सुम्दरि                 | 1068 |
| दिग्वासा यदि                                              | 2399   | दूरमंशु०                     | 1960 |
| दिहुसानि                                                  | 2488   | दूरस्था यस्य                 | 1218 |
| विनामन विना                                               | 2200   |                              |      |
| **                                                        | 54V7 1 | दूरागतं दियतं                | 1915 |

| श्लोकतनुक्रमणिका.                    |         |                               |            |  |  |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|--|--|
| दुराव्यानविकल्प                      | 2080    | दैवं केस                      | 3469       |  |  |
| दुरादुच्छित् ॰                       | 342     | देवं पुरुष ।                  | 3112       |  |  |
| दूरादुस्कण्डन्ते                     | 2047    | देवयोगादुप०                   | 2722       |  |  |
| दूराईवकृती०                          | 1709    | वैवाद्यासी                    | 1376       |  |  |
| द्राभोगभरेण                          | 1841    | दैवीर्थिरः                    | 194        |  |  |
| द्रारूडप्रणय॰                        | 2144    | दैनोयस्थः                     | 3113.      |  |  |
| दूरीकृतस्वार्थं                      | 797     | दोषमपि गुण०                   | 244        |  |  |
| दूरे केस्य चिदेष                     | 907     | दोषानपि गुणी०                 | 215        |  |  |
| दूरे श्रीरकथा                        | 2403    | दोषान्दीषतया                  | 3351       |  |  |
| दूरेपि परस्या॰                       | 407     | दोषा गुणाय                    | 237        |  |  |
| दूरीकासितं ॰                         | 3145    | दै।जैन्यमान्मनि               | 808        |  |  |
| दूर्वेड्डर०                          | 646     | द्रीभाग्यं वनसां              | 770        |  |  |
| दृशादग्धं                            | 1309    | दीर्मेन्ज्याञ्चयति ० ••       | 2945       |  |  |
| दशा सपदि                             | 2097    | इविणमापदि                     | 2490       |  |  |
| देशाःसार्थः                          | 1608    | द्रविणार्जेनजः                | 524        |  |  |
| दृष्टे दुर्जन०                       | 3193    | द्रव्याणामधरी०                | 1028       |  |  |
| वृष्टः कापि                          | 100     | द्रुततरकर॰                    | 2174       |  |  |
| देष्टदुर्जन॰                         | 298     | द्भवतरमिता                    | 649        |  |  |
| दृष्टमङ्ग्रित•                       | 2484    | द्वयं जहाति                   | 3211       |  |  |
| दृष्टस्य यस्य                        | 49      | द्वयमिदमत्यन्त •              | 1813       |  |  |
| दृष्टा दृष्टिमधी                     | 2072    | द्वारं गृहस्य                 | 1853       |  |  |
| दृष्टा पृष्टनचाः<br>दृष्टानुभूत०     | 2968    | व्यारं वेश्विभि०              | 2569       |  |  |
| दृष्टा सा वर्°                       | 1360    | द्वारपालकरा                   | 3217       |  |  |
| दृष्टे चन्द्रमसि                     | 1987    | द्वारि चक्षु०                 | 1182       |  |  |
| दृष्ट पन्त्रपारा<br>दृष्टापि दृश्यते | 228     | द्वारे स्व                    | 3238       |  |  |
| र्ट्डाम प्रमा<br>र्ट्डिकासन०         | 2069    | द्वाविमी पुरुषी               | 2978       |  |  |
| पृष्टुकारायण<br>देख्य यं             | 569     | डिगुर्पि                      | 2848       |  |  |
| बहुब रोष०                            | 598     | हिजपति ०                      | 1128       |  |  |
| देव लहाज्ञ                           | 2640    | व्रिजसंगति०                   | 1510       |  |  |
| देव त्वर्धेश्च एव                    | 1       | द्वित्राणि स्खलता             | 2414       |  |  |
| देव त्वद्विज्ञार्थ                   | 2510    | द्वेष्याकीर्ति •              | 2605       |  |  |
| देवद्रव्यकः                          | 2981    |                               |            |  |  |
| देवाकणेय                             | 2514    | ¥ 44.                         |            |  |  |
| देवान्पिर्व                          | 3012    | धरसेंक्रानि                   | 2875       |  |  |
|                                      |         | धनिनाप्यदान ०                 | 480        |  |  |
| देवारिमकरःदेवीः क दुर्गति            | 989     | धनकाहरूय०                     | 522        |  |  |
|                                      |         | धनमपि पर्०                    | 307        |  |  |
| देवीर्वीर्मणेन्द्र •                 | 1 ====  | धनमस्तीति                     | 2664       |  |  |
| देशों पर्ल                           | ( ===== | धनस्य यस्य                    |            |  |  |
| देशः शोककरो                          |         | धनुर्माला मार्ची              | 4501<br>82 |  |  |
| देशकालाग्य॰                          | 1 2222  | भन्याः शुचीन्                 |            |  |  |
| देशे ध्वान्तमनेक०                    |         | धन्या सा विरहे                | 1140       |  |  |
| देशिरम्तरिता                         |         | भन्यास् या                    | 2142       |  |  |
| दैन्यास्थिपञ्जर ०                    | 1 4444  | भन्यास्ते पुरुषण ,,,,,,,,,    | 9290       |  |  |
| E-ulat                               | AUU*    | · martial Tolk a barratteries | 4000°      |  |  |

•

#### 600

# ं सुभावितावतिः

| धन्यास्ते ये         | 3178 | नखदन्तक्षत०        | 1431       |
|----------------------|------|--------------------|------------|
| भर्मः प्रत्रजित्     | 3076 | नखदञ्चाननिपात०     |            |
| धर्मः दामे           | 3030 | नखानाख             |            |
| धर्मेकामार्थ०        | 2824 | न गुरुवंदा०        | 970        |
| धर्मश्राधेश          | 3005 | न गृह्णाति ग्रासं  |            |
| धर्मस्याथस्य         | 3306 | नम्रत्वमशुचि०      |            |
| धर्मात्मजेन          | 3317 | नग्नाः सर्वे       |            |
| धर्मार्थ यस्य        | 3001 | न चिर्मयासि        | 3509       |
| धर्मार्थकामहीन॰      |      | न चेर्था स्त्रीषु  | 2778       |
| धर्मार्थकायाः        | 2919 | न जानु कामः        |            |
| धर्मार्थसहितं        | 2837 | न जाने संयुखा॰     | 2038       |
| धर्में मतिभैवत्      | 3024 | न तस्त्रलं         |            |
| भाता यदि             | 1457 | न तत्त्ववचर्न      | 2969       |
| धान्यं में कनकं      | 2306 | न तथा बाध्यने      |            |
| धार्मिको दूर         | 3059 | न तथेच्छ०          |            |
| धिक्तस्य मूर्खे०     | 1977 | न तदनुकृतं         | 959        |
| धिग्दैवसमलं          | 3156 | ननशानकीम्भ०        | 2023       |
| भिनिधनिधगानुधि ।     | 869  | न तुहन्यान्मही०    |            |
| धिग्वाउवं            | 978  | न नूणादुद्धारे     | 2523       |
| षिग्व्योस्रो         | 1022 | न दबाबदासे         | 2974       |
| धीरः श्रोत्र॰        | 915  | न दानुतः (केंचि०   | 3021       |
| धीद्यालिनी           | 1919 | न दानेन न          | 2773       |
| भूमः पयोधरः          | 443  | नदीवप्रान्भिच्वा   | 631        |
| धूमानल०              | 1739 | न देवा यष्टि ०     | 3094       |
| धूर्तेन प्रथमं       | 2074 | न दैवसिनि          |            |
| भूलीभूसर०            | 2409 | म ब्रिप्नतः क्ष्यं |            |
| भूलोभिदिव०           | 2601 | न निर्धियासन्ति ॰  | <b>486</b> |
| भृतवनहिंचर०          | 1539 | न निष्ठ्रत्वं      | 1074       |
| भृतभनुषि             | 2269 | नन्दयति कस्य       | 1741       |
| भृतमपि मधु           | 1083 | नन्वाश्रयस्थिति०   | 441        |
| ध्यातोसि नौ          | 3514 | न पङ्कादुद्वाति०   | 932        |
| ध्यायती विषया०       | 8344 | न पर फलित          | 418        |
| ध्वान्तेन ग्राथितै ० | 568  | न पालयति           | 853        |
| <b>5</b> 001         |      | न पहि पाहीति       | 2524       |
| <b>न</b> 231.        |      | न पुंसकमिति        | 1232       |
| न बदाचित्सता         | 305  | न पुत्रः पितरं     | 2992       |
| न कथिचण्ड०           | 2799 | न प्रस्तवन्ति      | 1695       |
| नकामाञ्च             | 2967 | न पाप्ता भूवि      | 3400       |
| न कालो दण्ड०         | 3097 | न प्राप्ती रस्न०   | 2590       |
| न कुलं वृत्त्०       | 3050 | न बुद्धिर्धन०      | 8091       |
| न केंबलं तैवे०       | 1494 | न भवति भवति        | 236        |
| न केवलं मनु०         | 3111 | नभसि जलद०          | 1295       |
| न कोकिलाना०          | 761  | नभसि महसां         | 2198       |
| नकः स्वस्थान०        | 954  | न भूभक्रकटाक्ष०    | 2380       |
|                      |      | ••                 |            |

### श्लोकानुक्रमणिका.

| नमः सलेभाः            | 326  | नातः पापीयसी                                      | 3164 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| मयः श्रिवाय निःश्रेष  | 16   | नात्यन्तसर्हे ॰                                   | 2758 |
| नमः शिक्षय मन्त्रीयं  | 3487 | नात्युव्यशिखरी                                    | 2260 |
| नगः स्वतन्त्र०        | 21   | नादसमिच्छे॰                                       | 3018 |
| नमज्ञपि हरि ॰         | 3239 | नादायि दान् •                                     | 3526 |
| नमस्तस्मै वरा०        | 7    | नाधर्मश्रदितो                                     | 3008 |
| नमस्तुङ्गादीर्०       | 8    | नान्तर्विचिन्तयनि                                 | 276  |
| नमस्त्रिभुवनो०        | 5    | नाप्तं यत्केन                                     | 519  |
| नमस्यामो देवा०        | 8079 | माभिषको न                                         | 581  |
| न मातरिः              | 2701 | नाभी इवे                                          | 1555 |
| न मुद्रीया०           | 55   | नाम प्रन्थकृतां                                   | 2383 |
| न में दुःखं           | 1193 | नामाध्यन्यतरी०                                    | 1017 |
| नम्। नमः कान्य॰       | 168  | नाम्बां समासो                                     | 3019 |
| नमो वाङ्कन०           | 15   | नास्त्रामकारि्                                    | 3481 |
| नम्बत्वेनोञ्च०        | 286  | नायातः संखि निर्देयो                              | 1421 |
| नम्नानना              | 1658 | नायातः साम॰                                       | 1425 |
| नम्बीभूय              | 2867 | नायाति वाख्व ०                                    | 2288 |
| न म्नानिता०           | 983  | नायाती यदि तादृञ्जं                               | 1438 |
| नयनोदर्योः            | 1941 | नारायणायितं                                       |      |
| नरकनिलया०             | 3320 | नार्]नितम्ब०                                      | 1561 |
| नराः संस्कारा०        | 306  | नार्योः सा रति०                                   | 1175 |
| न लब्जते सब्ज॰        | 359  | नालसाः प्राप्तु॰                                  | 2647 |
| नलिनीदल०              |      | नालेनेव                                           | 758  |
| नवकुमुदवन०            | 2180 | नालोकः कियते                                      | 226  |
| नवनेखपद०              |      | नाल्पीयसि                                         | 496  |
| नवविबोधः              | 1754 | नाश्यमेत •                                        | 445  |
| न विना पर ०           | 384  | नासंहतेन्                                         | 1565 |
| न विश्वसे॰            | 2734 | नासादुसीया                                        | 1502 |
| न् विषम्मृती ०        | 455  | नासादिनानि                                        | 2250 |
| नवे व्यसि             |      | नास्ति जात्या                                     | 2659 |
| नवीर्थी जाति॰         | 137  | नास्ति यङ्गः                                      | 2783 |
| न ज्ञान्तान्तस्तृष्णा | 491  | नास्माकं जननी                                     | 2400 |
| नश्यति यावदिदं        | 3512 | नास्मिन्संतत् • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2290 |
| न भ्राष्ट्यानि        | 818  | नास्य भारप्रहे                                    | 953  |
| नष्टमप्त्रि           | 341  | नास्य स्वादु                                      | 819  |
| नष्टाश्वतिः           |      | नास्योच्छायवती                                    | 615  |
| न संसारी सर्वे        | 3455 | नार्ह सुत्यः                                      | 2591 |
| न सदश्वाः             | 2265 | निःश्कुं यत्त०                                    |      |
| नहि कृथिन्कृते        |      | निःशेषच्युत०                                      | 1423 |
| नहि वर्षशात ०         |      | निःश्वासा ददनं                                    | 1157 |
| महीद्रशं              | 2694 | निःसङ्गमङ्गै०                                     | 1459 |
| माकारमुद्रहित         | 2550 | निःसाराः सुतरां                                   | 1010 |
| नागेन्द्रहस्ता०       | 1566 | निःखेहः शुक्ष०                                    | 2328 |
| नाक्छादयति            | 3008 | निःसन्दर्शेषन०                                    | 1419 |

# सुमावितावतिः .

| निसंदुकीचित्र                                        | 760          | निष्पत्ति कर्॰      | 2581 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|
| नितम्बद्धारभारो                                      |              | निष्मग्रहेषु करिः   | 597  |
| नितम्बळस०                                            |              | निर्दित्रशानुदिता • |      |
| निन्धं वथा भृणु                                      |              | नीचः समुस्थिती      |      |
| नित्यं धीर्ये                                        | . 1020       | नीचस्तनेत्वश्र      |      |
| नित्यं निरावृति                                      | . 89         | नीचेश्वरस्य         |      |
| नित्यं प्रबृष्ट्या                                   |              | नीतोस्यि येन        |      |
| नित्यं या गृह् •                                     | 538          | नीत्वेत्सङ्ग ०      |      |
| निदायकार्ले                                          | 2318         | नीलाब्जपुञ्ज ०      | 679  |
| निदायतीव०                                            |              | नीलामीजं            | 1604 |
| निद्रार्थमीलित०                                      | 1280         | नीलाम्भोजतमाल०      | 1785 |
| निनाय यद्विरह०                                       | 2221         | निलोत्पलवने         | 1810 |
| निन्दन्त् नीति • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 278          | नी बार प्रसवाग्र •  | 637  |
| निन्धं बन्म                                          | 3029         | नूर्न धात्रा        | 2450 |
| निषीययान •                                           | 1859         | नूनं प्रेयः परि ७   | 1547 |
| निमित्तसुहिइय                                        | 430          | नूनं या पद्यती      | 1202 |
| निमेषेण झता                                          | 1498         | नूनं हि ते          | 1287 |
| निम्नेन नीर्य                                        | 2910         | नूनमयं मे           | 1265 |
| नियतं यदि                                            | 1240         | नूनमाज्ञाकर॰        | 1227 |
| नियतेदिहर्मा                                         | 3284         | नुपुरी कथयती        | 1939 |
| निरमस्थालीकं                                         | 3192         | नृपेणाहूय०          | 3210 |
| <sub>अ</sub> निरर्थंकं जन्म                          | 1964         | रृणां धुरि          | 510  |
| निर्धिय विद्यु॰                                      | 1943         | नृत्यसन्द्रिकिणि    | 1773 |
| निरोधी न                                             | <b>34</b> 82 | नृत्यन्तः शिक्षिनो  | 771  |
| निगुषमप्यनु०                                         | 242          | नेता यत्र बुहु      | 3151 |
| निर्गुणेष्वपि<br>निर्देगं हृदर्गं                    | 225          | नेत्रे न्यार्थ      | 1410 |
| निर्देयं हृदयं                                       | 1203         | नेयं विरोति         | 1644 |
| निर्दोषाः शुचयो                                      | 2831         | नैकत्र द्यक्ति॰     | 992  |
| निनौंइगुम्बर०                                        | 1779         | नैतास्ता मलयस्य     | 653  |
| निर्मेध्यते यदि                                      | 870          | नैरन्तर्यमुपेति     | 1302 |
| निर्मेले सलिल ०                                      | 1985         | नैवाकृतिः फलनि      | 3100 |
| निर्मातुं कुशली                                      | 1469         | नैषा वेशं           | 2107 |
| निर्माय खल०                                          | 376          | नी कामः प्रति       | 2576 |
| निर्यान्या र्ति०                                     | 2191         | नी गर्जत्यम्बु॰     | 852  |
| निर्लंडन हरे                                         | 105          | नी ताण्डवेन         | 683  |
| निर्विण्ये निर्विण्णा                                | 1263         | नोदन्यानधिता०       | 2665 |
| निर्दिशेष यदा                                        | 2817         | नोहामानि दिशां      | 2621 |
| निर्वृत्ते सुरती ।                                   | 2116         | नोहेर्ग यदि         | 885  |
| निवासः कियतां                                        | 3425         | नीपकारः             | 2802 |
| निवृत्ता भोगेच्छा                                    | 3398         | नौपभोनुमपि          | 2676 |
| निशाङ्गना                                            | 2154         | नोपेक्षितव्यो       | 2762 |
| निज्ञा वयस्या                                        | 1954         | न्यकारेण वहिः       | 1801 |
| निश्चि शशिन्भन                                       | 1188         | न्यस्ता दृष्टिः     | 1576 |
| निष्टभूतकच्छल ०                                      | 1913         | न्यायः खरीः         | 317  |
| <b>\</b>                                             |              |                     |      |

# Amiguateur.

| न्ययेनोपार्विता                       | 2976   | परश्रोका०                        | 179         |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| न्याच्यं मार्वे ०                     |        | परस्परं चड्नु ०                  | 1997        |
| 1                                     | 555    | पराने माध्य                      | 2311        |
| <b>T</b> 271.                         |        | परामकाति                         | 905         |
| पकास्त्रमिव                           | 2766   | वरार्थे यः वीजा ०                | 947         |
| पश्चाद्वतिश्चपति                      | 1921   | परिचुम्बति                       | 1647        |
| पश्चानुतिक्षप्य                       |        | परिच्युत्                        | 1078        |
| पक्राका जानु ०                        | 1951   | परिपूर्ण ०                       | 505         |
|                                       | 1855   | वरिभ्रमसि                        | 8158        |
| पञ्चलं तनु ०                          | 3225   | परिश्वाने                        | 1608        |
| पटालग्रे                              | 2056   | परिवर्तिनि                       | 500         |
| पण्डनित्रयेव                          |        | परिवाद्वामुक०                    | 3391        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 115    | परिश्वि।थिलित्                   | 2176        |
| पण्डितवाद०                            | 2765   | परिश्वासि                        | 400         |
| पण्डितेन विस्कः                       |        | परिश्वमतं                        | 195         |
| पति नियम०                             |        | परिष्वक्तस्ताव०                  | 1189        |
| पननु नवोरसि                           |        |                                  |             |
| पतत् वारिणि                           | 554    | वरीक्ष्य सन्दुलं                 | 8109        |
| पत्तन्ति नैव                          |        | वस्पवचनं                         | 1601        |
| पतत्यङ्गार् ः                         | 790    | परेषां चेतासि                    | 536-3610    |
| पत्तिसस्यतितं                         |        | परोपकार •                        | 2316<br>357 |
| पन्नीयन्यपि ्                         |        | वरोपधात ॰                        | 2705        |
| पत्तं न श्रवणे ॰ · · · · · · · · ·    | 1185   | परोपि हित॰                       |             |
| यम्युर्यस्कवला०                       | 639    | वर्जन्यं प्रति                   |             |
| श्दद्वयस्य                            | 140    | वर्येकुः स्वा०                   | 2342        |
| पदे बाक्ये                            | 1200   | पर्योष्ट्रिच ०                   | 2085        |
| पङ्कचामिटनु ०                         | 2614   | पलादारकाई०                       |             |
| पद्मनाभ                               |        | पश्चादङ्कि                       | 2420        |
| पद्मादयो                              |        | पश्य चन्द्रमुखि                  |             |
| पद्मा ये मद०                          | . 580  | पञ्चन्ती निज॰                    | 1588        |
| ययोगिनोर्वाउव०                        | 1759   | पश्यामः किमयं विचेष्टत           |             |
| े परे क्षिपति                         | 2807   | पद्यामः किमयं प्रपद्यत्          | 1875        |
| परं विवर्धनं                          | . 210  | वइयाश्चेषविद्यीर्ण०              | 2133        |
| परदारा न                              | . 2972 | पाकथेच ०                         | 361         |
| परंदुःखं समा॰                         |        | पाणिपञ्चवयुगेन                   |             |
| परनारीषु                              | 2303   | पाणिपस्रवविभूनन ॰                | 2092        |
| परनिन्दांस                            |        | ਰਾਹੀ। ਪਾਰੜ ਹ                     | 3411        |
| वर्षश्चाय०                            | 2880   | वाणी या कुरू                     | 1818        |
| यर्परिवादेन                           | . 2885 | पाण्डित्यस्य                     | 3054        |
| वरपरिनादे मुकः                        |        | पाण्युच्छार्य                    | 1108        |
| वरपुरुषाविव                           |        | पाण्ड्रसि                        |             |
| पर्माग्वह०                            |        | वातः पूष्णो                      | 568         |
| षर् अमेरिट्य ०                        | . 392  | पातालं परि॰                      | 2687        |
| वर्वाच्येषु                           | 2808   | पातालतः किञ्च                    | 2284        |
| क्रमहे दश्चा                          | 389    | पातालतः किञ्च<br>पातालमाविद्यस्य | 8447        |

# **€**9₩>,

# सुभावित्रावतिः

| पात यो मेदिनी॰     | 80   | पुरंदरसह•            | 3309      |
|--------------------|------|----------------------|-----------|
| पार्तिकीपि करा॰    | 222  | पुरस्तन्न्या         |           |
| पार्वेन कन्दुक     | 221  | पुरा निःस्पन्दानां   |           |
| पान पवित्रयति      | 324  | पुरुद्दत०            |           |
| पात्रमपात्री॰      | 424  | पुरी रेवा            | 661       |
| पश्चिमञ्ज•         | 2975 | पुलाका इव            |           |
| पादन्यासं          | 561  | पुष्पपञ्च०           |           |
| पादापात०           | 635  | पुष्पासर्व           | 734       |
| पदाङ्गुष्टेन       | 1377 | पुष्पेन्यत्राव०      | 934       |
| पादानते            | 1169 | पुष्पेषोरभि॰         | 1546      |
| पादासके            | 1605 | युष्परेव वरिः        | 1154      |
| पादाहतं            | 2264 | वुजावद्मवरम्परा०     | 3500      |
| पादाहर्तीय         | 439  | पूरा नदीना           | 1649      |
| पादे सूर्यनि       |      | पूर्ण वीचि ०         | 567       |
| पानमधा ०           | 2784 | पूर्व वारिधर •       | 1825      |
| पानीयं वा          | 2732 | पूर्वोपकारी          | 2708      |
| पार्व समाचराति     | 272  | वृथिनी दह्यते        | 3308      |
| प्रपः खलीयः        | 3524 | पृथुरसि गुणैः        | 2502      |
| पायात्स वः         | 48   | पृथुरहमर्य           | 2865      |
| पायात्रबेन्द्र ०   | 80   | वृष्टि स्थिरा भन     | 2282      |
| पार्थीभ्या सप्र॰   | 1430 | पुभ्वी पृथ्वी        | 502       |
| याहि पाहि          | 3510 | वृष्टभाग्यदमन्द०     | 36        |
| पिककूजित०          | 1675 | प्रकटमपि न           | 435       |
| पिथसे द्वाः पट्टिः | 2117 | प्रकट्यति            | 1382      |
| पितरं चाप्यव०      | 2987 | प्रकाश्य लोका १      | 1904      |
| पिता माता          | 2829 | प्रकीर्णभाण्डा०      | 2923      |
| पित्रास्येदं       | 2871 | मकुतिखलः •           | 413       |
| पिवासुरप्येष       | 676  | प्रकृतिलघोर्येन      | 2533      |
| विवन्ति सञ्च       | 690  | मकृतिसरलं            | 1136      |
| वीतस्तुषार्        | 2022 | प्रकृष्टे संपर्के    | 454       |
| वीनी यदाप्रभृति    | 1285 | प्रस्तरा एव खलानां   | 2860      |
| वितेष्टरागाणि      | 2139 | प्रस्तला एव गुणवता • | 397       |
| पीनेन स्तन॰        | 1470 | प्रवुरमरिचा          | 2371      |
| पौजूनां हि         | 672  | प्रजा न रञ्जये       | 2841      |
| वुंसामसमर्था ॰     | 2879 | प्रज्ञया मान्सं      | 2666      |
| पुंसामुझन॰         | 497  | प्रज्ञागुप्त०        | 2744      |
| पुरुषप्रमाणी०      | 2914 | प्रजाशीर्थं •        | 2785      |
| पुस्त्वादपि        | 987  | प्रमयविद्यादां       | 2058      |
| गुण्डेक्षुनिषि     |      | मणीतश्राप्र॰         | 2834      |
| पुण्याभी पूर्ण     | 1857 | प्रतिकृत्तरा०        | 1922-3121 |
| पुण्यात्षद्वाग ०   | 2794 | मतिर्दिनमिह          | 3454      |
| पुत्रमम्बुज        | 1952 | मतिदारण०             | 2184      |
| पुत्रादप्यधिकं     | 3155 | प्रतीयमार्न          | 157       |
| पुत्रीर्मेचे ०     | 2667 | प्रसक्षं गुण०        | 2810      |
| •                  |      |                      |           |

| घरयश्चमवि०          | 2433      | पाइमिति              | 2242   |
|---------------------|-----------|----------------------|--------|
| त्रस्यप्रतिलका      | 1651      | माची साणिक्य॰        | 2219   |
| घरवदादन्त०          | 2021      | प्राप्त विनीतं       | 8389   |
| मत्यद्यविका         | 1955      | मणातिपातं            | 2962   |
| मत्यमः पण्          | 784       | प्राणामा च           | 1196   |
| मस्यद्भीत           | 747       | प्राणामां परिरक्ष०   | 3033   |
| मन्युपक्षवैत्युर्वे | 515       | प्राणान्त्रहाय       | 914    |
| मस्युपकुर्वन्यहृषि  | 516       | प्राणकाम्थमा ०       | 1586   |
| मथमं कला ः          | 1972      | प्राणंको सहसा        | 1883   |
| प्रथमजनिते          | 2060      | प्रातः मार्तारहा ।   | 1621   |
| प्रथमतर्मेव         | 2862      | प्रातम्ब             | 3886   |
| प्रथममरूषः          |           | प्राप्ताः श्रियः     | 3451   |
| प्रथमभूपहत्याः      | 2199      | प्राप्तानिप न        | 485    |
| प्रदानं सुच्छन्न    |           | माप्ते कली           | 8068   |
| प्रवास चुच्छन       | 2817      | प्राप्ते निदाध ०     | 1294   |
| प्रवेशकाल०          | 1938      | प्राप्ते वसन्त०      | 794    |
| प्रवेश्यन्ते च      |           | प्राध्यते गण०        | 2012   |
| प्रभातवाना॰         | 2164      | प्रायः खल०           |        |
| प्रभृतं धनः         | 3227      | प्रायः वरोप ०        | 851    |
| प्रस्ताने नयने      | 1840      | प्रायः मक(ञा०        | 850    |
| प्रयच्छिति          |           | प्रायः सन्त्युप०     | 289    |
| प्रयच्छताँचैः       | 1858      | प्रायः सम्रासञ्च०    | 3189   |
| प्रयाणन्यापारं      |           | प्रायः स्वभावः       | 442    |
| प्रयातेस्तं भानी    | 1090      | प्रायिश्वन           | 2292   |
| प्रस्रयम्बिल०       | 2190      | प्रायेण सर्वे        | 2472   |
| प्रकीयस्तेत्य०      |           | प्रायेणेह कुला॰      | 3468   |
| प्रवर्शमानः         | 3433      | प्राहम्यने न         | 544    |
| प्रवातनीकीत्पल०     | 1499      | प्रारम्भनोति ०       | 423    |
| प्रविज्ञासि         | 2627      | प्रालेयलेञ्चा०       | 1839   |
| प्रशाः कथा          | 2364      | प्रालेयैः स्तप०      | 2626   |
| प्रसन्नसंपादिन॰     | 1118-1987 | प्रवरिरङ्गरिः        | 1849   |
| प्रसङ्घाः कान्ति ०  | 147       | प्रावण्मेषस्य        | 2796   |
| पसर्विः करैः        | 545       | प्रियं ह्या॰         | 2715   |
| प्रसद्धार्मण ॰      | 446       | त्रियकर प्रहिताम्बु॰ |        |
| प्रसादपर्तन्त्र     | 1322      | प्रियतमस्त्व ०       |        |
| प्रसादयन्त्या       | 1804      | प्रियवियोग ।         |        |
| प्रसादि वर्तस्व     | 1629      | प्रियसिंख कः खलु     | 1746   |
| प्रसादी निष्फली     | 2785      | प्रियसिव विपद्दण्ड ० | 8137   |
| प्रसीह गति॰         | 2035      | प्रियावर्शन          | 1216   |
| प्रसीव पाणेका       | 1330      | प्रियानेत्रसंख्      | 1515   |
| प्रसीदेति इया ०     | 1602      | त्रिया न्यारया       | 280    |
| प्रस्थाने वलयैः     | 1151      | प्रियामुखं           | 1195   |
| प्रस्वेदमल०         | 3342      | प्रियानिरहिन॰        |        |
| प्रकारिस्ती         | 1048      | प्रियेण संग्रभ्य     | . 1879 |
| 78 d                | -         |                      | • 1    |
| •                   |           | •                    |        |

#### € 0**€**

### सुभाषियावतिः

| मीति स मस्टी॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498                                                                                                                                                | बाले नाथ कुद्यासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1101                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रीतियतार्थिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1700                                                                                                                                               | बाले माथ विश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1614                                                                                                                            |
| मेश्वणीयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2713                                                                                                                                               | बालेन्द्रवका ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1673                                                                                                                            |
| मेह्र सम्बद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 602                                                                                                                                                | बाले बालेय•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1716                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2049                                                                                                                                               | बास्यमद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3304                                                                                                                            |
| भेगसि प्रणय॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1692                                                                                                                                               | बाष्पाविलेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1290                                                                                                                            |
| प्रेयांसं प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                                | विभोति पिश्चना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 378                                                                                                                             |
| ष्र्यति परः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1005                                                                                                                                               | विभ्नाणाद्रे ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2878                                                                                                                            |
| प्रीक्ड्य मिन्न ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867                                                                                                                                               | विस्वतं भत् ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2013                                                                                                                            |
| मोर्क्क्सचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1843                                                                                                                                               | बुद्धिमन्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3090                                                                                                                            |
| मोबर्गाह०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2593                                                                                                                                               | बुद्धिमाननु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2848                                                                                                                            |
| मीबद्रालाङ्कर् •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000                                                                                                                                               | बुद्धियों सत्त्व०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 512                                                                                                                             |
| <b>45</b> 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | बुद्धी कलुष०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3096                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | वुभजनकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2207                                                                                                                            |
| फ्र <b>ण्य</b> णि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | वुध्यामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 982                                                                                                                             |
| फलकुसुम॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 796                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1959                                                                                                                            |
| फलमुपद्ममा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3460                                                                                                                                               | वेभितुं हृदये<br>बोद्धारी अस्तर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139                                                                                                                             |
| कलाभिलाषा ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3020                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2998                                                                                                                            |
| फलाशिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3177                                                                                                                                               | ब्रह्माचे च<br>ब्रह्माण्डमण्डली०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| फलिनधन ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 795                                                                                                                                                | . •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| फलिनोदुम्बरा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1696                                                                                                                                               | जह्मा दक्षः ••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| फुलेन्दीवर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2037                                                                                                                                               | ब्रह्मा येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2787                                                                                                                            |
| फुलेषु यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 733                                                                                                                                                | बाह्यणेषु च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2101                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ,,,,,,                                                                                                                                           | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| ₹ 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                  | <b>¥</b> 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| ₹ 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĺ                                                                                                                                                  | भक्तं प्रतील ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| <b>य</b> 42.<br>गढ़ाः केचिदधो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2580                                                                                                                                               | भक्तं प्रतील०<br>भक्तिप्रदुविलोकन०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                                                                                                                              |
| <b>ষ</b> 42.<br>শুৱা: কীশিৱখাত<br>শুৱা যুহুওঁখত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2580<br>162                                                                                                                                        | भक्तं प्रतील ०<br>भक्ति प्रदूषिलोक्षन ०<br>भक्ते द्वेषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43<br>3226                                                                                                                      |
| <b>ষ</b> 42.  শ্বা: কীশিবদীত  শ্বা যব্ধীগত  শুদুৰ নাত্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2580<br>162<br>1791                                                                                                                                | मक्तं प्रतील०<br>भक्तिप्रदूषिलीकन०<br>भक्ते द्वेषा<br>भझा वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179                                                                                                              |
| <b>ब</b> 42.<br>बद्धाः केचिदधो ०<br>बद्धा यद्धैण ०<br>बभूव माद ०<br>बह्य दिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2580<br>162<br>1791<br>1767                                                                                                                        | मक्तं प्रतील०.<br>भक्तिप्रदूषिलोकन०<br>भक्ते द्वेषा<br>भझा वर्य<br>भझाश्चर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43<br>3226<br>3179<br>3143                                                                                                      |
| <b>ब</b> 42.<br>बद्धाः केचिदधो ०<br>बद्धा यदपैण ०<br>बभूव माद०<br>बही रीति<br>बिलिभिर्मुख ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>3242                                                                                                                | मक्तं प्रतील०.<br>भक्तिप्रदूषिलोकन०<br>भक्ते द्वेषा<br>भझा वर्य<br>भझाश्चर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43<br>3226<br>3179<br>3143                                                                                                      |
| <b>ब</b> 42.<br>बद्धाः केविदधो ०<br>बद्धा यदप्रैण ०<br>बभूम माद०<br>बहाँ रीति<br>बलिभिनुस्तु ०<br>बलोपपन्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>3242<br>2924                                                                                                        | मक्तं प्रतील०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875                                                                                              |
| च 42. चड़ाः केचिदधो ० चड़ा यदर्पण ० चभूम माद ० चहाँ देशि चिलिभिर्मुद्ध ० चलापपन्ना चहन्: एक्स्वी ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255                                                                                                | भक्तं प्रतीलः । भक्तिप्रदूषिलोकः नः । भक्ते द्वेषाः । भक्ता वर्षे ।                                                                                                                                                                                                                   | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463                                                                                       |
| ब 42. बद्धाः केविदधीः बद्धाः यद्धणः बद्धाः यद्धणः बद्धाः यद्धणः बद्धाः यद्धिः बिलिभिर्मुद्धः बलोधपन्नोः बहवः एक्कवे। बहवः यक्कवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724                                                                                        | भक्तं प्रतीलः । भक्तिप्रदूषिलोकः नः । भक्ते द्वेषाः । भक्ता वर्यः । भक्ताश्चर्यः । भक्तं श्वकोः । भण्डस्ताण्डवः । भडात्र धामके                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788                                                                               |
| ब 42. बद्धाः केविद्धां ० बद्धाः यद्धेण ० बभूव माद ० बद्धां देशितः बिलिभिर्मुद्धा ० बह्दाः पद्भवे। ० बह्दा यद्भवे। ० बह्दा यद्भवे। ० बह्दा यद्भवे। ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365                                                                                | भक्तं प्रतीलः । भक्तिप्रदूषिलोकः नः । भक्ते द्वेषाः भक्ता वर्यः भक्ताश्यः भक्ते शक्तोः भण्डस्ताण्डवः । भडाश्र शामके भद्रे बाणि                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>3194                                                                       |
| व 42. वद्धाः केविद्धोः । वद्धाः यद्धेण । वभूव मादः । वह्धाः देति । विक्रिभिर्मुद्धाः । वहवः पद्भवे। । वहवः पद्भवे। । वहवो यत्र । वहवो यत्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172                                                                        | भक्तं प्रतील ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>3194<br>1519                                                               |
| ब 42. बद्धाः केन्द्रियोः बद्धाः यद्भणः बभुव गादः बद्धाः रोति बलिभिर्मुद्धः बह्धाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे। बह्दाः पद्भवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484                                                                | भक्तं प्रतील ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>3194<br>1519<br>2254                                                       |
| ब 42. वद्धाः के चिद्रभो ० वद्धाः यद्र्यंण ० वस्य यद्र्यंण ० वस्य माद० वह्यं दिनि विक्रिभेर्नुंद्धा० वह्यं पद्भवे। वह्यं वस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007                                                        | भक्तं प्रतील ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>3194<br>1519<br>2254<br>3498                                               |
| ब 42.  बद्धाः के चिद्रभो ०  बद्धाः यद्र्यण ०  बभु वाद्द्र्यण ०  बह्ध दिनि  बलिभिर्मुख ०  बह्या पद्भवे ।  बह्दा पद्भवे ।  बह्दा पद्भवे ।  बहुनात्र कियु ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748                                                | मक्तं प्रतील ० भक्ति प्रदूषिलोक न ० भक्ते द्वेषा भग्ना वर्य भग्नाशस्य भक्ते द्वेषा भण्डस्ताण्डव ० भट्टाण्ड पामके भद्रे वाणि भयपुरुद्ध भन्नीरण्डा ० भवजल्खि ० भवनस्तुल्यना ०                                                                                                                                                                                                             | 48<br>8226<br>8179<br>8143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>3498<br>2459                                       |
| ब 42. वद्धाः के निद्धां । वद्धाः यद्र्यं ण । वस्य यद्र्यं ण । वस्य यद्र्यं ण । वस्य माद । विकास मुद्धाः । वह्यः पद्भवे। वह्यां वस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742                                        | मक्तं प्रतील ०  भक्ति प्रदूषिलोक न ०  भक्ते द्वेषा  भग्ना वर्थ  भग्ना वर्थ  भग्ना वर्षः  भग्ने द्वेषाः  भग्ने वर्षः  भग्ने वर्षः | 48<br>3226<br>8179<br>8143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>3498<br>2459<br>8148                               |
| व 42. वहाः के निद्यों । वहाः यद्रेण । वहां यद्रेण । वहां वहां वहां वहां वहां वहां वहां वहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742<br>144                                 | मक्तं प्रतील ० भक्ति प्रदूषिलोक न ० भक्ते द्वेषा भग्ना वर्य भग्ना वर्य भग्ना वर्षः भण्डस्ताण्डव ० भढात्र थामके भद्रे बाणि भयमुब्द्यः भन्नीरण्डा ० भवजल्धि ० भवतस्तुल्यना ० भवति सिषगुर्भेः भक्ति सुभग्नव                                                                                                                                                                                | 48<br>8226<br>8179<br>8143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>848<br>2459<br>8148<br>811                         |
| व 42. वहाः के चिद्रभो । वहा यद्र्यंण । वभूम माद । वहा पहर्यं । वहा वहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742<br>144<br>1191                         | मक्तं प्रतील ० भक्ति प्रदूषिलोक न ० भक्ते द्वेषा भग्ना वर्षे भग्नाशस्य भ द्वे शक्ता भण्डस्ताण्डव ० भडात्र धामके भद्रे बाणि भयमुङ्ख्य भन्नीरिण्डा ० भवजलि ७ भवतस्तुल्यना ० भवति सिषगुर्भिः भवति सुभगस्य भवति सुभगस्य भवति सुभगस्य                                                                                                                                                        | 48<br>8226<br>8179<br>8143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>9459<br>8148<br>2459<br>8141<br>1617               |
| व 42.  वद्धाः के चिद्रभो ।  वद्धाः यद्र्यण ।  वभूम माद ।  वह्ण माद ।  वह्ण भिर्मुख ।  वह्नः पद्भवे ।  वह्नः पद्भवे ।  वह्ना माद ।  वह्ना कि मु ।  वह्ना माद ।  वहना माद । | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742<br>144<br>1191<br>2891                 | मक्तं प्रतील ० भक्तं प्रतील ० भक्तं द्वेषा भग्ना वर्षः भग्नाश्चरः भ द्वे शक्ताः भण्डस्ताण्डव ० भडात्र शाणः भयपुड्यः भन्नीरण्डा ० भवालि ६ भवत्स्तुल्यना ० भवति सिषगुर्शेषः भवति सुभगत्व ० भवत् विदित्तं भवतापि भव ०                                                                                                                                                                      | 43<br>3226<br>3179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>3194<br>1519<br>2254<br>3498<br>2459<br>3148<br>311<br>1617<br>2441        |
| व 42. वद्धाः के चिद्रभो । वद्धाः के चिद्रभो । वद्धाः यद्पैण । वभूम मादण । वहिंदि । विलिभिर्मुख । वहवः पद्भवे । वहवः वद्भवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742<br>144<br>1191<br>2891<br>2401         | मक्तं प्रतील ० भक्ति प्रदूषिलोक न ० भक्ते द्वेषा भग्ना वर्थ भग्ना वर्थ भग्ना वर्षः भग्ने व्यक्ता भव्यक्ता                                     | 48<br>8226<br>8179<br>8143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>8459<br>8148<br>1617<br>2441<br>118                |
| व 42.  वद्धाः के चिद्रभो ।  वद्धाः यद्र्यण ।  वभूम माद ।  वह्ण माद ।  वह्ण भिर्मुख ।  वह्नः पद्भवे ।  वह्नः पद्भवे ।  वह्ना माद ।  वह्ना कि मु ।  वह्ना माद ।  वहना माद । | 2580<br>162<br>1791<br>1767<br>8242<br>2924<br>2255<br>2724<br>2365<br>2172<br>1484<br>2007<br>2748<br>2742<br>144<br>1191<br>2891<br>2401<br>1286 | मक्तं प्रतील ० भक्तं प्रतील ० भक्तं द्वेषा भग्ना वर्षः भग्नाश्चरः भ द्वे शक्ताः भण्डस्ताण्डव ० भडात्र शाणः भयपुड्यः भन्नीरण्डा ० भवालि ६ भवत्स्तुल्यना ० भवति सिषगुर्शेषः भवति सुभगत्व ० भवत् विदित्तं भवतापि भव ०                                                                                                                                                                      | 48<br>8226<br>8179<br>3143<br>2875<br>463<br>1788<br>8194<br>1519<br>2254<br>3498<br>2459<br>8148<br>311<br>1617<br>2441<br>118 |

# श्रीकानुष्ठयाणिकाः,

| आले तिलक्ष          | 1488 | भातः पान्य पथिो        | 1145     |
|---------------------|------|------------------------|----------|
| भावजुद्धि ०         | 2966 | भारतः पान्य प्रसीद     | 1787     |
| भारतद्वमदीये        | 2589 | भारतः पान्य वससि       | 1144     |
| भारतद्विमाधरा       | 1461 | भ्यतः सुवर्णे०         | 972      |
| मिधी कन्या          | 2402 | भ्यातर्भी म०           | 829      |
| सिचतेनुप्रवि ०      | 898  | भ्यानृषां सततं         |          |
| भिन्दचराति •        | 47   | भ्जान्त्वा विवस्वा०    | 1654     |
| भिन्दानः सुन्दरीयां | 2223 | भ्यास्या । पपरवा ७     | 824      |
| भौद्यः पलायः        | 2654 | भ्याम्यन्यहागिरि॰      | 61       |
| भूके स्वाद्रुपालं   | 831  | भूचान्यै               | 2227     |
| भुजनस्वन् ०         | 187  | भ्यापे निहिनः          | 1857     |
| भुजेवसर्पन्यपि      | 2525 | भूभद्री रचिन०          | 1579     |
| भुजे विद्याले       | 2274 | भूभेदे रविते           | 1580     |
| भुड्यन्ते स्वगृह०   | 536  | भूभदेगाणित०            | 1578     |
| भुवनदृष्टि॰         | 1752 | भूभेदो न कृतः          | 1587     |
| भूपालाः द्वाद्या॰   | 2515 | भूशाङ्गीकृष्ट॰         | 1039     |
| भूपाला गुण०         | 3144 |                        |          |
| भूमिस्थमम्बु        | 680  | <b>य</b> 168.          |          |
| भूमी पत्रज्ञाप      | 901  | मञ्जयों न              | 1683     |
| भू यस्यस्य          | 1005 | मठर्बातप॰              |          |
| भृङ्गाङ्गनाज०       | 696  | मणिः शाणीं ०           |          |
| भूंदा ज्ञुज्ञुभिरे  | 1730 | मणिप्रभेषु             |          |
| भेकेन केणता         | 1019 | मस्कार्यसङ्गी          | 1444     |
| भेके कोटर           | 843  | सत्तेभकुभदलना०         | 603      |
| भूतः पान्याः स्व०   | 1689 | यत्तेभकुमानिभेदकवीर्०  | 583      |
| भोत्ते भुद्धाः      | 1826 | मत्तेभकुम्भनिभेदहधिरा• | 587      |
| भोगस्तेवेष          | 2442 | यत्तेभकुरभपरिणाहिनि    |          |
| भीगान भुका          | 8396 | मस्या सार् गुणानां     | 494      |
| भोगीन्द्रः प्रमदो०  | 2638 | मन्स्योपि              | 716-8120 |
| ,भोगेच्छाविदिरं ०   | 3424 | यदं न लिप्सेत          | 781      |
| भीगापभूक्तिः        | 2406 | मदनपरिपाण्डु ●         | 2345     |
| भो भोः करीन्द्र     | 627  | मदनमक्लोक्य            | 726      |
| भी राज्ञहंस         | 704  | मदमयसद०                |          |
| भ्रमित वकुले        | 742  | मदेन रागेण             | 1942     |
| भ्यमन्त्रनान्ते     | 755  | मेंबेरे मद्याकीर       | 3197     |
| भ्रमर भ्रमना        | 727  | महिरिणः                |          |
| भाइयद्भ नाम्भ०      | 1799 | यधुक्तरगण०             | 740      |
| श्रद्धयन्ति यानि    | 1178 | सधुकर बहुवा०           | 732      |
| भ्रहेमेंप्र॰        | 1722 | मधु च विकसिती •        | 2233     |
| भाविष्णवे           | 780  | मधु निष्टति            |          |
| भातः कष्टमही        | 3328 | मधुप्रसङ्ग् ०          |          |
| श्रातः केंकिल       | 722  | मधुर्डिरेफ०            |          |
| भावः पङ्क्ष         | 935  | मध्यदेशास्त्रमः        | 1215     |
| भारः पन्धि गृहं     | 1409 | मध्याद्वाके कथित ।     | 1706     |

#### EOC

# **सुभाषिताच**िकः

| मध्येनेकेनः                     | 1201   | । मांस्पाकीन्कट०                                    | 2376               |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| मध्ये विरुध्य ०                 | 643    | मा गच्छ प्रमहा०                                     | 1053               |
| मनः प्रकृत्यैव                  |        | मा गमन्मद•                                          | 2009               |
| मनः ज्ञुकः                      | . 1257 | मा जीवन्यः                                          | 2262               |
| मनश्रकीर                        | . 1321 | माणिक्योर्य                                         | 910                |
| मनसापि                          |        | मातर्जीव                                            | 69                 |
| मनस्थित्दयं                     | . 290  | मातर्भर्मपर                                         | 2416               |
| मनुष्यजाती                      | 3214   | माननीं सन्ति                                        | 1165               |
| मनोभुङ्गः                       |        | मातस्तर्णकः                                         | 101                |
| मनोर्थरथा०                      | 3241   | मा नान प्रभवा०                                      | 2748               |
| मनोर्थ्यति०                     | 904    | मा तात संपदा०                                       | 2749               |
| मनोर्थेक०                       | 3393   | मा तान साहसं                                        | 2747               |
| मन्यस्माधर्०                    | . 35   | मातापिनुमया                                         | 3366               |
| मन्मथञ्चरः                      | 1391   | मानापिनुसह०                                         | 3288               |
| मन्मथाधिपरि॰                    | 1079   | मानेव रक्षनि                                        | 8445               |
| मन्युनेव कुद्यां                | 1807   | मात्रा स्वस्ता                                      | 2780               |
| मन्येस्तं संमये                 | 2000   | मान्सर्यमुस्सार्यः                                  | 2229               |
| यम कामज्ञरा०                    | 1224   | मात्सर्वेण                                          | 579                |
| मयाङ्करमानीय                    | 2140   | माद्यन्मानङ्ग • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 616                |
| मया बदर्०                       |        | माधुर्व मृग०                                        | 1210               |
| मया बद्धा वेणी                  | 1142   | माननिधान०                                           | 1616               |
| मिय स्थितिः                     |        | म.नव्याधि ।                                         | 1160               |
| म्यूबनखर्०                      | 1981   | मानुष्यं बर०                                        | 2949               |
| मूर्येवाजन्म०<br>मुरा नास्त्येव | 1806   | मानुष्ये सित                                        | 3042               |
| मरी नास्त्येव                   | . 899  | मान मीनमयं                                          | 2036               |
| मनेव्यपक्ष ०                    | 14178  | ्रेमाने स्नानिमुपा०                                 | 3325               |
| मर्भण सृज्ञानि                  | 2579   | मा भेष्ट जातम महा०                                  | 3199               |
| मर्योदः नियमा                   | 883    | मामालोक्रय                                          | s = 7 <u>5</u> 0 - |
| मर्योदापरि०                     | 3403   | माग्राम्यः                                          | 337                |
| मलनेलाक                         | 1667   | या ग्राहीत्यप ०                                     | 1049               |
| मलयानिल॰                        | 1760   | मार ग्रन्था जने                                     | 1456               |
| मलिनहुन्                        | 1750   | मार्जे पश्चिमि                                      | 1948               |
| मलीमसत्बा०                      | 46     | गालौर श्रमि ०                                       | 2407               |
| महि: जैलिन्द्र ॰                | 3267   | मलती जिस्सिे                                        | 2228               |
| मस्तकस्थायिनं                   | 3092   | कार्या कार्य                                        | 1414               |
| महस्रफल्॰                       | 398    | क्रिक्तं वा बन्धं वि                                | 2898               |
| महती यहेव                       | 3374   | किन्द्रहरू:                                         | 2990               |
| महित कुलेपि॰                    | 1903   | <u>क्रिजाक्रसमा</u>                                 | 2818               |
| महिंद्वरिष्                     |        | किनामिक्वानवता ।                                    | 1896               |
| महातस्व                         | 2681   | क्रिन्द्रस्वजन ०                                    | 2688               |
| महानहींमिति                     | 1 7222 | विन्याण्डल                                          | 2438               |
| महिमामहूनरं                     |        | मित्र कापि गते                                      | 3483               |
| मा प्राप्य देव ॰                |        | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |                    |
|                                 |        |                                                     |                    |

| श्लोकानुक्रमणिका.      |  |
|------------------------|--|
| Abiana Andra atian and |  |

| युकाफलं शशि o                                   | 1504 | मृदोः्ष्रिभवो                  | 2692         |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------|
| इक्सानि                                         | 710  | मंबादेविः                      | 1789         |
| मुकिहि नाम                                      | 94   | मेघाडमर ०                      | 2540         |
| मुक्ती भानपरि ।                                 | 1635 | मेचैव्यीम                      | 1777         |
| श्रुखं ने पाइ०                                  | 1594 | बेक्रकेसर॰                     | 54           |
| सुखं पाण्डु •                                   | 1096 | मैनाकाविभि॰                    | 871          |
| सुखपङ्गज्ञ                                      | 1597 | मीन निषणा                      | 1392         |
| शुखपद्म                                         | 1492 | भीरूर्य सर्वापदां              | 3157         |
| इस्तमि                                          | 996  | मीर्थः कि मदनस्य               | 1691         |
| ' युखमात्रेण                                    |      | मिली सन्मणया                   | 1004         |
| मुखेन चन्द्र०                                   |      | 1                              |              |
| मुखेनेन्दुं                                     |      | <b>₹</b> 237.                  |              |
| मुखेनकेन                                        |      | यं प्रशंसिन्त                  | 2750         |
| मुग्धाङ्गना                                     | 1875 | यं यसर्थपर्या०                 | 2825         |
| सुग्धे नवाभ्यि                                  | 2127 | यं यभिच्छेबाथा                 | 3085         |
| सम्बे धानक्तता                                  | 2025 | यः केंद्रपै०                   | 1806         |
| सुरके न पार्यसे                                 | 2026 | यः कन्दुकैरिव                  | 98           |
| मुम्धे प्रेषय                                   | 1062 | यः काकिणी०                     | 2911         |
| मुग्ये भ्रमसि                                   | 114  | यः क्रस्ते                     | 2900         |
| मुग्धे मुग्धतीय                                 | 1161 | यः केसरी                       | 599          |
| सुरमे मुञ्ज                                     | 84   | यः पानार्थे ०                  | 3132         |
| मुञ्चन गुणा०                                    | 3122 | यः पृष्टं युधि                 | 2508         |
| मुनिरस्मि                                       | 2915 | यः प्रदीषः                     | 1238         |
| मुहुरङ्ग्लि॰                                    | 1273 | यः मुद्रांसति                  | 525          |
| मुहुरविद्यादा                                   |      | यः श्रोता भूतः                 | 2937         |
| महरूपहसिता०                                     | 1862 | यः सत्पदस्थ०                   | 191          |
| मुकीभूय                                         | 721  | यः सम्रत्यतिनं                 | 2648         |
| मृदाः संयोगः                                    | 1249 | यः स्त्रातः शीत०               | 211          |
| मूर्वः कृतेरि                                   | 2392 | यः स्पान्केवल०                 | 192          |
| मुडोछ।देत०                                      | 2152 | य एव राजन्मृदुः                | 2920         |
| मूर्जानुबन्ध०                                   | 1395 | यच्छक्तावध्युपे ०              | 2677         |
| म् निमन्तिमव                                    | 2016 | यच्छक्यं प्रसितं               | 2740         |
| म्पकी गृह०                                      | 2706 | यच्डञ्जलमपि                    | 518          |
| मृगमदकर्राः                                     | 415  | यच्छूतं न                      | 3007         |
| मृगमीन्                                         | 422  | यस्जातीसि चतु०                 | 818          |
| मृगो मृगयु ॰                                    | 3369 | यज्ञानास चतुरः                 | 2997         |
|                                                 | 2954 |                                | 2890         |
| मृते द्वारीर ◆<br>मृत्तिकानां                   | 3002 | यज्ञीपर्वातं<br>यता यतः क्षिप० | 2090<br>1218 |
|                                                 | 8039 | यता यता विषय                   |              |
| मृत्याषाण • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3324 |                                |              |
| मृत्यो मुख्य                                    | 1021 | यस्कर्मबीज ०                   | 3103<br>0550 |
| मृत्योरास्य०                                    | 3295 | यत्कस्यामपि                    | 2558         |
| मृत्योर्षिमेषि                                  |      | यत्कार्ये पुरुषे०              |              |
| मृदुनापि                                        | 2693 | यस्किचना•                      | 800          |
| युद्धुभग ॰                                      | 966  | यत्तकते                        | 102]         |
|                                                 |      |                                |              |

# सुमावितावितः

| यबासंग्रम •        | 9006-2345 | यदि नाम दैव०         | 691      |
|--------------------|-----------|----------------------|----------|
| यबाद्य             | 964       | यदि नामास्य-अयक्रे ० | 1231     |
| यवीस्थापन ०        | 2374      | यदि नामास्यदण्डमादाय | 8834     |
| यस्यीधर्०          | 1535      | यदि नास्मि महा॰      | 3505     |
| यस्पराधीनयोः       | 1112      | यदि पर्गुणा          | 458      |
| यत्वाथीज ०         | 2211      | यदि प्रिया ०         | 1255     |
| यस्थीत्वा गुर्वेषि | 2939      | यदि वयमप॰            | 1599     |
| यस्यूष्पयञ्चव ।    | 997       | यदि विनिहिता         | 1625     |
| यत्वे पवना         | 1501      | यदि सन्सङ्ग ०        | 461-2606 |
| यत्र यत्राभि०      | 3506      | यदि सा चारा          | 1241     |
| यत्रोषिनीषि०       | 838       | यदि समरामि           | 1251     |
| यत्त्वज्ञेत्र०     | 1366      | यदिह भवतो            | 874      |
| यत्सुखं सेव०       | 2812      | यदीच्छसि वञ्ची०      | 2652     |
| यत्स्मत्वेव        | 348       | यदेतचन्द्रा ०        | 1978     |
| यथा काप्रस्थः      | 3004      | यदेव कर्म०           | 3098     |
| यथा काष्ठे च       | 3287      | यदेव ते लाघव०        | 8381     |
| यथा गजपतिः         | 854       | यदिव भर्ता           | 2782     |
| यथा छायानपी        | 3080      | यष्ट्रतं तदति ०      | 3274     |
| चथा तथापि          | 19        | यद्ग्रम्यं गृह् ०    | 1626     |
| यथा घेनुसह०        | 3081      | यद्गीयते जगति०       | 1544     |
| यथा परीय॰          | 377       | यदीष्मी              | 2541     |
| यथा पत्तव०         | 785       | य<br>यहदाति यदशाति   | 3283     |
| यथा शरीरं          | 526       | यहरासि विज्ञिः       | 475      |
| यथा बाबी           | 2222      | यहरमुक्त०            | 2095     |
| यथा हि कक्षि॰      | 3379      | यद्भीमनाति०          | 2330     |
| यथा हि मलिन॰       | 3049      | यक्रालिभसर ०         | 3026     |
| यथा हि श्रहं       | 2844      | यद्वारि तद्ववति      | 3154     |
| यथा द्यानिष॰       |           | यद्वभतो              | 844      |
| यदकार्यमकार्ये०    |           | यद्यदिष्ट०           | 382      |
| यदक्षिभ्नु ॰       |           | यद्यक्र्यादल्प०      | 2809     |
| यदभरगत०            |           | यद्यपि चन्दन०        | 793      |
| यदन्तस्तलः         | 2772      | यद्यपि स्वच्छ०       | 855      |
| यहपसरति            | 2935      | यसप्रस्त             | 8075     |
| यदपि निरायुधा      | 1         | यद्यसी मग०           | 1493     |
| यहभावि न           | 2662      | यद्वानी रहित         |          |
| यहमान च            |           | यहःव्यन्तिः          | 271      |
| यद्गितं प्राणः     | ,         | यद्वित्ताद्धाः       | 3461     |
| यद्भुनार्थे०       |           | यद्भिन्ध्यः शिखरी    | 642      |
| यदस्ति तद्दर्भागा  |           | यञ्ज माति            | 1588     |
| यदा कि चिस्तीहं    |           | यञ्ज शात             | 2745     |
| यदा प्रकृत्येव     |           | यन्मनीर्थः           | 8115     |
| यदा विगृह्मति      | 436       | यन्मनार्ये           | 909      |
| यदि जन्मज्ञरा      |           | यम्भ्रतामणम्         |          |
| यदि नाम कुले       | 3158      |                      |          |
| मास नाम कुल ।      | 9195      | । यमः श्रेरीर०       | 20UX     |

#### क्षेत्रकानुक्रमणिका ६११ यान्त्येके पर्• ..... यमोपि बञ्चितो ...... 2825 2582 यहाक्ण्यसयत्व • ... 2584 यान्द्रिक्षीव ..... 1007 यदाःकुसुम० .... 2506 याज्येतानि 8464 याच्यो नैद्यस्य ..... यज्ञासस्तव..... 2463 2341 यशस्करे ...... 2925 या मक्त्येव ..... 3224 या विम्बोष्ठ० ..... यज्ञोदया ..... 2486 1051 यस्मिञ्जने यद०...... 2931 यामः स्वस्ति ... ..... 911 यस्मिन्द्रमेणि ...... 2872 य:स्र(क्रिग्य० .., 714 याभीति प्रिय॰ ..... 1042 ..... 3095 सभी हेवाः 1050 यानदस्थिष ............. 591 यस्य केद्रीषु 1229 1264 यस्य चाप्रिय० 2759 यावजी सारेव ..... 1163 2901 यावन्मश्रमदः ..... यस्य जना न..... 1949 ग्रस्य धर्म० 2956 या विपत्ति • ..... 469 यस्याः संगम० ...... 748 या सा जगर्त्यार ॰ ..... 3257 यस्यानेकमद्यान्धः ..... 618 या साधनिय ..... 165 यास्यान्ते शापि ...... 3276 या साधन्त्रखला० ..... 8074 1347 यस्या बीजमहे० .....ो 3518 यासि त्वं विरह्मा यस्यास्त्रकणिका ०.... 856 यास्यति सङ्जन० ..... 149 1064 2816 यस्यार्थास्तस्य... यास्यामीति गिरः .... यस्याधिने( न ..... 2864 यास्यामीनि बची ..... 1350 671 यास्यामीति समुद्यतस्य ...... 1158 यस्यास्ति सर्वेत्र ..... 2902 युक्तंययाकिल ..... 440 युक्तमाहः .. . ..... 1126 यस्योद्यद्वाण०..... 51 2444 713 यां स्मन्ता सहसेव..... युधिष्ठरोसि .... या इमाः प्रेक्षसे..... 3337 युष्पत्कीर्ति • ..... 2680 युष्मद्रन्थः ...... 2519 या कामक .... 1166 याचन्ते पितरः ..... 2509 2318 युष्मद्गीतारिः.... 2604 याचमानजन० ..... 3040 274 73 याञ्चापदं ..... यातं यीवन० ..... 3394 युष्मादुद्धाः.... 781 र्ये गात्रे यय०..... 1663 याताः कणावती ..... 2446 908 1342 ये गुह्नान्ति हठा०..... यानाः किं न ..... ये जान्या लघरः ..... 1011 याता प्रतर्य ..... 2149 यांतास्ते रस॰ ..... 178 ये ताबस्रवगुणीय० ...... 164 यात नार्शः..... 857 ये ताबन्भलयोप०..... 2942 याते गोत्र॰ ...... 2108 येन धस्तमनो० ..... 44 याते शर्म ...... 2496 वेन पाषाण • .... 895-**326** L येन म्यधीयत ..... 2497 यातीस्मि पद्म• ..... 1908 याचामङ्गल ...... 1150 येन सहासित० याइक्रनीभि॰.... 3496 येन स्थेम करेण ..... 3484 येनाश्चरसमा । 1280 यादृश्च सनयनः ...... 8497 749 याञ्च यच्छर्ण ...... 1642 येनमोदिनि .....

### ६१२

# सुभावितावकिः

| ये निर्देहन्ति<br>येनेयं ग्लंपिता ०                    | 1400 | ! रतकी <b>डा</b>  | 1805 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------|------|
| येनेयं ग्रह्मविता०                                     | 1474 | रतिकृति           | 2102 |
| येनेकाङ्गुलि ०                                         | 8471 | रवाकराइजनि•       | 916  |
| येनोक्सितं सह०                                         | 700  | रक्षाकरोपि        | 2499 |
| येनीन्मभ्य                                             | 565  | रक्रान्यभी        | 2927 |
| येषि नास्तीति                                          |      | र बाल्यम्नि       | 866  |
| येप्यासन्निभ०                                          |      | रबोबद्दवलाः       | 888  |
| ये बालभावे                                             |      | रबोत्कटोत्तमा॰    | 2121 |
| येथाः हेज्ञेन                                          | 2670 | रथस्पैकं चकं      | 2277 |
| ये श्रमं हर्नु ०                                       | 343  | रभ्यारजी ०        | 1115 |
| येषां नापं                                             |      | रम्यं हम्यं       |      |
| येषां प्राणिवधः                                        |      | र्भ्यं हम्पेतलं   | 3326 |
| ये संतोषसुख॰                                           | 1000 | रम्यतामुप •       | 1893 |
| यैः कार्ययगरि                                          | 3200 | रविप्रभाभिन्न •   |      |
| यैर्वानूलो                                             | 321  | रविमणिर्षि        | 2273 |
| याग्यनयेव                                              |      | रविरुचिकचा        | 2194 |
| योति यस्य च                                            |      | रवेरेवोदयः        | 548  |
| या न दीर्घा०                                           |      | रवेर्भयुर्वि०     | 1703 |
| योनी कर्भाण                                            |      | रसति तहणी         | 1761 |
| यो मानुष्यं                                            |      | रसग्दम्नं         | 1511 |
| यो यं जनाप०                                            | 3133 | रसायनमयी          | 206  |
| यो यः पड्यति                                           |      | राकेन्द्रीरूदयः   | 2628 |
|                                                        | 2685 | रागानधन॰          | 2475 |
| योरिणा सह                                              |      | राजंस्तमेव        | 2435 |
| योर्थः स्थालुह् ।                                      |      | राजञ्छीः सम       | 2577 |
| योर्थधर्मा ०                                           | 2840 | राजनः सलिला॰      | 3357 |
|                                                        | 2610 | राजन्यवापि        | 2461 |
| योसानान                                                |      | राजन्यशो          | 2539 |
| यौवनं जर्या                                            |      | राजवल्लभ०         | 8230 |
|                                                        | 0140 | राजा राजाचिता०    | 97   |
| ₹ 75.                                                  |      | राजा राजा वसार    | 3477 |
| रक्तच्छदर्व                                            | 1817 | रात्रावद्य ममानया | 2213 |
| र्क्तलं कमला॰                                          | 251  | रात्रिराज         | 1125 |
| रक्तस्वं नव०                                           | 1364 | रात्रिर्गेभिष्यति | 754  |
| रकाकमझखर∘                                              |      | रात्रे गुण ०      |      |
| रकाशोक                                                 |      | रात्री जानु०      |      |
| रक्ता हरन्ति                                           |      | रात्रा वारि       | 1774 |
| रजनिवसथु०                                              |      | राधामोहन॰         |      |
| रजनीवञ्चा०                                             |      | रामानितान्त०      |      |
| रजन्यासन्यस्यां                                        |      | रामालिरोमा०       | 1984 |
|                                                        |      | राहरवाह्०         |      |
| रक्का दिशः<br>रटतु जलघरः                               | 1700 | रिक्ताः कर्मण     | 2870 |
| रटस कर्                                                | 701  |                   |      |
| रण्डाः पास्रण्डिभि • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 101  | रिक्ता विपाण्डु०  |      |
| CARI: AIGINGINO                                        | ZZVO | रियूनबायापि       | 2522 |

#### श्लोकानुक्रमाणिका.

**E?** रू विधासि ...... 1924 3105 लब्ध्वा जनम द्य जास नाग ... . . . .... 3494 लभेत सिकतास ..... 447 रूणयान ..... 2334 ल्यमाने .... 3282 घडोडि बलन् ...... 548 लम्बालकं ..... 1288 रूक्षं श्रार ० 878 ..... 1489 ललारतर ० रूपं यनमदने ... . ...... . 2624 लिवनलिवै॰ .... 1299 रूप्ते शैर्मि .. . . 438 1809 लवणाम्बुनिधे ० रूप हारि मनो० .. .. .. .. 715... लक्षालक्ष्म 2215 रूपानिद्यय ० ... . ..... 1209 लाङ्ग लचालन ० .......... 641 974 रे दन्दश्च .... लामप्रणयिनी .... 230रे मेषा स्व० ...... लालेन्युहिनते ..... 850 3335 रेरेध्याङ्कः ... ..... 772लावण्यकारि ।पश्चित्रहेत् ..... 2031 हारण्यकान्ति वसरामन् ..... 1989रेरेम्डॅं. . ... . . ... 752लावण्यद्वविष्य ....... 14722388 रोगी चिरप्रवासी ... ..... 3397 3184 लावण्याकांस ..... 2586 383 र्गाण्डजी ..... 1072 लिखनि न 1105 रोदितं नैव लिखिनक्रमले..... 1439 741 रोमाञ्च वर्हास .. .... लिम्पनीव .... 1890 **₹** 55. लीने श्रीवैक० ..... 57 लीलाग नेर्यंत्र ..... 1569 लक्ष्मी विशेषय ..... 926 लैं। लादलिन ० . . . . . . . . . . . . . . . . 5861468 लक्ष्मी: स्यादादि ... ...... लुक्य स्तब्धी..... 373 29 लध्मीक्षेत्र० ..... लेखनीकृत० ..... 2327 लक्ष्मीकीडा० ..... 2005 लोक एष .... 3041 ..... 3419 लक्ष्मीपद्ध ० लक्ष्मीपरि ..... 91 2873 लोकानन्दा० ..... 559लक्ष्मीदीन० ..... 30:34 लोकोत्तरं वरित० ..... 2261-3446 920 लालभ्रूलतया ..... 2067 लगुढिईन्य० ..... 3218 1055 लंधं रागा० ..... 2595 होतिलीं चनं ०..... 1060 1057 लघीयः प्रार्द्धः.... 2936 **व** 187. लघुनि नृण॰ ..... 1840 वर्षः जेष्यामि ..... 1525 लघुपादी ..... 2329 वक्ताम्मीजं..... 2592 ल ब्रेंडा विद्याय ..... 1045 वक्केन्द्रना ..... 1572 लक्जाभरावनत् ..... 2235 वक्क या मृग० ..... लह्डामहे वय॰ ..... 867 1092 वकसञ्चर्या ..... लस्जावत. कुलीन०..... 3171 958 बज्जबर्चने ० लतान्ताबादत्ते .... 630 109 वकेण शिरसि ...... 1669 लब्धं चिरा०..... 805 ..... 1884 बदननिहिते 2100 लब्धं सरोभिः बदनदाशिनः..... 2098 612 बद विर्धुत्ह० ..... 1129 लम्भोच्छायो ..... 414 वनानि तीयानि ...... 1811 395 लक्षीदयो ० .....

# **सुभाषितावलिः**

| बमानि दहती            |              | वानाहार •           | 1016         |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| रनिनाचित्त०           | . 1726       | वातरभ्युदिता०       | 1732         |
| वने प्रिय॰            | . 1648       | वानीकृतमुखी         | 1950         |
| बन्दाः स दुंसाः       | . 319        | वान्ति कहार ॰       |              |
| बन्दाब्रिन्देति       | 459          | वान्ति रात्री       |              |
| वपुरनुपमं             |              | वान्तू चैमें ह् तः  | 1783         |
| वयमिह परि             |              | बान्त्यापि यत्सुख ॰ | 2391         |
| वरं दिदःवरं भूभङ्गासे | 3440         | वापीनरद्वा ०        |              |
| वरं भूभङ्गास्ते       | 1623         | वायुरिव             | 405          |
| वरं विनेध्याटब्या०    | 3055         | वाराणस्या ०         | 3420         |
| वरं हिनरके            | 3163         | वासवस्तरग           | 1935         |
| बर्मन्यन्तः           | 385          | वाहत्वमीश्वर ०      | 688          |
| बरममी तरवी            |              | वाहि वात०           | 1190         |
| बरमश्रीकः             | 919          | विकचकच०             | 1484         |
| बरमसी दिवसी           |              | विकचकमल०            | 2179         |
| बरमाहेमुखे            | 456          | विक चक्कमुदैः       | 665          |
| बर्मियमङ्करा०         | 632          | विकल्परचिता०        | 1329         |
| बरमिह रावि॰           | 998          | विकसामि स्वा०       | 3186         |
| बरमुजन॰               | 955          | विकासिपद्मा ०       | 1073         |
| बर्जगृहिणी०           | <b>2</b> 192 | विगतिसिर्           | 2181         |
| वर्जनीयो मति०         | 370          | विचरेदेक०           | 2429         |
| वर्जस्थं गृह् ॰       | 457          | विचारस्तथ्यो        | 575          |
| बतेते येन न विना      | 3250         | विजये कुदाल॰        | 123          |
| वर्तते येन पानङ्किः   | 551          | विजितमापि           | 1798         |
| बर्धेते स्पर्धये०     | 346          | विजिनात्मना         | 306 <b>2</b> |
| बर्षान परं न          | 1618         | विज्ञभमाणे          | 3407         |
| क्त्मीकपभवेण          | 186          | विज्यिभनोद्दाम०     | 3443         |
| बहेभागमना०            | 2042         | विजेतव्या           | 2278         |
| बह्रमेन्त्र परि ०     | 2091         | विडम्बनैव           | 476          |
| बङ्याः सुता           | 2906         | वितनपृथु ०          | 2185         |
| वर्षभिन्द्रयं         | 2649         | विनीर्णिक्राक्षा    | 171          |
| वसतीतिज्ञाय ०         | 689          | वित्ते स्थागः       | 264          |
| वसन्तमार्थ्ये         | 1688         | वित्तेन वेति        | 2369         |
| बसुराह्नेन            | 125          | विदेशोषु            | 3053         |
| वस्तान्ने करः         | 1058         | विद्ययिवें          | <b>506</b>   |
| ब्हर्मब्बल्सी         | 2792         | विद्याविकम् ०       | 3432         |
| बहेदमिर्च े           | 2754         | विद्वाणे रण ०       | 2602         |
| वर्ड्सि चीतियतुं      | 2287         | विद्वत्ता चैव       | <b>3253</b>  |
| बहुः समुद्धांवति      | 2932         | विद्वस्वं च         | 3426         |
| बाङ्कनःकाय०           | 3402         | विद्वहोष्ठी         | 2907         |
| बादी मुहा॰            | 116          | विद्वानुपालमा॰      | 427          |
| गाच्याति              | 2344         | विद्वानुजुर्भि०     | 2884         |
| गुर्क्श स्वतन०        | 2944         | विधाय संध्यां       | 2160         |
| भाराकीर्ण •           | 1718         | विधायपूर्वं ॰       | 15 <b>13</b> |

| श्लोकानुक्रमणिका.                                |              |                      |             |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| विधुरप्यकीत                                      | 8181         | विष्णुर्विभक्ति      | 993         |
| विभूतभृद्भा ०                                    |              | विष्णुर्वा त्रिपुरा० |             |
| विध्वस्तपर्                                      | 329          | विस्न दियते          | 2033        |
| विनयति सुरुशो ,                                  | 1864         | विस्तं बपुः          | 600         |
| विना न साहित्य •                                 | 173          | विहारः कण्ठ०         | 1426        |
| विनाप्यधै ॰                                      | 535          | विहारी मुग ०         | 1220        |
| विना सध्येन                                      | 2432         | वीक्षितेन            | 1598        |
| विन्ध्याद्विसानु ०                               | 625          | वैाणा वंद्या॰        | 3174        |
| विपक्षः श्रीकण्डा                                | 2280         | वृत्तं यह्नेन        | 3048        |
| विनदि धेर्य ०                                    | 267          | वृत्त एव स           | 968         |
| विपरीत्रता०                                      | 2119         | वृत्तानुषूर्वे       | 1567        |
| विधुकं गगनं                                      | 3104         | वृत्ति स्वो बहु      | 360         |
| विपुलहृद्या ०                                    | 153          | वृथा द्वालन०         |             |
| विर्लह्दयै०                                      | 532          | वृथा दुम्बी          |             |
| विमः सपक्षी                                      | 2389         | वृद्धियेस्य          | 826         |
| विभूतिर्घंत्यपि                                  | 8251         | वेन्यद्वार०          | 1918        |
| विसलसम्बु                                        | 1751         | वेक्रिनालक           | 1435        |
| विमानना                                          | 2922         | वेङ्यानां पर् ०      | 2368        |
| विमुच्चन्या                                      | 1403         | वेश्यावेश्मसु        | 3077        |
| वियोगिनी                                         | 1075         | विकुण्ठाय            | 887         |
| विरमन घनाः                                       | 1762         | वद्यनाथ              | 2319        |
| विरमत नुधा                                       | 3385         | वद्यसीवत्सरा०        | 2839        |
| विरमन विरमत                                      | 1070         | विपरीत्य०            | 2123        |
| विरम विफला॰                                      | <b>3</b> 138 | वैयाकरण०             | 2333        |
| विरलविरली ॰                                      | 2217         | वरमादी               | 2751        |
| विरलाङ्गलि॰                                      | 2410         | व्यक्तीपकार् ०       | 1910        |
| विरहण्यन                                         | 1296         | व्यपोहिनुं           | 1861        |
| विरहविषमी                                        | 1633         | व्यसनम्बर्कः         | 2101        |
| विरहे मुग०                                       | 1248         | व्यसनरेवा०           | 2883        |
| विक्र केर्य                                      | 2712         | व्याख्यातमेव         | 155         |
| विरोधात्तव                                       | 2474         | व्याप्तत्र्योगतले    | 2612        |
| विलोक्य संगमे                                    | 1887         | व्या उत्तेनापि       | 2958        |
| विवृण्वता                                        | 1660         | व्यामाहयसि           | 107         |
| विवृद्धतापी०                                     | 1076         | व्यायस्यञ्जपि        | 3142        |
| विश्विष्टोन्निष्य                                | 2003         | व्यालाश्च राहुश्च    | 196         |
| विश्वेषो जनितः                                   | 1707         | व्यासादीन्कवि०       | 2385        |
| विश्वस्य स्थित्ये                                | 604          | व्योम्बः इयामा०      | 2156        |
| विषं वेद्रम                                      | 3430         | व्योक्कि नीलाम्बुद ॰ | 1733        |
| विषणां दीन०                                      | 2994         | व्योम्नीव नीरदं •    | 90          |
| विषधरती                                          | 827          | प्रजिति कुमुद्दे     | 2195 .      |
| विषयगता                                          | 238          | वजन्यभौधो            |             |
| विषयभिमुखं                                       | 873          | व्रजन्ति ते          |             |
| विषयवृष्टि • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1755         | वर्ते विवादं         | <b>3</b> 18 |
| विष्य विषया                                      | 8368         | बीडायोगाइत०          | ¥885        |
|                                                  |              |                      |             |

-

### सुभावितावलिः

| থা 101.                                           | !    | त्रिश्चिर्द्धाः                                  | 2157<br>1757 |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
| शंभुगोनसः                                         | 9630 | शिशिरशीकर०                                       | 8169         |
| शक्तिनिस्त्रेशः                                   |      | शीतमध्या<br>श्रीतवातानप०                         | 8207         |
| द्याक्यों वार्यितुं                               | 2943 | द्यानाद्यानपण                                    | 1961         |
| बा <u>ह्याः</u> सन्ति                             | 917  |                                                  | 698          |
|                                                   |      | शीताशुक्रोस्टर॰                                  | 3181         |
| शह्येस्थिशेषः                                     | i .  | शीतेनोद्धवित०                                    |              |
| द्वाठ वर्णयामि                                    | 106  | चीलं रक्षतु                                      | 3052         |
| श्चातपदी संति०                                    | 969  | शीलं शीलयतां                                     | 8085         |
| श्रब्दबद्धि • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1530 | शीलं शैलतटा॰                                     | 3073         |
| बाब्सथेमात्र०                                     | 184  | शुक्हरिन०                                        | 1841         |
| द्रामयति यदाः                                     | 363  | शुक्रानि दिन॰                                    | 3293         |
| वामसुद्ध ०                                        | 3378 | शुद्धः स् एव                                     | 273          |
| श्रायाशाद्रल॰                                     | 540  | शुद्धमाविल०                                      | 1901         |
| द्यारणं कि                                        | 467  | शुद्धस्तभावा०<br>शुष्कतनुनृण                     | 1968         |
| द्वारत्वानातप॰                                    | 1827 | बुष्कतनुतृष                                      | 896          |
| शरि रिवि॰                                         | 1814 | शु <sup>०</sup> कस्त्रियु०                       | 1025         |
| वारदि समग्र॰                                      | 965  | शून्य बास् ०                                     | 2113         |
| द्यार्युत्रज्ञ                                    | 1795 | शून्यमाकीर्ण्॰                                   | 208          |
| द्वार् दिक्षामं                                   | 1328 | ज्ञून्यार्थैर्वचने ०                             | 3231         |
| श्चारीत्र्र                                       | 2801 | शूरं वैभव्य०                                     | 3478         |
| श्रारीररोगं                                       | 3423 | शूराध कृत०                                       | 542          |
| श्चल्यम्पि                                        | 421  | श्रुरोसि नून०                                    | 2040         |
| शक्ति।देवाकर०                                     | 3125 | शृङ्गेणाङ्गे                                     | 659          |
| बाबान किल                                         | 3149 | शृणु संखि                                        | 2338         |
| মহািম্ভি                                          | 1317 | द्रीलराजननया ०                                   | 71           |
| ञाशी दिवस०                                        | 3458 | द्रीलश्रेणिगुहा०                                 | 607          |
| द्वास्त्रं पञ्चायते                               | 2985 | शैलाः सुरी०                                      | 2354         |
| शास्त्रामंति०                                     | 809  | द्योकाराति०                                      | 2700         |
| शाउग्रेन् मिस्रं                                  | 2918 | क्रीच्यस्ताव०                                    | 566          |
| शान्तवपुरेष                                       | 2855 | शोभां दिकरणी०                                    | 1845         |
| ज्ञान्ते सन्मथ०                                   | 2134 | शोर्यदर्प ०                                      | 589          |
| ज्ञान्य दर्पवता                                   | 2598 | शीर्थश्रीकेश्र                                   | 2600         |
| शारीरेः कर्मे <i>॰</i>                            | 2965 | इयामास्त्रङ्गं                                   | 1336         |
| ञानान्कुलाम०                                      | 979  | श्रीकण्ठस्य                                      | 95           |
| शास्त्रं सुनिधितः                                 | 2926 | श्रीखण्डद्रब०                                    | 2619         |
| विश्वयनि लोक <b>ः</b>                             | 2858 | श्रीजैनोक्राभ०                                   | 2633         |
| विखिरिणि 🔻                                        | 2030 | श्रीपरिचया०                                      | 2854         |
| विखरी चित्र                                       | 962  | श्रीभृतां नर् ०                                  | 2448         |
| त्रिखिकुल्गल <b>॰</b>                             | 1763 | श्रीमद्भूरमणेन्द्र                               | 2635         |
| श्चिरः सुधौनं                                     | 2921 | श्रीमजीथ                                         | 2542         |
| शिरसाभाय॰                                         | 552  | श्रीमन्मानस०                                     | 1524         |
| श्चिरसा, निभृता                                   | 2691 | श्रीसेनिधान ॰                                    | 2528         |
| श्चित्र इति यदि                                   | 111  | भूत्वा बाल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1772         |

### श्लोकानुक्रमणिका.

| श्यता भर्मे ० गा                                   | 2950     | संपदो जल-गच्छ दूति                        | 1180        |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|
| श्रुवते रञ्जना०                                    | 2122     | संपूर्णीन दिनानि                          | 1147        |
| श्रेयोसि बहु॰                                      | 3427     | संपति किसत्र                              | 113         |
| श्रेयांसि नो विद्यान्                              | 65       | संप्राप्तकामी ॰                           | 1970        |
| श्रीवृत्तिवं                                       | 720      | संप्रशुवन्ति                              | 2289        |
| धार्यव विकस् ।                                     | 177      | संपाप्यकोकिल ॰                            | 767         |
| श्रिष्टः कण्ठे                                     | 2143     | संभारी भवता                               | 1685        |
| श्रोकः कस्य                                        | 2568     | संभोजनं                                   | 2697        |
| श्रोकीयं स्वामि०                                   | 25       | समोहयन्ति                                 | <b>3354</b> |
| अ कार्यमद्य                                        | 3281     | संरक्षिनुं कृषि॰                          | 984         |
| ধ্ব: শ্ব: प्राण                                    |          | संविधातुमीम                               | 1965        |
| श्रभून्दिति                                        |          | संसारे मुखिता ०                           | 3829        |
| श्रस्त्रया सुख ०                                   |          | संसारेस्मिन्नसारे                         | 2245        |
| श्रासाः किं स्वरिना०                               | 1440     | संसरिकानाम •                              | 18          |
| थे। गन्तव्य०                                       | 1371     | संस्पृद्य तं ू                            | 1445        |
| · · ·                                              |          | स एवाह पार्थः                             | 3146        |
| <b>4</b> 1.                                        |          | स कर्थ न स्पृहं०                          |             |
| षद्भुणीं भिद्यते                                   | 2718     | सकृदिप दृष्ट्वा                           | 240         |
|                                                    | <u> </u> | संह्रष्टस्तु                              | 2757        |
| <b>स</b> ३३९.                                      |          | सकूपाणा                                   | 2477        |
| संकेतकाल०                                          | 2043     | सक्तू ब्छोषयान                            | 3201        |
| संकेतभाम्ब                                         | 1944     | सांख विवृणुते                             | 1171        |
| संकोचमेहि                                          | 928      | सिख स सुभगो                               |             |
| सेकोचिन०                                           |          | सखे खेदं मा गाः                           |             |
| संकान्तमानन०                                       | 2020     | सखे सत्यं सत्यं                           | 1331        |
| संक्षीभं पयसि                                      | 1881     | संखे समं                                  | 1221        |
| संचितं कत्यु                                       |          | सख्यः कि पर्रापे                          |             |
| संतापी मलया॰                                       |          | सख्यस्तानि वचासि                          |             |
| संतापो न खल                                        | 1        | स ख्यानोस्त                               |             |
| , संत्र्यत्युत्तमः                                 |          | सग्वेगर्ज०                                |             |
| सेनीयः क्रिम०                                      |          | स ग्राम्यः स                              |             |
| संनोषामृत • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | .,       | सङ्ग्रामाङ्गण०                            | 2513        |
| संते विश्वर्य ०                                    |          | सङ्घामे प्रहरण ०                          | 3129        |
| संत्यब्येतां                                       | 1        | सङ्जना एवं                                |             |
| संदष्ट्रवस्ते ०                                    | 1        | सत्काव्यभूषणा                             |             |
| संब्हेबर •                                         | 1        | सत्काव्याधीन हुः ।                        |             |
| संविष्टस्वजना॰                                     | 4 11     | सत्कुलजे पाण्डित्यं                       | 3128        |
| संधिवग्रह॰                                         | 1        | सत्कृतं स्वजने •                          |             |
| संस्था यहमणि • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 7        | सत्कोत्रप्रतिपादितः                       | 1 .         |
| संध्याप्रणासः                                      | 1        | सत्तं यश्च                                |             |
| संनिवेदाविद्यो                                     |          | सततमातप॰                                  |             |
| संपत्ती कोमलं                                      | ,,       | सर्ता भनमति •                             |             |
| संपत्स महत्तं                                      | 1        | सात प्रदीप                                |             |
| संपद्म अलकि धनैः                                   |          | सत्त्वान्तः स्कृरिता ॰                    |             |
| And also well also seconds.                        | ·,       | - de e ta cata afficações casasas a sesas |             |

# सुभाषितावाळिः

| सत्यक्षा ऋजवः        | . 229     | समानानि व्यती०     | 3289 |
|----------------------|-----------|--------------------|------|
| सन्पादपान्निपुल ०    | 942       | समाश्रित्योत्सङ्गं | 875  |
| सत्यं भूणा गुण०      |           | समाश्चिष्यत्युचै ० | 3388 |
| सत्यं जना            |           | समाइतं यस्य        | 1906 |
| सन्यं तथा न          | 2141      | समुद्रिरसि         | 718  |
| संधे मनोरमा          |           | स में समासमी       | 1253 |
| सध्यं बाचि           |           | सरसि बहुद्या०      | 709  |
| सत्यधर्मच्युता०      | 000       | सरस्वतीमान्        | 170  |
| सत्यिव भेदाप॰        | 3520      | सरस्वतीस्थिता      | 2453 |
| सत्यमान्यस्य         | 2039      | सरोह्यहाक्षीणि     | 1899 |
| सत्ये बाङ्काच केत ॰  | 3237      | सर्वेः किलाय०      | 92   |
| सत्सङ्गातस्या ०      | 2896      | सर्वः पदस्थस्य     | 2689 |
| सःसाधुरादे           | 336       | सर्वम्र गुणश०      | 802  |
| सदसन्देन             | 20        | सर्वेत्र संपद् ०   | 3347 |
| सदा खण्डन०           | 332       | सर्वेथा धर्म०      | 2813 |
| सदा वकाः             | 2308      | सर्वेथा स्वहिन०    | 2905 |
| स द्विरेव            | 2711      | सर्वेदा सर्वेदो०   | 2452 |
| सर्यः पक्यृतं        | 2243      | सर्वस्य द्वे       | 2362 |
| सद्रेशजः             | 897       | सर्वभ्येव हि       | 1509 |
| सद्वेज्ञजस्य         | 308       | सर्वात्मना         | 1088 |
| सङ्चयः               | 556       | सर्वोपदी           | 3515 |
| स धर्मी यो           | 2643      | सर्वाद्यापरिपूरि   | 918  |
| स भूजीटेजटा •        | 62        | सर्वोज्ञारुषि      | 1708 |
| सन्पुरालक्षक         | 1276      | सर्वाञ्चाचि।निधान० | 3280 |
| सन्ति कूपाः          | 686       | सर्वासी त्रिजग०    | 879  |
| सन्ति सादु॰          | 3236      | सर्वासामेव         | 3209 |
| सन्तेषि न विराण      | 3161      | सॅवेपशुं           | 1436 |
| सन्तीपि सन्तः        | 527       | सनीडा दायता०       | 78   |
| सन्मार्गे तावदास्ते  | 2246      | सब्रीडार्ध ॰       | 2237 |
| सन्भूतः प्रथितो      | 812       | स श्रियो भाजनं     | 2451 |
| सपदि कु भुदिनी ०     | 2170      | स सुद्दधो          | 2690 |
| स पात् वा यस्य जटा०  | 63        | सहकारकुसुम०        | 1666 |
| स पान् वी यस्य हता ० | <b>32</b> | सह वसना०           | 399  |
| स पुर्मानर्थं ॰      | 2267      | सहसा विदर्भीत      | 2904 |
| समसेवः               | 3233      | सह सिद्धमिदं       | 248  |
| सभा वान              | 2826      | सहदयगिरा           | 2686 |
| समक्षमपि             | 1831      | सहदयाः कवि०        | 159  |
| समजनि न              | 2062      | स हेमार्लकारः      | 1000 |
| समदक्षरि॰            | 596       | साध्यरागः          | 1892 |
| समभेवाकम्यन्ते       | 1671      | सौमुख्यं वस्त् •   | 1018 |
| समगाचित०             | 1167      | साकृतं निज         | 197  |
| समर्पिताः बस्य       | 425       | सा ख्यानास्ति      | 2556 |
| समस्तकक्षणाः         | 17        | सागसि प्रिय॰       | 2014 |
| समाविष्टं शिष्टे॰    | 2086      | सागसिप न           | 823  |

| श्लोक | निक्रम | निका. |
|-------|--------|-------|
| ٠,    | ~      |       |

|                             | . •    | *                        |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| स्त गोत्रस्वलनं             | 2073   | सुधीतं की द्यार्थ        | 8889   |
| सा जिहा या                  | 3489   | सुमज्ञमापि               | 2669   |
| सा दृष्टी येर्न             | 1254   |                          | 269    |
| साध्याति य०                 | 401    | सुभावितैः<br>सुमन्त्रिते | 2719   |
| साधरेव                      | 288    | सुरतविरती                | 2106   |
| साभुव्येवाति                | 408    | सुरस्रोतधन्या०           | 3416   |
| साधुसद्ग ०                  | 207    | सुराणां पानासाः          | 2631   |
| साधन्यात् •                 | 842    | सुरासुरशिरो॰             | 6      |
| साध्वीव भारती               | 145    | मुलभाः पृद्धाः           | 2838   |
| साध्वेव नद्विधा०            | 786    | सुवर्णकार                | 975    |
| सानन्दं नन्दि०              | 81     | सुविदिनसभि०              | 1522   |
| सान्द्रनीहार०               | 1720   | सुवृत्तस्येकः            | 219    |
| सान्द्रानन्द०               | 3115   | सुज्ञान्तज्ञास्त्रार्थे० | 3405   |
| सा पार्वेनी ०               | 2314   | ससंवैतर्जीवन ०           | 489    |
| साप्तपदीनं                  | 245    | मुस्कन्धस्य              | 814    |
| सा बाला वय०                 | 1346   | सुहदयामति                | 3066   |
| साभायीया                    | 2775   | सुद्दामुपकार०            | 2898   |
| सामिमानमसं^                 | 310    | सुद्दां हि धनं           | 3170   |
| सामोपायनय॰                  | 2285   | सुद्वदोप्यस्य०           | 2653   |
| सामीव यत्र                  | 2874   | सुक्ष्मभ्योपि            | 2779   |
| सा यावन्ति                  | 2070   | मुर्योदन्यन              | 777    |
| सा यादन                     | 1212   | मूजित नाव॰               | 3126   |
| सारङ्गो न                   | 658    | सेना मयेव                | 2276   |
| o) ibijih                   | 2820   | सेन्द्रचविः              | 1728   |
| सञ्जूष्य                    | 2567   | सेवकादपरी                | 3220   |
| साद्यक्रिमेव                | 1829   | सेवर्षं विबुधा०          | 3322   |
| साक्षर्ये युधि              | 362    | सेवदिन्याञ्च             | 3476   |
| सा सुन्दर नव                | 1387   | सेवा श्रवृत्ति ०         | 3222   |
| सिंहः करोति                 |        | सिका दिक्कन०             | 1374   |
| ंसिंहः ब्रिज्ञुः            | 593    | सोत्कः पार्भमित          |        |
| मिहो न्याबरणस्य · · · · · · | 458    | सोत्कण्ठाकुलया           | 2078   |
| सिंहोस्तु दातु०             | 601    | सोत्साहा नव०             | 1778   |
| सिकार्यो गैर०               | 2588   | सोपालस्भकृतः             | 1184   |
| सिनचन्दन०                   | 1668   | सोवृदों रर्सना०          | 751    |
| सिनद्विजाली ०               |        | सोह्रासा अपि             | 2617   |
| सिताम्बर्युगा               | 2361   | सीधस्कन्धतलानि           | 2001   |
| सिद्धान्त्षर् ०             | 2359   | साभाग्यस्य               | 2574   |
| सिन्धोर्जेत्रमयं            | 2629   | मीहदेन परि॰              | 2707   |
| सुखलबदद्या •                |        | स्खलितः म्खलिती          | . 2971 |
| सुखास्त्रादलवः              | 3291   | स्तनपरिसर०               | . 2167 |
| सजनो न याति                 | . 241  | स्तनयुगमन्युनुङ्गं       |        |
| सुननु जिहाह                 | . 1600 | स्तनयुगमश्चर्यातं        |        |
| सदीयां राग॰                 | 1991   | स्तब्धप्रकृति •          |        |
| सुबुब्ब हर्न्यु ०           | 2492   | स्तब्बस्य नश्यति         |        |
|                             |        |                          |        |

### सुभाभितावितः

| स्तेकिनोन्नितः                                    | 352  | स्व एव कस्तृरिक ॰                                   | 1447 |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| स्मिधः पवित्र ०                                   | 2774 | स्वकर्मफलर्                                         | 3508 |
| स्त्रियः सेवेत                                    | 2777 | स्वगुणानिव                                          | 410  |
| स्त्रियश्च यः                                     | 2781 | स्वनित्तपश्चिन्नीयव                                 | 531  |
| स्तीणां वैरूपं                                    | 3124 | स्वच्छन्दं हरिणेन                                   | 657  |
| स्त्रीति नामापि                                   | 1449 | स्वच्छस्वादुजला                                     | 645  |
| स्त्रीत्येव गालितं                                | 1451 | स्वजनवसर्वे ०                                       | 3421 |
| स्त्रीयंसी प्रविभन्नय                             | 1638 | स्वदृञ्जोर्जन ०                                     | 1500 |
| स्थलकृत्रीचाय                                     | 923  | स्वधर्मकर्मा ०                                      | 3017 |
| स्थलीनां दग्याना •                                | 650  | स्वपक्षच्छेदं                                       | 450  |
| स्थाणुर्वास्यादजी                                 | 2315 | स्वप्रान्तरे समुप॰<br>स्वप्रासादित०                 | 1398 |
| स्थानान्त्रिगेत्य                                 | 1379 | स्वप्रासादित०                                       | 42   |
| स्थाने बर्भति                                     | 851  | स्बमेन प्रापितायाः                                  | 1312 |
| स्थानेदेव                                         | 2844 | स्वप्नेपि दुर्रुभ०                                  | 1338 |
| स्थान्यां वैदूर्य०                                | 3045 | स्वप्रापि नाथ                                       | 1413 |
| स्थिनासनस्था                                      | 3382 | स्वप्रज्ञया ६                                       | 193  |
| स्थितो मध्ये मूरिः                                | 3462 | स्रफलनिचयः                                          | 283  |
| स्थिला चिरं नमसि                                  | 699  | स्वभावं न जहा ०                                     | 296  |
| स्थैर्य नुद्रादारा                                | 1036 | स्वभावं नेव                                         | 294  |
| स्त्राती वा यादि                                  | 3492 | स्वभावेनीव                                          | 386  |
| स्नानं नाम मनः ०                                  | 2948 | स्वमुकुलमैय ०                                       | 2204 |
| स्त्रिग्धाः पद्मर्वनः                             | 820  | स्वयंभुवां                                          | 2445 |
| स्त्रिको यत्वरूषा०                                | 1613 | म्बयमज्ञात०                                         | 1109 |
| स्त्रेहं परित्यहर्य                               | 1481 | स्वरिपुनीक्ष्ण०                                     | 1130 |
| स्रज्ञाते न बिसं                                  | 708  | स्वत्पष्टकारी                                       | 2352 |
| स्यृञ्जाति ञानके ०                                | 743  | स्वाविसापुर                                         | 235  |
| स्पृज्ञान्ति, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 2752 | स्वल्पाद्यायः                                       | 988  |
| स्वहणीयाः कस्य                                    | 246  | स्ववगुषि                                            | 1637 |
| स्प्रष्टं न या कण्टक ॰ • • • • • •                | 1816 | स्रस्ति सुखेभ्यः                                    | 3395 |
| स्फाटकस्य गुणी                                    | 894  | स्वरित स्वागत०                                      | 86   |
| स्कारेण सार्भ ः                                   | 189  | स्वस्त्रस्तु विदुम०                                 | 890  |
| स्फुटत् इदयं                                      | 1574 | स्वात्मन्येव                                        | 217  |
| स्कटमाचक्षते                                      | 1199 | स्वात्मीयाञ्च                                       | 1009 |
| स्फटापायः कायः                                    | 3399 | स्वाधीनां प्रविद्वायं                               | 638  |
| स्फटी बाक्ये                                      | 1615 | स्वाधीनेति न                                        | 1370 |
| स्फरन्तः पिङ्गला॰                                 | 1721 | स्वाम्निन्प्रभी                                     | 2096 |
| स्फरिस शहु                                        | 1573 | स्वामी सन्भुवन ०                                    | 56   |
| स्मर्रसनर्हा०                                     | 2057 | स्वामोदवासितः                                       | 738  |
| स्मर्नेव्योतं स्वया                               | 1044 | स्वाम्ये पेदालना                                    | 266  |
| स्मर्तुं वियोगि                                   | 1086 | स्वायून्तमेकान्त०                                   | 2382 |
| स्मिनं किचिन्मुग्धं                               | 2236 | स्वार्थनिरपेक्ष                                     | 419  |
| स्मितेन होवेन                                     | 3383 | स्वार्थसंमाति • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3363 |
| स्मृता भवति                                       | 1225 | स्वार्थानपेक्षं                                     | 835  |
| सं:सिन्धुतीरे॰                                    | 3422 | स्वेच्छाभङ्गर्                                      | 166  |

#### श्लोकानुक्रमणिका, 699 1442 हारोपि नार्षितः ..... 1193 स्वेदः कस्मात्तव ..... 1710 हिंसाग्रभवी 3375 स्वेदास्म.कणिकाचिनेन वपुषा ... हिंसाञ्चन्यमयञ्ज० ..... स्वेदासः ऋणिका चिनेपि बदने ... 2071 31391869(हमभवल० ..... 1832 स्वेदाभसा एडप०..... 1930 हिम्मावस्तरी० .... 209 स्वरं केरवः ..... हिमोन्सञ्जां ... .... . . . . 744 खेरी भ्रास्यसि ..... 656हंकार स्नानना० 621 ₹ 52. हनाजारवालामे .. ... 1917 828 1526 हंसा: पद्म० हनमार्भिनन्द्० .. ... .. .. 2768 इंसानां गनयां ... ... ... 1775 हनाधिकारां ... .. ..... . . . . . . . . 702 हर्नाद्रशाग । . . . . . . . . . . . . 1872 हेसी ध्वगः .... . 1 3150 1111 इंहा देव संदेव .. स्टय +श्यनां ...... इंडो (ननम्ब० . . . 1552 212 हर्गान राष्ट्र ..... हेही विभे विविध ..... 3131 हरपे दांगनेन . 1936 1314 हर्नामवरहा ..... 1719हाँद । बमलना ० हरानि किमपी... .. . .... 1835 644 हे राज्धकु=ः(० इर्गन सन्दिर . . . . . . . . . . . . . 2061 हेतीः कुनोप्यतदञ्जाः ..... 279हे पान्य थिए .... 1842 1310 हर हर करणा ० .. हं भरेव महारू.. ... 3493 801 हे बाल च ध्यक हर्भयति न ...... .... . . . . . . . . . . 3159 हैमकार सुधिये ...... 967 इसी लमनि हर्ग ० . . . . . 460 3025 ेमें उड़ार्लाधरद ..... इस्ति दमाने स्तांस॰ ..... 8233 180 हेम्ब्रा भारजनानि .. .. .... हे राजानस्यजन .. ..... हवीनानित ...... ... 1300 हस्तद्व मान० .... 339 हस्तन्गस्त० ... 1405 ুৰু জুলু নিৰ্ ..... 806 651 हरनमाक्षण .... 1041 हे सारङ्ग नुणा० ..... हे हंम सहिन् ... ...... 697 हस्ते क्योल ..... 1381 हा कप्टें नर० .... . . . 883 825 हे इमन्त ...... 1836 हा राही निकट०... 127 द्विपयनि प्रिया ........... 43 6 2992 1087 हारो जलाई० ......

# सुभाविताव लिस्थानामस्फुटश्लोकानामनुक्रमणिका.

| <b>अ</b> त्नाङ्गः | अ₹तुटीं <b>ऽ</b> शः                  | क्षांकाङ्कः    | अस्फुटी ७ ज्ञः                        |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| કર                | श्चेकतासर्थमस्कुटम्                  | ९३०            | नात्मर्थमस्फुटम्.                     |
| <b>3019</b>       | तृत्यानिच्छानिः                      | ९४१            | तारायमग्फ्टम्.                        |
| ९९                | अस्मिन्च्ह्रीके आर्शनीदसूचकं         | ९५९            | तात्रयमस्फुटस्.                       |
|                   | किमिति पद नाम्तिः                    | ९६८।१          | वृत्त एव.                             |
| 2 ९१              | उत्तरार्भस्य तान्यथेमः फुटम्         | 900            | नारपर्यमस्फुटस्                       |
| <b>४३</b> १       | श्रा सनान्यर्थमस्कुटम्               | १०१३           | तात्पर्यमस्कुटम्                      |
| <b>४६३</b>  ३     | खटाखुः                               | 9 09 6         | उत्तरार्धभ्य तान्तर्य <b>मस्फुटम्</b> |
| 603               | चन्यंगरा ३३फुटः.                     | 1030           |                                       |
| ६०७               | श्राकन नार्थम फुटस्                  | ११०३।२         | (दाखरम,भूपतित <b>रदाना</b> .          |
| £ 2 2 12          | जा रीमांसं                           | १ २६ ७ ८       | स्मरहर्मनमः                           |
| ६ २१              | <b>उत्तरा</b> र्नमस्कुटम्            | १३७६           |                                       |
| <b>६५८/3</b>      | ज्ञाहार्ययः                          | १ इ९५।१        | महाशिखर्०.                            |
| 6.99              | नृतीयगाडोऽ।फुटः                      | १४५४।३         | खरञ्चरभरस्योन <b>म्</b> णालीः         |
| <b>9</b> 60       | क्षाक्र नारायेमानुहरम्               | १४२०           | चनर्थपादे। ऽस्फुट                     |
| 81000             | कीकिनला>उनच्छविस्चाः                 | १५२५।४         | तदपर.                                 |
| \$ 180e           | लब् <i>गा</i> न्दये <b>न</b> ः       | १५६२।३         | वितुर खण्डनमण्डितोषि.                 |
| بهاو وا           | पूर्वीर्धनात्मर्थ <b>मस्फ्</b> टप्   | १६०९ च         | करणकच्छंदे.                           |
| že e⁄             | क्षा क्रनात्मयेमरफुटम्               | १६१६           | क्षां कनान्ययमस्फुटम्.                |
| 600               | उनरार्धनासर्थमःफुटम्                 | १६६ धा         | सिनवलयाः                              |
| ८१,८।२            | गें,प्या कृते                        | २०००।१         |                                       |
| 126               | श्रोकतालयं मम्फुटम्                  | २०९३           | , क्षेकिनानर्य <b>मस्फुटम् ।</b>      |
| ८१९               | उत्तरार्वनागर्यमस्कृटम्              | २१६१।३         | वसनमण्डल ०.                           |
| ८२३११             | लम्बस्यचा.                           | २२३९           | श्लोकतात्पर्यमस्फुट <b>म्</b>         |
| ८६३।३             | विश्वमहाजाः                          | २२४१।२         | कृतिमच उवस्त्ररणाकृतेषु.              |
| ८३६               | श्चेकतारार्यमस्फुटम् ।               | २३१२।३         |                                       |
| 64%               | क्षांकन,त्यर्थसम्पुटम्               | २३३१           | श्रोकनात्वर्यमस्फुटम्.                |
| ८८७१।२            | स्वरूपाम्त्रसिद्धिकियैः। बलवस्कर्मैः | २३५२           | क्षोकतास्पर्यमस्फुटम्.                |
|                   | रिनः.                                | २३५४           | श्लोकतात्पर्यमस्फुटम्-                |
| 64215             | यग्रहरूकः.                           | २३५५           | श्रोकतात्पर्यमस्फुटपू.                |
| ८,७८              | पूर्वार्भनात्पर्यमस्फुटम्.           | २३६१।३         | सुराजिरमहेलकी                         |
| દાહ હ             | कुवित्वा-                            | <b>२३७१।</b> १ | पूर्वर.                               |
| 61395             | पादरक्षायै.                          | २३८९           | ध कतात्पयमस्फुटम्.                    |
| ९०७               |                                      | २३९२           | वत्तरार्धमस्युटम्.                    |
| ९१४               | तालपर्यमस्फुटम्.                     | २४०३           | श्लोकतात्वर्यमस्फुटम्.                |
| <b>૧</b> ૧૪       |                                      | २८१५।          | रणन्धर्धरम्.                          |
| ५२६               | की शलाङ्को.                          | <b>૨</b> ૪૨૫ ર | े उत्तर्ण.                            |

| श्चोकाङ्कः        | <b>अस्फुटों</b> ऽज्ञः       | श्लोकाङ्क       | <b>अस्</b> सुटीऽश                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>ચ્</b> ક્ષ્કહ્ | प्रौधेमस्फुटम्.             | <b>इ</b> १ २८   | चन्थेपादो ऽस्फुटः.               |
| २४७५              | श्रोकन रार्थमम्फुटस्.       |                 | खराभाष्यं.                       |
| २५९१।२            | दारापहारी.                  |                 | मो घन्यत्र-                      |
| 8009              | पूर्वार्थमस्फुटम्.          |                 | विभूतिर घैत्यपि.                 |
| २७३५              | चेतुर्वगहाँ ऽस्फुटः.        |                 | पूर्वार्थमस्फुटम्.               |
| २८७६              | उनरार्धमस्कुटम्.            | <b>କ୍ଷ</b> ୍ଟ୍ର |                                  |
|                   | . <b>उत्तरार्धमस्कुटम</b> े | \$80ई।स         | संदेश वहां भी ।                  |
|                   | क्षोकताना स्मिम्फुटब्.      | ३४९३।२          | पर्भद्रव्यप्रवृद्धमाहमा   हर्षि- |
| ३०३९              | पूर्वानमञ्जूटम् े           |                 | क्षं ५स्फुटम्.                   |
| 306               | पूर्वार्तमस्फुटम्.          | ३५००            | वृत्तीयवाद्ये ऽस्कुटः.           |

|  | ŧ |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

#### NOTES.

The beginning in A is की भीगणेज्ञाय नमः जी नमः सरस्वत्ये की नमे गुरवे तो भवानी. In B की भीगणेज्ञाय नमः की तो भवानी (sic). In C की स्वस्ति-सिद्धं जी भीगणेज्ञाय नमः जी तो भवानी. Of the first 27 verses, forming the Namaskarapaddhati with what is presumably Vallabhadeva's own mangalacharanam, D gives only Nos 27 and 24 in that order. D therefore begins गणेज्ञाय नमः जी अथ नमस्कारपद्धितः कस्न्रितिलकः. Throughout the book the omissions in D are numerous.

Verse 1. y. C अम्मोजे.

- 3. γ. B स्वानुभृत्येकमानाय.—So also C, corrected into स्वानुभृत्येकमानाय. C omits author's name. The verse stands at the head of Bhartrihari's Nîti and Vairâgya śatakas (Telang's edition), and of the Vâsishthasâra.
  - 7. Occurs in the Gajendramokshastava attributed to Vyasa.
- 8 The first verse of the Harshacharita. The verse which precedes it in the edd. is an interpolation, as is evident from the fact that it is not explained in Samkara's commentary.
- 11. β. C originally सर्वेकार (sic), which has been corrected into सर्वेकाम.—γ. C समस्तमन्त्राच्याय.

अनन्तनामधेयाय.

- " By many names men call us."
- 12-16. These five verses are all from Jagaddhara's Stutikusumāŭjali. 12 = xi, 1; 13 = xi, 17; 14 = xi, 22; 15 = xi, 12; 16 = xi, 2.
  - 17. करमैचिदपि संगवे.
    - "Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious [very religious]. For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you."—Acts xvii. 22, 23.
  - 22. आसनाय सद्राय--
    - "That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us."—Acts xvii. 27.
- 25. This is one of three verses in the Subhashiravali which are in the nature of Notes to the verses that precede or follow them. The others are Nos. 608 and 2633. See Introduction. कविनामक्र्य refers to

the practice obtaining among Sanskrit poets of inserting in the last verse of their work, or of each division of their work, a word chosen as their sign or mark, to guard against spurious addition or wrongful curtailment. We may compare with this precaution the solemn imprecation with which, for a similar purpose, the Book of Revelation is made to close.

- 26. Separate भवनीजाङ्करजलदा रागायाः.
- 27. β. Β वरमाक्तिक. B मक्तावर्ति. This verse occurs in the Krishna-karnamita of Bilvamangala, otherwise called Lilâśuka.
  - 28. B. C corrects ब: unto बा.
  - 29. 8. A B C महाबला:.—The verse is not in D.
- 30. Given and translated by Aufrecht (Indische Stüdien, XVII. 171), from our book. The number of the verse with Aufrecht is 27.
  - 31. 8. C शयनपर .
- 34. a  $\beta$ . A गोपं — णलिजनतमानसस्य, the gap, which is marked as such, being filled up with the syllables गीतस्त्तिथ्व by another hand in the margin. B गोवर्धनोद्धर (sic) इष्टसमयगोपनानास्तुति &c. C गोपीजनप्रणय-लिजनपानसस्य. The verse is not in D.
  - 35 Not in the Haravijava.
- 36. In the Bhâgavata Purâna, XII. 13, 2. A has the signature भगवता व्यासस्य in the margin. At the end of the verse that follows A has, with B & C, एती कयोरापि, but in A that signature is a correction from अर्थ कस्यापि. D has no signature there MSS. in 7. बेलानिलेत.
- 37. Cited by Aufrecht in his paper "Ueber die Paddhati von Sårngadhara" (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XXVII. pp. 1 to 120), from the Śarngadharapaddhati, where it is ascribed to Bilvamangala. Aufrecht gives the beginning as ardhonmintalochanasya pibatali.
- 38. d. A B आरिवर्शते.—वार्धव्यते ते शिखा. 'Your hair will grow if you do as you are told and take your drink' The saying is still a common one in India in the same connection.
  - 39. d. A C पश्चिमगोवर्धन:. The verse is not in D.
- 40. γ δ. A दृद्दा समस्तं जगन्माता. The verse is not in D. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâiacharchâ (Auchityâlaiņkâra) under Chandaka.
  - 41. 8. MSS. बिलक्ष्यमितं.
- 42. γ. A B সম্প্রত্ .—The verse is not in D.—" Your tears falling on my shoulder have revealed to me that in sleep you have met, and are seeking to win forgiveness of, your real heart's queen: yet you ask

NOTES. 3

me to give you some assurance of love. This is to invert our parts 'You should surely give, not seek, some assurance of the kind required.

- 43. All the adjectives are chosen so as to a tree both with नेत्रे (dual neuter) and तनु · (singular feminine). In β नीत हितपानये, as applied to तनु , must be read नीतेहितपानये i.e. नीता हैहितपानये.
- 44. Given and translated by Aufrecht in his paper, "Zur Kenntniss indischer Dichter" (Z. D. M. G. XXXVI 361-383 and 509-559) Aufrecht gives the veise under Bhâravi from the Saduktikaruâmrita and the Sarasvatikanthâbharana: and notes that it is found also in the Kâvyaprakâsa, Alamkâratilaka, and the Sâbityadarpana. In the Sûktimuktâvali the verse is attributed to Chandaka. Auf. म. यो ग इन च द्येडन्यक स्वयक्ती यो बहिंपजिम्ब-के. से इन्यादिष्यक्रीमहारक्तर हन्यों सर्वेदीमाध्य

The verse as it stands is one in honour of Siva. By dividing the words differently it is made a verse in honour of Vishnu:

येन ध्वस्तमनोध्येवन बिलिजित्कायः पुरा सीकृती यखोद्गमु कंगहारवलयोध्यं गां च योधारयत् । यस्याह् वाविमिच्छिरोहर इति स्तुन्यं च नामामरा पायात्स स्वयमध्यकस्यमकररत्वा सर्वदे। माधवः ॥

- 45. Read নামানর. A has নামানর (sic) In γ 8 MSS. ব্যানালন্দ্রন্দ্র। His face is as it were the sky. Such sleep as alone gods can know stands for the clouds, from which are slowly emerging his two eyes, the Sun and Moon. As they burst forth the one makes the half of Laksmi's lotus blow, the other makes the other half close its petals.
- 46. a. C D महन्दै: शैलकस्य  $\gamma$  8. C D केनेन कहमृत्यु. Compare with this verse No. 49 The reference here is to the appearance of Krishna on the arena in which he was to contend with Kansa's wrestlers.
- 47. y 8. "The voice of the shell is, one may say, more awful when it thus meets again the ocean from which it sprung." The shell rose from the sea: and the seven seas are in the belly of Hari.
  - 48 From Subheta's Dûtângada.
- 49. Hari has discharged his flaming weapon. As it rushes through the air the lustre of its form waxes greater and greater, as if to its own inherent brightness were added the reflection of the Sun in Hari's eye that watches its flight.
- 51. In y. separate दिवसकृति लस-मांसलांग्रुपवाहे है. C स इरतु. The verse is not in D.—गोटीकुटारं. "Fabled axe." Râhu sees the weapon flashing in the air and, though the Sun is shining in all its glory, nevertheless mistakes the chakra for the Sun.

- 52. 8. C मुरारे:. The verse is not in D.
- 55. a. मृत्रीयात is used intransitively. B writes मुश्रीयात्.
- 56. Hari came to Bali in the guise of a beggar dwarf, and asked for as much land as he could step in two paces; the boon was granted: and Hari, exalting himself, stood with one stride over earth beneath, and with another over heaven above, then claimed the third stride, and threw Bali into chains because it could not be granted. The verse contains Bali's reproaches.
- 59. a. Correct अन्याद. The three worlds are reflected in his jewelled breastplate. It is as if the three worlds that lie within him were eagerly beholding their own image there.
- 60. The words are chosen so as to agree both with the daity as smitten with love for Vishuu in the guise of a woman (Mohini), and with holy sages, worshipping the god. In the one reference जीविते के and स्थाम are vocatives: in the other जीविशे त्विथ is an absolute construction, and स्थाम is an adjective qualifying वधुषि. कस्थान्यवामृतेरिमजीतरित-विग्ला. "Why with this nectar should any one so much desire aught else?"
  - 61. β. C सन्धानेद्रः.
- 62. Given and translated by Aufrecht from Sp. Z. D. M. G. XXXVI. 377. Auf. in  $\gamma$ . युत्र, which is the reading also of our Sp. MS. Böhtlingk, Z. D. M. G. XXXVI. 660, would correct युत्रेव on the ground that एकप्रित cannot mean "a single gray hair." But to omit or change the एक is to fatally mar the verse. Siva's hair is left to take care of itself, like that of other ascetics, and gathers into matted locks. एकप्रका is one of these. Translate, as Aufrecht does, or, more literally "a single line of gray hairs."
  - 65. Not in the Haravijaya.
- 66. Given and translated by Aufrecht from Sp. under Kridachandra. Auf. B. इयं चन्नीकृत्यः
- 68.  $a \beta$ . "Embrace and kiss and sweet converse we might forego: but it is hard that we cannot look on each other's face."
- 69. Pârvatî, who is jealous of Sandhyâ, taking her to be a rival, contrives that her son shall interrupt her husband's devotion. a \(\beta\). Mother? Well? What is my father hiding in his closed hands? Child, some sweet fruit. Will he give it to me? Go and take it yourself. Thus urged, Guha takes hold of his father's folded hands and draws them as under. Siva's wrath at the obstruction to his devotion is

NOTES. 5

checked when he recognises his child, and he laughs aloud. May that laugh be your protection!

D adds here the following verse :--

भासाभासक्रभावात्मकलमापिदिनं तापितो भूयसा यत् रात्री विस्कोटकोटीभँजति लसदुदुच्छद्मनाकाकायः । गच्छन्ति बाक् प्रशान्ति नयबुदयमृतेभ्यणेगेप्योवधीको चित्रं युष्माकमकः प्रहरत् परितः माग्जनुजीतमंहः ।।

- 70. This verse also refers to Pârvati's jealousy of Sandhyâ. "One half of the (joint) lip quivers in prayer, the other in anger: one hand is raised to the head to worship, the other to pluck that first one down; one eye is closed in meditation, the other as not able to bear the sight. At the time of evening prayer his left, however loth, acts as his right does. May He protect you!" C corrects प्रणांतुं in H and तुल्याविष्काणि in 8 to प्रणीतुं and तुल्याविष्काणि wrongly.
- 71. He has six heads, and his mother has but two breasts. The four heads that are from time to time not engaged otherwise are to deliver the world from sin.
- 74. 8. The Jina or Tirthankar is insensible to love and war. The words in a  $\beta$   $\gamma$  are chosen so as to agree both with স্বায়: and with বাবেঘূলনা:. In  $\gamma$ . তান্তানৰ ব্যৱসাহন্য as applied to warriors represents them as stripped of their armour by the arrows and other weapons of their foe.
- 75. १. क्रुतस्त्यं. An adjective agreeing with बीकुमार्थम् in the sense "from whence does it come." The St. Petersburg Dictionary gives the word from Wilson's Dictionary, but marks it with a query. In the Appendix the word is quoted from the Uttararâmachania 82, 11 (106, 3) and, with आप in the sense of "of unknown origin" from the same, 55, 7.
  - 78. 8. correct शिवायास्त. Attributed in Hari's Hârâvali to Bhâsa.
  - 79. In the Venisamhara.
- 80. Attributed in the Sûktimuktâvali and Hârâvali to Gaṇapati Kavi.
- 81. The first verse of the Mûlatîmâdhava.—a. A C D रवाकृष्ट.—7. A C D गाढोड्डीनालिमालामुखारितकक्रभो घटनव्यस्तविश्वा.—8 A C D कृत्कारवत्यः.
- 82. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M. G. XXXVI. 553, from the Saduktikarņâmrita, with no author's name. Auf. a. रुक्षम्.— है. स व: काम: कामान.
  - 83. v. आधिनी च. So B C D. A दी (sic) corrected into धौर.
- 85. The demons took refuge from Vishpu the Boar in the cavities of the god's own nails.

- 86. β. CD कि मात्रा.—y. CD हरिस्सी.
- Vishņu. "Chakra."
   Chakra. "Speak, Lord," &c.
- 88. 8. °कलनकाराय. A verse in honour of the god who leapt torward to drink the poison when all the rest hung back.
  - 90. यहिमन्निदं जगददेति.
    - "In Him we live and move and have our being."
- 92. α β. write पुरुषाणुकर्मकालादि° with B C. A पुरुषाणुकर्ममायादि°. D omits.
  - 93. Join प्रदेशपद्म.
  - 94. Compare No. 3513.
- 95. The epithets are chosen so as to agree both with श्रीकण्डस्य मूर्ति in a and नक्षत्रपाली in d In the second reference the syllable आतं in d must be disregarded, ज्येष्ट्राभद्रपदापुनवेसुयुता and चित्राविद्यास्त्रस्थिता in B must be taken as single words.
  - 96. y मुक्तिरचनाभ .- A मुक्तिसंबभू The verse is not in D.
- The third and fourth syllables in each line are repetitions of the first and second in another sense. In a time is "the moon" and "the vakshas." In & the second appropriate to be divided into a + appropriate the property of the second appropriate the second appropria (त्मजा), " whose body, white with ashes, boasts as its ornaments the serpents and the daughter of Himalaya, herself its half." This if we take अमारमजार्थ as a nominative in the same construction as नामा:. It may however be an accusative agreeing with ag. But it is not usual to represent the serpents and the ashes that are characteristic of Siva's half of the double form as extending to the half which is Parvati. In y. इति in construing must be taken after, not before, यमिनां. In d. हाः is the Acc. pl of मा = जटा.. The St. Petersburg Dictionary gives III from the Sabdakalpadruma, Bohtlingk in his Smaller Dictionary marking the word as one for which no reference was available. Bana uses the word in a way which vouches for the correct form, Kadambarî, p. 37, l. 8, मुनीपि प्रबुद्ध:, where the virodha is to be removed by understanding सुन: as = शीभनजट:. सप्ताथनुत्रारुणिकरणिनभाः "(locks) like the red rays thrown out by the sun."
  - C D add here the following verse:

वाश्वारीद्ध्वजधग्धृताद्विधिषकः कुधेद्वजानिर्गणे-द्वीराडारुड्रस्सरे हरुतरैमवेयकभाडरम्। उद्वीद्रुमरकास्थिभृद्भिदिगेभेडार्ग्राजिनो य सदा स स्तादम्बुमदम्बुदालिमिलनभीवो मुदे वो मृड ॥ NOTES. 7

- 98. Rådhå and Chandråvalî are the names of two loves of Krishna. He is leaving Chandråvalî's house to go to that of Rådhå, and by a natural mistake which is fruitful of evil consequences in Indian poetry he says, "Good-bye, Rådhå," when he means to say, "Good-bye, Chandråvalî." The injured fair one retorts by calling him Kansa, the name of the demon he slew.
  - 99. This verse appears out of place here.

Râmâ's bow is drawn, and the right hand is at his ear with the left hand well in front. To the taunt of the left hand the right hand replies that it has not gone backwards through fear, but in order to ask for instruction. It may be that a second and following verse, in which the necessary turn was given to the thought, has fallen out.

- 100. Krishna, in the guise of one of the shepherdesses who are in search of himself, adjures his companions to continue the pursuit two by two, that no one she pherdessmay deceive the rest, then takes Rådhå by the hand, and plunges with her into the thicket.
  - 101. β Сपायस्तत्र पिनष्टि पीनकुचयोभीरणः
- 102. Gauri pretends to believe that Siva drank the poison, not to deliver the gods, but to kill himself when he saw that Sri was to fall to Vishnu's lot.
  - 103. 8. C D गच्छारण्ये.
- 103-132. In the Vakroktipaddhat, which is here a continuation of the Âśírvachâŭsi, we are presented with short running dialogues in which it is the aim of one of the speakers to constantly misunderstand the other. The first verse of the Mudrârakshasa is a familiar instance of this device.

In verse 103, as in the most of our examples, the speakers are Siva and Pârvatî. "Who are you?" "Sûlî." "Look for a doctor." "Dear, I am Nîlakantha." "Let me hear you give one scream," and so on. It will be seen that verses 105 to 109 form one passage, as do also verses 110 to 117, verses 118 to 122, and verses 123 to 129.

- 104. β. C D कृष्ण कृतो वानर: γ.—B तामेव गत्वा निजा.—A C D तन्वीमले: (तन्वीमलेरित्य). The vocative gives a better construction: and sandhi between two pâdas of a verse is optional. After a vocative in particular sandhi may be broken even within the pâda.
  - 106. 8. Separate नारीणामुपरि भूयसी.
- 119. β. का नरकपालमाला "Is it my necklace of men's skulls you mean?" He pretends to take नदीयं ते in the first line as न दीयंते.

- 120. The garland you pretend to believe I am speaking of is a fitting ornament for a wretch like you.
- 123-129. These verses are by Mayûra Bâṇa's contemporary and father-in-law: and in all probability formed the mangalacharanam of a work now lost. Siva and Pârvatî are playing chess with dice.
- 124. a. Pârvatî throws "Durodara" and expresses her annoyance. Siva understands Gaṇapati by Durodara. The throw called Durodara is referred to in the Mrichchhakatikâ.
  - 125. β. कि वसुभिन्नं "Why do you say I have no attendant gods?"
- 126. a. चन्द्रमहणेन विमा नाहिम रमे, "Unless you stake the moon I do not play." For आहम here compare Mallmatha's note on Kirât. 3, 6 (Böhtlingk, who explains the idiom as = I am in the position that I do not play. He quotes also Kathas, XXV. 187). It is used with the first person as आहित is occasionally used with the third. Bohtlingk quotes Vâmana, 5, 2, 82 for a corresponding use of आसे with the second person. Siva apparently understands Chandragrahana as a name of Râhu. Compare Anangadahana in No 116. Or Nandun is bade summon Râhu that he may take hold of the moon (chandragrahanam).
  - 127. β. He takes ε τιξι in a as one word.
- 128. "Why do you put a false construction on what I say: I am not speaking of your ornaments?" "That is a pretty thing for you to say (namely, that you do not know my lap), who have sat there for a thousand of the years of heaven."
  - 130. a. A कवार  $-\gamma \delta C D$  कपीन्द्रो लक्ष्म्या हीत्थं.
- 131—2. A yngma. The two verses go together, but seem to leave the passage, as at No. 99, incomplete. In 131 खेद: is taken by the hearer as से + अद: and न कोध: as नको + अप:. In 132 कोप: as को + अप:. The meaning of the second line is not clear.
- 134. Occurs in the introduction to Trivikramabhatta's Damayantikatha. Aufrecht's Oxford Catalogue, p. 120. Cited also and translated by Aufrecht from the Sp. where it is ascribed to Trivikramabhatta.
- 135. जननीराग (a) जन + नीराग (b) जननी + रागः बहुलालाप (a) बहुल + आलाप (b) बहु + लालापः
- 137-8. The former verse is in the introduction to the Harshacharita.
  - 139. In the Vairagyasataka, Ed. Tel. No. 2.
- 142. Upapattayah "arguments"; Upadeśâh "instructions" as to what the meaning must be. Both take the bloom off a poem.

Notes. 9

- 142-3. A B C write the name of the poet here Achintadeva (अधि-तदेवस्य, perhaps a writer's mistake for अधितदेवस्य). B assigns the two verses to Amritadeva.
- 144. है. कि चित्तेषु सकर्णकम्. "One in a thousand of these has ears to hear."
- 145. \$\beta\$. C सूक्तिसद्रतचारिणी.—C writes the author's name Prabhâkaranandana. The epithets are chosen so as to agree both with साची and भारती.
- 147. From the introduction to the Damayantîkathâ. Cited by Aufrecht from the Sp. under Trivikramabhatta.
  - 148. y. C विद्यामनइते.. The sleshe is m गूरार्थान्तरमुचिभिः
  - 151. Brihatsamhita, CVI. 4.
- 152. 8. MSS. देशपातवश करवश. The reading in the text is from the Siddhantamani of Bhaskaracharya, where this verse is quoted. But the reading of the MSS. of the Subhashitavah also gives a good meaning. Compare No. 176.
- 153. 3. "The woman whose breasts are shrivelled up generally blames the bad fit of her dress," for the poor appearance she makes.
  - 154. The sujanah is the intelligent hearer.
- 150. \$\beta\$. MSS. न चतनाभ्याममें. "The poet's verse is in his throat, and holding it there as it were his last breath, he sits ill at ease till his eyes are gladdened by the approach of one who can understand it." For कण्डनते compare No. 143.
- 157. From Anandavardhana's book on Dhvani. Anandavardhana assigned two meanings to words, the vachya or meaning to be expressed, and the pratiyamana or that to be implied. γ δ. वर्दिएकें:. जनस्य "To the folk that have limbs that tell."
- 159. β. न (नशृहुला: "Have laws which they obey," i.e. they are हरयसार्जुषो न मुखरश्या:
- 161. 3. Vishnu struck off Kâhu's head from his shoulders at the moment that the demon in the disguise of a god had taken into his mouth the share of the nectar allotted to him. The seventh of the stanzas prefixed to Baṇa's Kâdambarî is an imitation of this verse.
  - 166-7. Vikramânkadevacharitam, XVIII. 106-7.
- 169-179. Srikanthacharita, Sarga II. The verses are explained by the commentator as follows: —
- १६९.—पाण्डित्यस्य रहस्यं सारभाग नस्य मृत्रा प्रत्थि सा अज्ञाता यैस्ते काच्यपथे व्यसनं वहन्ति ते गारुडज्ञाक्षभवान्मन्त्रानपठित्वा विषमक्षणमारभन्ते । अज्ञानात्काव्यव्यसन-ममन्त्रादिषभक्षणमिति वाक्यार्थेरूपकम् ॥५॥

२७६.—हत्यथस्था मानसवासिनी या सरस्वती तस्या बाहहंसै कृतोपदेशा इव ये क्षी-रनीरस्य समाहतानामुगचारात्काञ्यगुणदोषाणां विभजने दक्षा योग्याः दोषात्रिवायं गुणानावि-ब्कुवैन्तीत्यथं. । ते कवयो जयान्त । हंसानां दुग्धजलविभागयोग्यत्वान्संभावनोन्थानम् । सजातीयेषु कर्तृगुचिताया न्याख्याया स्चनार्थे रवजातिधर्मयशाह्रकशिक्षाया संपूर्णत्वेन संकान्तिप्रतीत्यर्थे चोभयायेशचक कविशाद्दा निर्दिष्ट । हत्यथस्थमहणं प्रत्यासस्या हदयस्य सम्पगुपदेशसंकान्त्यर्थम् ॥ १ ॥

१७२ — सनां चकं समूह । सच्छोभनं चकं च । व्याजं विना विराजमानस्तैदण्यस्य मित-स्थस्य धारास्थस्य वाकुण्ठत्वस्य प्रकर्षे आधिक्यं यस्य तयि न स्यात्तदा सुमनाजनस्य पिष्टितसमूहस्य देववर्गस्य (च) काव्यमेवामृतं खलराहुणा नीतं सत्समनोजनस्य लभ्यं न मवेत् । अस्माभिरेतत्काच्यं कृताभाति पर्कृते काव्ये विकत्थमानान्दुजैनान्बुद्धिचातुर्येण सन्तो यदि न मूक्षेकुर्युस्तदा स्काव्यं पिष्टता न लभे(र)न् । राहुणा च नीतममृतं प्रत्याहत्य सुदर्शनो देवेभ्यो दत्तवान् ॥ २ ॥

१७३.—साहित्यक्षेन विनापरत्रासाहित्यक्षे कवीनां गुणा न कथंचित्प्रथते । साहित्यक्ष एव काञ्योदार्थ जानातीत्यर्थः । यथा जले तैलकणा विस्तार मेति तथा जलादन्यत्र न प्रसरति ॥९२॥

१७४.—सर्वे अन्ये ये गुणा औदार्यादयस्तै रहिता या वाक् रसजून्यन्वाश्विष्ययोजनमातिवक्रभावं बिभित्ते तया दुर्वेधिन्वाद्वोधे सित चमन्काराभावानस्पश्यन्वाभोवन् रिकित्या त्या
किम् । तृष्ट्वा या अपुच्छच्छटा अलोमपकर. तया च किम् । सा च भौजकवारणादिभिः उ
क्रम्या वच्छन्वाद्वकृत्वे च वहति । वकत्वं च ययपि गुणस्तपः कवलं न शोभते । किं तु
गुणेन रसेन च परिवृतमेवर भग्यो. ॥ १४ ॥

२०५ — अझनेन सीवीरादिना साधम्ये साम्यं विभित्त । तथाविधो नीचो दोषारोपजाताहोषा-हाष्पं जनयतु कृष्णतां च करोतु । अनुमतौ लोइ । अनुमत्या सूचितां हितपाति दर्शयति । तदीयक्षेदिन खलावमानेन विना साररवतदशः काव्यादिचातुर्थः प्रसादो न जायने । दुर्जने-नारीपितदोष साधुरपमत्तं काव्यं करोति । दोषदारेण गुणलाभसंदर्शनाचीचानां साधुनिन्दया

केवलं स्वगननीचत्वप्रकादानमेव फलमतस्तै सतां निन्दैवारम्भणीयेति वैरिणामपि हितोपदे-शेन स्वस्य सौजन्य व्यनक्ति । अञ्चनं च वाष्पजनकं कार्ष्ण्येकारि चास्तु तचूर्णेन विना दृष्टि-प्रसादो न भवति ।। १९ ।।

१९६—अहो काव्यं गहनं दुर्गोहं दुष्करं यतो वाच्यादिरथें यदालिखतः तर्हि पदानां गुजि संस्कृतत्वं नास्ति । सापि यदास्ति तर्हि गुणवती पदरचना नास्ति । सा चेदस्ति घट-ना कृतस्त्या कृत । सापि चेदस्ति न नववकगाति । अपूर्वे प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकित्वं नास्ति । तदेतदथीदि समुदिनमापि रसं विना निष्कलम् । रस एव काव्ये प्रधानमन्ये गुणास्तु गुणी-भूता इत्यर्थ ।। ३० ।।

१००.--धनं यहादर्ध इंढत्वरूपस्तेजोविशेषस्तस्य बन्धोः परिचितायाः कस्या भापे लोको-नरायाः मुक्तिरेव धनुरुता तस्या वक्रन्यमेव स्तुन्यम् । यस्या गुणे औदार्यादी कर्णसमीपं गते भूते सात मन्सरिणां हदयानि सयः स्फुटन्ति । गुणशास्त्रिकाव्यं भृत्वा दुर्जनानां इदयस्कोटः सधी भवतीत्यर्थः । बकाया धनुरुतियाश्च गुणे कर्ण प्राते शक्षणां हृदयानि स्फुटन्ति ॥ २४ ॥

१७८.—बामहस्यमेवेबुलतां निष्पीच निष्पीच बहुको विमुक्त्य ये कथयो रसस्य काव्यसा-रांक्रस्य सारस्तस्य संमहिविधि चिक्रिरे ते गता । संग्रति पुनस्त यथोन्तरं जायन्ते ये तव वाक्त-स्वेबुलतायामनुग्रसादिरेव शाल्कमसारभागस्तत्संग्रहं क्वेते । सारभागाख्यस्य पूर्वैः संगृ-हीतत्वेनासाराज्ञावकोषन्वात् । कठोरक्षन्दश्चित्रादीनां विदेषणम् ॥ ४२ ॥

९७२.—अल्पान्परश्लोकान्सदा अभ्यस्य ये चतुष्पादी श्लोकमार्च कुर्युः ते इह बहुवः कवयः सन्ति । यत्नेन मितं च काव्यं कर्तुं बहुवः समर्था इत्यर्थः । अविन्छित्रममाहतमुद्रच्छन्त्यो या कलिश्विह्र्य्यस्तासा रीतिः परिपाटी तस्याः सुबद सङ्यन्तथा सृष्टु हथा मनोरमाः केषां चन विरलानां वाचा वैद्यार्थं विदादत्वं निर्मलन्तं दशति । प्रबन्धकारिणे। विरला इत्यां ॥ ५२ ॥

169. B. C दधने विमानः

176. β. कुत्तरूषा "whence?" A rare word which we have found already at No. 75. For construction with अथ compare No. 461.

178. β. Read पाक्तस्वेक्षलतां δ. C कन्कोचयम्.

180. Given in Professor Peterson's "Second Report," p. 21, from the Sarasamuchchaya, a compilation of notes on the Kavyap., with the reading  $\beta$ . कवये बाणाय, and  $\gamma$ . सूक्तिनिकरें.

181. σ. दम्भितानि "Adorned." Bohtlingk marks this meaning as one for which a reference was not available. β. Β С सुबदन.

182. 8, Rend सन्त मद सु वद°. C संतः सदा सुवद°.

183. β. С सविता कविता द्वितीया.

186. β. In A विक्रमाको has been corrected into विक्रमाको. γ. C कणीपि विख्यापित:

187. а С нजवनतरु. 187-8 = Rajat. I. 46-47

193. β. С विक्रमगङ्गिभाजाः

194. γ С D शुक्तिएटेंबु.

195. पञ्चमचञ्चनोप. "Though well knowing the panchama (råga)." Pån. v. 2, 26.

197. 8 Separate शति रूप°.

200. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 66.

201. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 33. Attributed to Bhartrihari in the Sp.

202. α С अनुकम्प्यताम्.--γ. С दुराराधाः.

203. y. C D द्रवताम्.

204.  $\beta$ . C D मध्यमानां मृतेभैयम्. Böhtlingk 702 from Mahâbhârata 51146, with the reading अवृत्तेभैयम्, which is Böhtlingk's correction for the अवृत्तिभैयम् of Ed.

208. a. C याति.

212. y. C स्नलवाग्विषयै:

12 .

213. "To each his sufferings: all alike

Are men condemned to groan;

The tender for another's woes,

The unfeeling for his own."—GRAY.

214. Refers perhaps to a verse in the Panichatantra. Ed. Bühland Kiel. I 71. See Bohtlingk 1621. Read author's name মহমন্তহ্ব.

NOTES.

218. Given by Bohtlingk 2120 from Sp. with मूत्र for तृष. This latter is the blade of long grass used to tie the flowers together, to which it forms here a more effective contrast than सूत्रं. Our Sp. MS. सूत्रं.

- 219. Böhtlingk who gives this verse (7134) from the Subhâ-shitârṇava reads रतनपुगर्येन, and translates accordingly, taking साभो : as another epithet of रतनपुगर्य. But it is the fate of the good man which is the real subject of the verse. That of the breasts is brought in by way of comparison. With गुज् and एकस्य as used of the good man one is tempted to compare Homee's "totus teres at que rotundus" on the one hand, and his "integer vitte" on the other. बुज् however may mean only 'whose conduct is good."
- 220. Quoted in the Kavyap, from which Böhtlingk 1237 gives it with the reading डर्रात सनिता तामस्ताम एवास्तमेति च.
- 222 In the Nitisataka, Ed. Tel. No. 85. Aufrecht notes that in the Sp. this verse is not expressly assigned to Bhartahhari.
  - 224. Bobting 255 रिएल Sp हार्टी अवसति (a) and सदा परापकाराय(१).
    - "Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you; that ye may be the children of your Father which is in heaven: for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? (तत्र कोतिक 256) do not even the publicans the same!"—Sermon on the Mount.
- 226. The Sun continues to shed light on the Earth though it gets no light in return: the Earth bears all on its surface and is itself borne of none.
  - 227. 8. C तर्पयत्थेव.
  - 231. Rajat, I. 227.

### 233. श्रीरेव हि विश्वता तत्र.

"Let Fortune go to hell for it, not I."-Merchant of Venice.

The verse is not in the Ratnavali, Nagananda, or Priyadarsika, the only works so far known of the author whom Vallabhadeva always distinguishes, as sri Harshadeva, from sri Harsha, which latter form of the name he reserves for the author of the Naishadhacharita. Böhtlingk gives (716) the verse from the Subhashitarnava and Sp.

234. In this writer's Sumbhalimata. Peterson's Second Report, pp. 23-33.

238. β. C D विभूतिमिच्छान्त.

243. In the Panehatantra, Ed. Buhl. and Kiel. IV. 110, where the reading does not seem so good as that of our text.

247. Bohtlingk 2146 from the Subhashitarna a. Böhtlingk found in his MS. विमलेक्षणप्रसंगदंजनमाभीति का नाक्षि, and gave विमलेक्षणप्रसङ्गद्धनमाभीति का निक्र (translating accordingly. In his paper "On Bohtlingk's Indische Spiüche" contributed to the B. B. R. A. S., Pandit Durgaprasad gave the right reading. The 'blind eye' gets some of the salve which is meant only for the whole one.

248, β. С धनेषु नाम्था.

249. Bohtlingk 126 from Sp. and Subhashitarnava.

251. In some copies of the Nîtisataka, Ed. Tel. Miscell. No. 17.

252. β. जातेषु केचिन् 'One in a hundred.'

253. 8 B D दर्दुर सहनिवासीपि Bohtlingk 2149 from Udbhata in the Sabdakalpadruma under गुणज , Hit. Ed. Schl. I. 182, and the Sp. Boht. दहैरस्त्वेकवासीपि Sc also our Sp. MS.

254. a. C आदी समन्दमन्दानि.

1 255. Cited by Aufrecht from the Sp. under Devesvara. Böhtlingk 1128, also from the Sp.

256. Compare note on No. 225.

2)7. y. C छदतापन्तिचर्षताडनै: This is also the reading of Böhtlingk who gives the verse (933) from the Sp.

259. Böhtlingk 2580 from the Subhashitarnava. Böht. मनोरथान्-रियतं and निदाचदाहीधहरा.

260. Given by Böhtlingk 2130 from the Gunaratnakâvya, a small poem attributed to Bhavabhûti, with the reading in  $\gamma$ . स्वाद्तीयाः प्रभवन्ति क्यः. So slso our Sp. MS. See Kâvyasamgraha (Calc. Ed. 1872) p. 10. Böhtlingk also refers to Hit. Ed. Schl. and Johns. Pr. 47 and the Sp.

261. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 122; Hitopadesa, Ed. Schl. II. 84. Edd. in 8. विक्रमम्.

- 262. 8. B D अवत्संगतिम्. In D a correction from our reading.
- 267. Stands now in the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 63. Cited by Aufrecht from the Śp. under Bhartzihari. So also our Śp. MS. Böhtlingk 6147 refers also to Hit. I. 28. Boht. and Tel. in  $\gamma$ . And.
- 268. 8 A B प्रयाति नो शोकविषादवत्रयताम्, हर्षे is possibly a correction of अज्ञोक wrongly taken as ज्ञोक.
- 271. y. A तत्साधवों न विवदन्ति कि तु. B तत्साधवों न विवदन्ति कि तु (sic). C same as B, वदन्ति being added in the margin, with the कर्त of 8 which is also omitted in the text. D तत्साधवों विवदन्ति कि तु with the correction तत्साधवों न &c. The verse is quoted in the Kûvyap.

The signature in A has been corrected apparently from भगवत्तरारोग्यस्य, to भदेतारोग्यस्य. B has भगवतारारोग्य (sic). C भगवत्तरारोग्योस्य and D भगवतु-रारोग्यस्य, both corrected to the reading of our text.

272. β. С एव च.

274. 8. B C D संक्षाल्यतैति ददाति.

277. 8. A B हस्तेष.

- 278. 8 C पविचलित. In the Nîtisataka. Sp. MS. a. यदि वा. \$. समाविश्वत. यथेष्टं. 8 भविचलंति Ed. Tel. No. 83. Cited by Aufrecht from the Sp. under Bhartrihari.
- 279. a. A असद्शात, a correction: apparently from असद्शा. B हती: कृतीप सद्शी (sic) सुजना. The verse is not in D.—Haravijaya XIII. 62.—H. MS. हती: कृतीप्यसद्शाहदिता.
- 280. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 28. याच्योक् श्वाधनः is the reading of A B C, but in A अक्षाधनः has been corrected into क्षाधनः, which is the reading in Bhartribari. The verse is not in B.
- 281. In the Nitisataka. Ed. Tel. No. 64, with  $\beta$  and  $\gamma$  transposed, and in  $\delta$

### सतां केनोदिष्टं विषममसिधारावतामिदम्.

In both respects the reading of our text agrees with the form in which the verse appears in the Kuvalayananda 140, b. See Bohtlingk, 4523. For দুভৱস in a which in A is corrected into সভ্জন, and in B appears as ন্ৰভান, Tel. and Bohtlingk read সভ্জন.

- 283. γ. B जात्योध: . C जात्यध: . The verse is not in D.
- 284 8. C मनोरसी न corrected to मनोरमी न. D मनोरमीपि. Correct author's name to सिन्काररजस्य. C gives the author's name as Sîtkâraratuâkara.
- 285. Böhtlingk 2032 from the Vikramacharita and Śp. Occurs in some copies of the Nitîsataka. Ed. Tel. Miscell. No. 9. Böhtlingk and Tel. मात्रीयता: in a and निराधसंभतजगन in d.

- 286. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 69. For the meaning of दु:खयन्त: in  $\gamma$  (Tel. and Böhtlingk दुषयन्त:) compare No. 270.
- 287-307. These verses, all except 305, are found in Kusumadeva's Drishtantasataks.
  - 303. a. A उत्तमं न चिरेणैव. The verse is not in D.
- 308. सर्वाजस्य. Pearls were believed to take their rise in, among other things, bamboos. See the Brihatsanhitâ LXXXI. 1, and Mallinâtha's note on Kumârasambhava IV. 16.
  - 311. Vasavadatta, p. 4.
  - 312. β. C D হাইশাম. Vasavadatta, p. 8
- 314. Böhtlingk 735 from Paŭchatantra Lit. Bühl. and Kiel. I. 110, Hitopadeśa, Ed. Schl. II. 73, and the Sp. Anirecht marks it as one of five verses which are in the Sp. expressly assigned to Vishqu-śarman. योग्या अयोग्याभ is the reading also of our Sp. MS. So also Schlegel and Kosegarten. Böht. and Kiel. अयोग्याभ योग्याभ.
- 316. B. C सर्वाणान् In the Nîtisataka. Ed. Tel, No. 106. Aufrecht marks it as one of those verses which in the Sp. are not expressly assigned to Bhartrihari. In our Sp. MS. it has the signature कर्यापि. It is given in this book again, in the Udârapaddhati, No. 528, and is there ascribed to Bhadanta Aśvaghosha.
- 317. 8 C परिभवास्पद एवं. For the meaning of निश्च किस compare Nos. 2359, 3074, and 3075. चाँकेक: seems to be synonymous with दस्भ:
  - 320. Anarghyarâghava, vi. 6.
  - 321.  $\delta$ . CD पृण्यभाजो. In  $\gamma$  correct कण्डलमाः.
  - 322. y. C D पन्था (C पंथा) पूर्णी:.—Bâlarâmâyaṇa, Act I.
- े 327. Vasavadatta, p. 5. In Sp. MS. यदिह and पुन: विज्ञन. as in Ed.
- 328. Vâsavadatta, p. 6. বৃতি: is the reading also in the Sp. Sp. MS. and Böht, 142. Ed. ব্যঃ:
  - 329. Vûsavadatta, p. 6.
  - 330. Vâsavadatta, p. 7. Ed. यथा यथा लड्ड यति.
- 331. Are knaves the younger or the elder brethren of the water-wheel with its endless chain of buckets (did knaves learn from the water-wheel, or the water-wheel from the knaves): I know not, but like it they stoop to take life (living water) and exalt themselves when they have taken it. Bohtlingk 2429 gives the verse from the Kuvalayananda 31, a, and takes it somewhat differently.
- 332. \$. C तुषपूर्णाय वै सदा. D-- तुषपूर्णाय च. खण्डनयोग्याय (a) "fit to be broken," (b) "fit to break." तुष (a) "folly," (b) "husks."

बहुबीजाय (a) "with more fathers than one," (b) "full of seeds." With बहुबीज as a term of reproach compare the use of विजात in the beginning of the Nalachampû.

335. A Samasyâpûraṇam or verse completed on a given theme. The theme here is formed by the three last pâdas, which are from the Bhagavadgîta.

338. \$\beta\$. C D हेलया. The first syllable of the first line of this verse with that of the second makes the word खल, for which a fanciful derivation is thus given.

341. Böhtlingk 3472 from Panchatantra Ed. orn. 1254. In β Ed. हि तमः सबुद्धिवज्ञाने. Boht. नष्टं हितमलसबुद्धिवज्ञाने.

342. Bohtlingk 2914, from the Hitopadeśa, Ed. Schl. 11, 154. Boht. β. दत्तादर: γ. मायापद

343. अमं हर्नुम् in two senses. ते सरलात्मानः (a) ते + असरल (b) ते + सरल.

349. Kâvyâdarśa, 1, 8.

352. γ. A C D मीति:, which has in A been corrected into वृत्ति:.

354. 8. C आभमम्.

355. ठ. C D किमसी न भयंकर:. Bohtlingk 2850 from Chânakya (Haeb. 314, Hoeser 73, Troyer, Râjatarangini 1,324), the Śp., Bhartrihari, Ed. Boht. 2, 43, and the Hitopadeśa Ed. Schl. I. 73. Telang (Nîtiś. No. 53) भूषितोपि सन् । मणिनालंकृतः सर्पः किमसी न भयंकरः ।। In our Śp. MS., under Chânakya विद्यालंकृतो यदि.  $\gamma$  ठ. as in our MSS. C D.

360. y. C स्थाणुम्. Râjat. I. 229.

361. Rájat. III. 309.

363. 8. C जलसंगति:.

364. Anarghyarâghava, IV. 12.

367. मृत्योरापि मृत्यव:. "Out-death Death."

384. y. C D पीत्वा.

388. a. A C D सम्धितो. 8. A C कटीपट. D कटीतट:

389. 7 8. ८ सङ्ग्तिवृत्तिहरणी बाहुसहस्रार्जुनः पिशुनः

392. β. C D दृष्टिषु.

397. Correct गुणवताम्, and separate जलधेरुपरि अवते.

400. γ. CD व्यथवेत.

401. काकतालीयम्. This word is used in two senses. 1. That given in the St. Petersburg Dictionary "as in the case where the nut fell right on the crow's head and killed it." 2. The meaning it has here "as when the crow alights on a tree and immediately a nut falls, but the

NOTES. 17

crow's alighting is not on that account the cause of the nut's falling." See Kuvalayananda.

- 407. द्रेपि परस्यागिसः
  - "Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?"

The Sermon on the Mount

- 411. 8, Read डद्धात with B. CD डिडिस्त, in A is a correction of what may have been डद्धाति, CD इह.
- 414. y. A B omit प्(), A noting the omission of two aksharas. Given by Aufrecht from the Sp. also under Ravigupta. Aufrecht reads in y. भूमिरजो रध्यादाबुन्थापकम्. So also our Sp. MS.
  - 416. β. C D न खरुप.
  - 421. Kàvyâlamkâra II 17.
  - 425. B omits author's name. D gives it as Sri Jayamadhava.
  - 426. Hitopadeśa, Ed. Schl. II 149.
  - 427. C and D give the author's name as Bhouda.
  - 428. y. Join सुद:महीनलः.
  - 429 y A C D नियालम्.
- 432. y. C भृति। नरप्याय. This is more than the serpents whose glance is poison can do: for in them the organs of sight and hearing are not distinct. A B भृद्रक्लटस्य, corrected in A.
  - 435. β. C σa
  - 436. Kırât. XIV. 24.
- 439. 3 A B स्ट्याति. In 8 join क्लेंपर. Panchatantra ed. Bühl. and Kiel. I. 304.
- 441. Böhtlingk 3329, from Kuvalayauanda 138 a. Quoted in the Kavyapiakasa and in the Kavikanthabharana.
  - 446. a. C देष्ट्राकूरात्. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 4.
  - 447. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 5.
- 448. Not in the Satakas. Böhtlingk 570, from Panchatantra Ed. orn. I. 255, and Kuvalayananda 68 a. কুলা-খালুল্ডলা. Service done to a fool is as if one took trouble with the toilette of a blind man who has no means of deciding for himself whether his face has been set off to the best advantage or not. This against Böhtlingk, who is disposed to prefer the reading খুলা-খালুব্ৰ্ব্ৰ as an illogical expression for খুলা-খালুৱ্ৰ ব্ৰ্ব্ৰা. That construction seems more than doubtful; and there is with it no very obvious reason why one should "hold up a mirror in the face of a blind man,"

- 449. a. A बुधे (apparently corrected from बुधा) दुरधीनत्वान्. B and D also write अन्त्वान्.
- 453. Quoted in the Dasarupavaloka. D. R p. 147. In 8. मुहन् is reading of Ed. for एवन् of cur MSS
  - 451. 8. Separate न राइनन्-
- 455. Given in Sp under Bhaitpihori Durjanapaddhati 33. Böhtlingk 3438 gives first halt of the verse only. Aufrecht eites "gunapanehten âryâ o văṇî y" with the note that the verse is not in Böhlen, and a reference to Schiefner, p. 12.
  - 456. Bolithingk 5939 from Sp. under Bhartishau,
- 459. In the Panchatantra. Ed. Buhl. and Kiel. II. 32. Ed. 8. अज्ञान कर्योनमान्.
- 461. Bitopress. Ed. Schl. I. 197, Schlegel corrested सत्त्वक्रमहित: wrongly. If you bet eless the company of the good you will endure, fell on the offer hand too the company of evil men, and you will fall indeed." Compare note on No. 176.
  - 452-3. Rajat. VIII. 3232-20.
  - 464. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 54.
  - 417. Given in Sam, under Risula.
  - 468. a. U कृतपहन Given in Sp. under Vyasa.
  - 471. 8. C कि तु भेएता Compare with this verse No. 479.
  - 473. y. C हि यदि
  - 474. B. Correct कारणम.
  - 475. β. Corrent यदकासि.
  - 476. β C पांस ...
- 478. 8. C त् भेषा गतिभेषति. In the Nitisatakam. Ed. Tel. No. 43. Murked by Autrecht as not expressly a signed to Bhartrihari in the Sp.
  - 479. β. A D a wing. The verse is not in B.
  - 480. y. C D यःति न यनः विपासासः
- 481. o. C D પ્રાવેદાર્થા:. The verse is not in B. Given in Skm. under Vallabhadeva.
  - 482. Compare the first line of No. 523.
- 485. Given by Authorht from Sp. where also it is ascribed to Ravigapta. The reading in Sp. is 我想可靠:, the sense being the same. The crows represent the misers whom fate—the product of evil deeds done in another life—will not suffer to enjoy the good things which they possess.
  - 487. 8. B चौरपार्थविव्हेषु. C मुज्यते. The verse refers to the danger

NOTES. 19

to which the miser's wealth is exposed in the lifetime of the owner Compare No. 491.

- 489 Compare Nos. 2953 and 2954.
- 491. 8. C स्फुटमरणकशह.
- 492. The churl is clever enough to know the merit of my verie: but will not shake his head in approval lest his earnings rubbing against his check should lose something of their gold.
- 493. The churl blames Siva for allowing the moin to wax and wane: but this is idle talk on his part he himself gives compty compliments only to those who come to him
- 495. In the Nitisataka. Ed Tel No. 83 Ascribed also in Sp. to Bhartriban.
  - 496 Given in Sp. under Devestara.
- 498. Böhtlingk 550 from the Sp. under Bnartishari, Parchatantra, Ed. Bomb. V. 38, and Hitopadesa Ed. Schl. I. 64 (abo Galanos and the Vikramachanta).
- 500. In the Vairagyasataka, Ed. Tel No. 32. Bohthagk gives it (6681) also from Pañchatantia, Ed. Bomb 1, 27; and Hitopadesa, Ed. Schl Pc. 13
  - 50%. y. C पराभवास्पद
  - 505. β Λ एप: स: '
  - 506. A Samasya, the theme being सलिलादक्षिर्दियन..
- 509 This verse has been given already. No. 201, where it is ascribed to Ravigupta.
- 513 C D assign this verse to Bhatti. Aufrecht, who gives the werse, writes the author's name Bharchu.
- 515. In rendering a return service to one who has previously laid it under an obligation the heart feels only shame (that it does no more); but to receive a second favour from one who has already obliged us (while we on our part have made no return) this is worse than death.
- 516. The cloud gives nothing better than water, yet is on that account the darling of all: the Sun itself is harcful to the eyes because its hands (rays) are ever stretched out (as if to take). There is a álesha in Savitâ which also means "father." Even a father who acts so is hateful, how much more others!
  - 518, 8. C भवत्यचाक्षुष्य :-
  - 520. 8. C समायने.
  - 523. β. C D तऱ्यागबद्धमतयः. Not in the Satakas. Compare No. 482.

525 Compare the following passage from Rudrata's Kâvyâlam-kâra.

अर्थमनथींपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य ।
विरचितर्हिरासुरस्तिराखिलं लभते तदेव कविः ॥ ८ ॥
नृत्या तथा हि दुर्गां केचित्तीणां दुरुत्तरा विषदम् ।
अपरं रोगिविमुक्ति वरमन्ये लिभरेभिमतम् ॥ ९ ॥
आसायते स्म सय स्तृतिभियेभ्गोभिवाञ्चितं कविभि ।
अयापि त एव सुरा यदि नाम नराविषा अन्य ॥ ९० ॥

- 227. Compare No 2405.
- 528. This verse has been given already, No. 316, in a slightly different form.
- 530. "In this so long and boundless path (the world) the virtues that have been from of old are but two or three (fix) but this people is rude, and not content merely to have one or other virtue, is lost in self-admiration and contempt of all besides."
  - 531. Not in the Satakas.
  - 532. In the Vairagyasataka, Ed. Tel. No. 23,
- 533 In the Vairâgyaśataka, Ed. Tel. No. 25. Compare with these two fine verses Emerson's poem "Earth."
  - 534. 7. C स्वयमुचित. In the Vairagayasataka, Ed. Tel. No. 34
  - 540. Nâgânanda, IV. 51.
  - 541. y. C मुनयो.
- 544. This is a verse of the Mudrârâkshasa, which is found also in the Pañchatantra and in the Nitisataka. See Bohtlingk 4342.
  - 546. γ. C यश्रन्द्रो. 8. C स मलिन..
- 547. Compare No. 527. The Sun finds the world too small and stretched out (feet), its rays beyond like a man on a bed too small for him.
- 554. Wherever the Sun goes when day is done this much is certain, that it suffers no diminution of its glory. इयता 'By that' sc. बारिपतनादिना
- 556. It will go hard with the Sun if we judge him by what is said of him by thieves and unchaste women, who hate him because their deeds are evil.
- 558. The great lights which rise innumerable, and the moon which is to boot the glory of the whole heavens, are not to be spoken of in the same breath with the Sun, at whose rising it is day, at whose setting night.  $\gamma$  8. "Except the Sun there does not rise or set a light at whose rising." &c. Böhtlingk takes it somewhat differently.

- 560. Attributed by Kshemendra in his Auchityâvichâracharchâ to Varâhamihira.
  - 561. In Sakuntala.
  - 562. 8. C मित्रस्तद्धि.
- 563. Given by Aufrecht from Śp. where also it is ascribed to Bhallata. Auf. p. 不 表. So also Śp. MS.
  - 565. a. C मासलघनस्कारीनि.
  - 568 8. C D प्रवित.
- 569. "Harivilunakara" is Rahu who is said to seize the sun only on days before new moon. विशे a. "the moon" b. "fate."
- 570. It is hard for the great not to suffer in reputation even for an imagined crime. The Sun submits to the ordeal of the balance (enters Libra) but not on that account does he recover the lustre he lost when people said of him that he had violated his own daughter (entered Virgo) Compare No 1569.
- 577. a. C D सत्कलदोयमेवमहम्. The verse is not in B. Saturn (Mandah-Sanaischara) though he be in his highest sign and as auspicious, must not on that account boast to be equal to the Sun his sire.
- 578. A similar reference to Chandra and hisson Buddha. सुखस्थिती: is the fourth station.
- 579. Råjat. III. 494. The Sun when it sets leaves its light with Agni.
  - 580. С प्रीत्यैवः
- 581. Böhtlingk 3601 from Pañchatantra, Ed. Koseq. I. 25, and Hitopadeśa, Ed. Schi. II. 18.
  - 582. Given by Bohtlingk from Sp.
  - 584. y. बल्बरस्वापे करहेतु. Compare No. 597.
  - 588. Given by Bohtlingk from the Subhashitarnava.
  - 589. y C सरामुख्याप्यः
  - 593. न खल वयस्तेजसी हेतु:

"It is not growing like a tree

In bulk doth make Man better be,

Or standing long an oak three hundred year,

To fall a log at last, dry, bald, and sere :

A lily of a day

Is fairer far in May,

Although it fall and die that night— It was the plant and flower of Light. In small proportions we just beauties see ;

And in short measures life may perfect be."-B. JONSON.

The verse now stands in the NîuSataka, Ed. Tel. No. 38. Marked by Aufrecht as not expressly assigned to Bhartribail in the Sp.

594. Böhtlingk, 1395, from the Panchatantia, Ed. orn. I. 5, and the Sp.

595. β Correct 布定.

601. This verse is in the Harivipnya, XXXVII. 67.

606. 8. C चुडू मधीब. Compare No. 930.

607. β. C न ब्याओं जिताविक्र मी.

- 608-9. The former verse introduces the latter. इति लेखकम् 'the following message.' As in दारुक इत्युवाच introducing Dâruka's speech in Sisupâlavadha IV. Compare note on VV. 21-5. See also Introduction. In 608 α correct गन्नकामस्य. In β MSS. भरवाङ्काङ्क, and in γ. बाहामधीन.
  - 610. y. A B D अन्तर.
  - 611 जालंगास is an unknown word.
  - 612. a. Join लब्बाडम्बरम् C. यो दूरात्.
- 614. In the Niusataka, Ed. Tel. No. 29. Marked by Aufrecht as not expressly assigned to Bhattrihau in the Sp. C रविवनस्य.
- 615 Given by Aussecht from Sp where also it is ascribed to Anandavardhana. Auf y. प्रशिक्षा.
  - 616. Cited by Aufrecht from Sp. under Bhatta Yasas.
  - 622. In the Harshacharita.
- 623. Given by Aufrecht from the Sp. where also it is ascribed to Anapdavaidhana.
- 627. Given by Aufrecht from the Sp where also it is ascribed to Govindaraja. Auf. γ. प्रमुक्तैः है. निदाघदाहम्.
  - 631. The last line of this verse is quoted in the Siddhanta Kaumudi.
  - 634. 8. C सदा परवर्श. Compare No. 624.
  - 636. y, Correct दधन्ती
- 637. Quoted, and ascribed to Muktaphia, by Kshemendra in his Auchityanicharacharcha. There is a sounct by Hartley Colenidge which so exactly repeats the सोत्कार्ट समय of this fine verse that its insertion here may perhaps be forgiven.

TO A LOFTY BEAUTY, FROM HER POOR KINSMAN.
Fair maid, had I not heard thy baby cries,
Nor seen thy girlish, sweet vicissitude,
Thy mazy motions, striving to elude.
Yet wooing still a parent's watchful eyes,

Thy humours, many as the opal's dies,
And lovely all;—methinks thy scornful mood,
And bearing high of stately womanhood,—
Thy brow, where Beauty sits to tyraunize
O'er humble love, had made me sadly fear thee;
For never sure was seen a royal bride,
Whose gentleress gave grace to so much pride—
My very thoughts would tremble to be near thee;
But when I see thee at thy father's side,
Old times anqueen thee, and old loves endear thee.

- 638 गणिकया की नाम नी पांच्यत:. Compare के के न धमयन्त्यमू: No. 2388. The captive elephant has been lured to his doom by a female decov.
- 640. Hastipaka is a synonym for Mentha. The verse is given by Anfrecht, Z. D. M. G. AXXVI. 369 from the Skin under Bhaifrimentha. Aufrecht notes that it is in the Sp. with no author's name. Auf. a. करिया, β आन्दनम, γ उद्भान्तदृष्टा δ देवतारीयकण्डच्यन, From Sp. Aufrecht gives as various readings, in a prational ham and in β aviralam. Sp. MS वासमास ... करिकलभमनिवर्ध करिण्या ऑक्टलम्, उद्भातदृक्या and रेवातीरी-पकंडन्यन.
- 641 In the Nitisataka, Ed Tel. No. 31. Böhtlingk 5845, refers also to the Hitopadesa, Ed Sehl. H. 40, and the Pafichatantia, Ed orn. I, 14.
  - 646. δ. C पूर्वान्त न . Compare No. 651.
- 619. In the Sp., Mugânyoktayah 5 where it is apparently ascribed to Moktâpîda. See note on No. 655. Cambay Sp. MS. a. गच्छ जाकै: है विकेक्तित्वभ्रमा.. With the verse compare No. 683.
- 650. Follows हुततर्भिती ulso m Sp, apparently under Muktapida. Cambay Sp. MS. a. उपतरन् पु. नृगय ते च न्यमरमीम् sic.
- 652. 8. इनके The epithets are chosen so as to go with मृश्वनकटके in either of its two meanings. The verse follows our No. 650 in the Sp. apparently under Muktapida. (ambay Sp. MS. a. अन्पेन रखकनेन. y. त्यक्ताः
  - 653. γ. रूक्षध्याङ्कपरिमही. Compare ध्याङ्कक्षेत्रम्. No. 703.
- 655. In the Panchatantra, Ed Buhl, and Kiel, II. 81. Cited by Aufrecht from the Sp. under Vishņusarman, but marked as not expressly assigned to that writer there. In Cambay Sp. MS. nine verses stand over the signature मुक्तापीडस्य, of which the present verse

is the third. The first is our No. 646. The fifth and sixth are our Nos. 649 and 650. The seventh is our No. 652, and the eighth our No. 658. See Introduction under Muktapida. In the present verse, in β Böhtlingk 2310 and Buhl. read पर्यन्ताप्ति. Böht. नि:सन्य. In γ Bühl उत्यन्य. In δ Böht. and Bühl. करीत. For the meaning of the imperative Bühler refers to Siddhanta Kaumudi II. p. 13. Cambay Śp. MS has पर्यंत, नि.सन्य, उत्यन्क (sic) corrected to उत्यन्य, पण्डन, करीति and विस्ते.

656. a MSS, नार्वकाम्पति which should perhaps have been left.

657. a. C विरहिता. Given and translated by Aufrecht, Indische Studien, XVI 205, from Sp. where also it is ascribed to Dharmakîrti. Compare Nos. 666 and 672. Auf a virahitâ  $\beta$  bhangapiasnutadug-dhabindumadhuiâ. Cambay Sp. MS विरहिता.  $\beta$  as in Auf. (परतृत sic).

658. In the Sp. Mriginyoktayah 8, apparently under Muktapida. Cambay Sp. MS. 8. कंदरामु जुड़ारिवेष. The मृड़ारिवेष of our MSS is probably a mistake for मृड़ाविदेश:

659. १ C अन्ययूथं.

661. y Bohtlingk 4149 from the Nîtiratna. See Introduction.

661. 8. C प्रथमनुखरता:-

666 y. C बनगोचरे — Given and translated by Aufrecht from the Sp. under Bhagavat Vyâsa. Auf महगोचरे ह निरन्तरम्. Sp. MS. in first of these with us, in the second with Aufrecht. मधुबनगते. "wild honey." Compare next and following verses, and the words भ्रामरम् in No. 671.

667. In the Sp. Karabhanyoktayah 4. MS. y. चलकि शलपै.

669. The poet perceives that the camel has a mind to scream, and his ears tingle in anticipation of the horrid noise. He takes refuge in the thought that there is no saying what may happen before the scream can issue from that long and crooked throat.

671. In the Śp. Karabhanyoktayah 6. MS. β. यस्यास्य, ठ. तन्मधु.

672. In the Sp. Karabhânyoktayah 7. MS. a. पीलूनां फलवन्कषायम-भूर, y. फून्कृत.

673. Naishadhiyacharita VI. 104.

674. Böhtlingk 1340 from the Châtakâshtaka in Harberlin's Anth. and the Śp. Böht. β. विरं जीवतु. γ. पिपासया. Cambay Sp. MS. β. मुखं जीवति, γ. पिपासायां.

681. β. Correct जलसंनिवेशा.

682. In the Sp. Mayuranyoktayah 6, Sp. MS. 3. निर्व्यापास्तया च पश्चिषु गता कि वा न पक्षा कृथा.

- 683. Compare No. 649. ओनु = Cat is a meaning marked by Böht-lingk with a star.
- 684. र. C पत्ति न. This and the following verse are rhymed couplets
- 688. व कचभेघवर्षैः. Compare the following verse from the Mahabharata: Santip.

## यस्य केक्षेषु जीमूता नयः सर्वोद्गसंधिषु । कुक्षी समुद्राश्रत्वारस्तस्मै नोयान्मने नमः ॥

- 689. 8. विकल्पते. "Is brought into doubt."
- 691. In some copies of the Nîtisataka, Ed. Tel. Misc. No. 14. Marked by Aufrecht as not expressly assigned to Bhartrihari in the Sp. In Sp. the reading is देवगृत्या.
  - 692. \$. C टाहिभ:. C has कस्यापि at foot of this verse.
  - 693. Compare Böhtlingk 795.
  - 695. Harshacharita Uchchhv. I.
  - 696. In the Sp. Hansanyoktayalı 4.
  - 697. Compare No. 709.
- 701. \$. विद्यार कवनका-तराल . Compare the verse quoted under विद्या in the St. Petersburg Dictionary.

यदि काको गजेन्द्रस्य विष्टां कुर्वोत्ति मूर्धिन । स स्वभावी हि नीचानां यो गजो गज एव सः

Bohtlingk 5404 from Subhashitarnava 122.

- 704. Compare the verses about the 'baka' Nos. 757 to 763. He is the type of the hypocrite in his endeavours to pass himself off as a swan. He has had such success with the stupid people of his village that the real swan is in some danger of being put down as a baka.
  - 705. 8. C येषां.
- 707. In the Śp. Hansanyoktayalı 14. Cambay Śp. MS. a. तटमिय वितं जालिकशते. ह त्वरितम् १ पंकातः विलयन्.
- 709. a. C. बहुनंचित: In β join कुमुद्दि. In the Hitopadeśa, Ed. Schl. IV. 101. Sp. Hansânyoktayah 6. Sp. MS. agrees with our text. Schlegel सर्रात बहुजस्ताराङायेक्षणात्, परिवाञ्चतः. Compare Bohtlingk 6897.
  - 710. व. С विगलहुग्धा.
  - 711. a. C पुनश्रहच्छकरि
- 712. In the Sp. Hansångoktayah 7. Bohtlingk 6035 from Vikramach. 260 and the Sp. Cambay Sp. MS. a. वातांदीलितपंक जच्युतरकः पुंजांग-राभोज्वली  $\beta$ . संजातहर्षः पुरा. कीयं पयो याचते.
  - 713. Compare No. 748.
  - 716. v. C रामश्सस्य.

717. B. Separate ते के चिद.

718. a. MSS. समुन्तिरसि. In the Sp. Kokilanyoktayah 2. Sp. MS. समुद्रिरसि कि वाच: (Kasyāpi)

719. In the Sp Kokil. 1. (Kasyapi)

721. In the Śp. Kokil. 6. Sp. MS. β. महिका. δ. पांसूनेस, and संदायितः δ. MSS. पांसूनम्ब°.

722. In a separate कोकिलक् जिते . β. C तृष्णी तिष्ठ.

723. In the Sp. Kokil. 8. Sp. MS. 7. दैवघटन ; ते. कथं वारं वारं रसाति-724. a. C केतके. In the Sp. Madhukaranyoktayah 8. Sp. MS. इ. खंद्यमानोधि.

725. In the Sp. Madhukaranyoktayah 22. Sp. MS. 8. एप.

727. Cited by Aufrecht from Sp. under Deraganadeva (Śiîdeva-ganadevâuâm). Madhukarânyoktayah 4.

729. Kâvyâla nkâra, III. 57.

730. B. C निषेतितुं, y. निश्तिं निशि. Kavyalam kara, III. 57, with सह तेन निषेतितां. Compare सह खाण्डिनं No. 608.

732. The word 'Pushpitagra' which occurs in its natural sense in the second line of this verse is also the name of the metre in which the verse is written. Compare No. 2533.

733. In the Sp Madhukaranyoktayah 11.

734. B. C पीस्वालस: स. Compare Nos. 753 and 754.

735. 8. С बनमहिकाया:. So also in 740 a. 742 8. and 743 8. Compare No. 1401, by the same writer. The verse is cited by Aufrecht from Sp. also under Vikatamtambâ. Aufrecht notes that it is referred to in the Commentary to the Daśarūpa, Dr. 4, 31. See Bohtlingk 378. Sp. MS.  $\gamma$ . मुग्धामजानरजसं. 8. नवमिककायाः

737. Compare No. 657 by the same writer.

738. In the Sp. Madhukaranyoktayah 12. MS. ह. मनीहरशिखा.

740. In the Sp. Madhukarânyoktayah 15. MS. a. नवमहिकां. है. परि-

741. Compare No. 747.

742. a. C भ्रमति भ्रमरे .- y. अपनीतुमना.

743. β. For मुद्दाभेदं compare मृज्यमुद्दा No. 768.

745. 8. C वैश्वसमय.

748. Compare No. 713. In the Sp. Madhukaranyoktayah 17.

Sp. MS. इ. यांत.

وبي

749. d. C इष्टि. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 555 from Skm. 4, 139, Sp. 45, 23, Alamkâratilaka fol. 14a. Auf. 8. जारदी, y. मधुनवाह, d. बजाति दृष्टि. Aufrecht notices the various

readings kusume for vitape in Skm., and tushtim in Sp. Cambay Sp. MS. \$. सारदा, y. मदमबाह, d. बाजाति, जुडि.

751. Quoted in the Kâvyaprakâśa.

752. γ Correct ब्यालुम.

753. Compare the next verse, and No. 734.

755. y. C. रस्या. Given and translated by Aufrecht from Sp. under Lakshmi. Auf. नवमञ्चरीष्ट. Aufrecht translates 8. "Der Grossen Sinn strebt nur nach Hohem." Rather perhaps simply "God is great," lit. the will of God is greater than either, i. e. either the bee or the flower. Compare the use of देशा प्रश्न: in No. 812, and with the whole verse No. 738.

756. a C आलिङ्गित.—y. प्राश्चन्तै:. The poet gives a fanciful reason for the fish's unwinking eyes. Compare a similar conceit in No. 676.

758. Given and translated by Aufrecht from Sp. where also it is ascribed to Vriddhi. Auf. 8 夏夏南新.

759. In the Sp. Kakânyoktayah 2. Sp. MS.

## γ ठै. साधु कृतात न कश्चिदपि त्वां वैचियितुं सुज्ञाठोपि समर्थः।।.

761. In the Sp. Kakânyoktayah 4. MS. a गुंजित.

764. In the Sp. Kâkânyoktayah 6. "Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise."—Proverbs avii. 28.

766. In the Sp. Kâkânyoktayah 9. Sp. MS. y. करोत कार्म.

768. 8. Separate तदिह मुखमुद्रैव.

770. β. शकुःयास्तदुपन्नतेत्र. "While every one knows that he first found out fear." Pan. 2. 4. 21.

771. If a crow enter or approach a house and caw it is taken as a sign that some absent person is on the point of returning to that house. Compare Nos. 1140 and 1146.

773. 7. अस्य. An apasabda. See remarks in Introduction under Paṇini.

774. C कीडियमोदाबह: . The verse is not in D. In the Śp. Kâkânyoktavah 10. MS. β. किं वा हैस इव गतागतिगुरु:. सारीव किं मुखर γ. किं वा हैस सर्कृतपालिपिकवन्कर्णोग्रतस्यंदन:

775. Is an answer to 774. The reference in the third line may be illustrated by the following quotation from the Raghuvania:

रेन्द्रः किल नवीरस्या विददार स्तनी दिवः । भियोपभोगचित्रेषु पौरोभाग्यभिवाचरन् ॥ C has an additional verse between om. 775 and 776. अवस्थः सन्धि.

776. The crow is honoured on the last day of Magha—the anniversary of the day on which the kali yug began—in remembrance of the fact that the birthday of the new age is his birthday too.

778. Given and translated by Aufrecht from Sp. also under Bhallata. Sp. MS. here writes the author's name Mallabhatta, as Aufrecht notes is occasionally done in his MSS.

779. a. C तृणाङ्ग. Given and translated by Aufrecht from Sp. where it is ascribed to Jayavardhana. Auf. कीटत्वमात्मतत्त्वात्वयोतः स्थापयस्रदति. So also our MS. Auf. notes a reading yannavati in five of his MSS.

781. a. C. युष्मादृशाः.

782. γ δ. Correct भविष्यत्युन्मेषम्. In Sp. Khadyotanyoktayah 2. MS. δ. भवानाप.

784. a. C पहनचयै:. b. ज्ञोमते. In the Sp. Sâmânyavçikshânyoktayah 6. MS. a. पत्रनिचये .

786. B. C omits न. आप being supplied as a correction.

789: In the Sp. Sâmânyav. 8. MS. a. पत्रवुष्प. ये-यो निराज्ञा यांति नार्थिन:.

791. In the Sp. Sâmânyav, 9.

792. For the play on the word अगतीनां compare the use of अगतिकाः in No. 797.

793. In the Sp., Chandananyoktayah 9. MS. ६. फलपुष्पविज्ञतो. Böhtlingk 5278 from the Subhashitarnava. Böht. अपनपति.

798. Given and translated by Aufrecht from Sp. also under Bhallata.

802. a. C म्हानस्य— $\gamma$ . C भार्ज. Cited by Aufrecht from the Śp. under Dharmavarddhara. Viśeshavrikshânyotayah 16. Aufrecht notes that two of his MSS. call the poet Någendra. Böhtlingk 337 from Śp. gives Någendra as the author's name. The next verse in the Śp. is by Dharmavardhana, and that signature has perhaps been put to this verse also by mistake. Otherwise we should expect एती अमैब्भेनस्य.

804. β Separate वैरस्य सीमान.

808. B. C वनवरतरु..

813. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXV. 241, from Sp. under Bhadantajñânavarman. (Bohtlingk 7500). Auf. a. (के जातो. घनतरं क्रजीप.  $\beta$ . क्रजकेन्फलितो, फलभैराडको,  $\gamma$ . क्षोभान्मोटन. Sp. MS.

a. कि जातीसि चतुःपये घनतरं छन्नोसि कि छायया

β छत्रकेत्फलितोसि कि फलभरेराद्योसि कि सनतः ।

γ जिल्लोन्कर्षण. 8. स्त्रीभामोटनमंजनादि. The signature is भगदर्शज्ञानवर्षणः 813. γ. Correct प्रोहत.

- 816. MSS. एते भट्टभबटस्य.
- 819. a. separate स्वाद्व फलं.
- 821. a. C निष्पप्रही.—8. C इधिष्ठा-
- 822. \$\beta\$. C साज नांच .— \$\beta\$ C परोपनारकारणे. Quoted in the Dasarûpâvaloka, Kûvyaprakâsa, and Kuvalayânanda. According to Aufrecht it is in the \$\beta\$p. assigned to one Saktikumâra who does not appear to be elsewhere referred to on that book. In our copies of the \$\beta\$p. this verse is given without an author's name. ("Kasyâpi." It forms the Sâkhota section, and the next verse is the first of the Pîlu section. "Atha Pîluḥ dhanyâḥ, &c.") The verse that follows it is assigned to \$\beta\$kltkumâra, and runs as follows:

धन्याः सूक्ष्मकला अपि भियतमास्ते पीलवृत्ताः स्विती सुन्क्षीणेन जनेन हि प्रतिदिनं येषां कलं भुज्यते । कि नेस्तत्र महाकलेरपि पुन कल्पटुमायेहुँमै-येषां नाम मनागपि अमनुदे छायापि न प्राप्यते ॥

Sp. MS. a. ज्ञाबोटकं. β. भाषते. δ. परोपकारकृतये मार्गस्थितस्याच मे.

824. a. Correct स्योतन्. Nalachampû VI. 62.

826. In the Sp. Samanyavrikshanyoktayalı 17. MS. ६. सरसम्बामकारुः सर्वाधितीपात्रयः.

- 827. y C पत्रव.
- 830. v. C ग्रीष्मतार्ति.
- 831. a. Separate स्वादु फल. In the Sp. Sâmânyavçikshânyoktayah 10. MS. β. मुललितं पीतं व्यपेतथमैं γ विभाताः मुचिरं परं मुमनसः पीतिः किममो-६ वते. δ. याम. पुनर्दर्शनं.
  - 834. Given and translated by Aufrecht from Sp. 42,19 where also it is assigned to Prakásavarsha. Auf.  $\beta$ . शुष्यतितराम्. & किमिति तेऽदिवाहिनी. Sp. MS. शुष्यतितराम्, and किमिति हृहवाहिनी.
    - 836. **β.** C विघ्षं.
    - 837. 8. Correct आप्रुवन्ति.
  - 843. ठ. С कुम्भनिमम. Given and translated by Aufrecht from Śp. under Akâlajalada. Auf. ८. १४५ कूपीठलुठनात्. ठ. येवान्तीवनिमम. Śp. MS. ८. १४प्रक्रपीठलुठनात्. ठ. As with Aufrecht.
    - 845. a. C दातुं.

42

- 847. y. A B D यथाञ्चेतन . 8. C ताबदनेन मेघरियुणा.
- 849. **ह. C समुचित**.
- 852, 8. A B D omit fercet.
- 855. B. C अन्त्रशि:. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G.

XXXVI. 370 from Skr. 4, 32, where it is ascribed to the 'Bhâshyakâra.' See Introduction. In the Sp. Samudrânyoktayal, 3.

856. a. C यथाम्ब. D कस्याम्ब. 8 नदीनः a. नदा + शन. b. न रीन.

858. y. C यस्य.

863. Quoted by Kshemendra from Bhatta Lattana in the Auchityavichâracharchâ.

864. In the Sp. Samudranyoktayalı 8. MS. ह मुक्तीचाः. है. दूरे.

867. a पयोमानुषी. "Mermaid."- y. C तटोपविष्ट.- ह. भृतयो.

868. a. Join आस्त्री.

871. γ. C यत्र जगतां कुक्ष्यैकदेशे हरि:•

872. If the sea bends beneath a weight of glory it swes it all to the tribulations it has undergone.

877. 8. A कुचित्वा. B डिबत्वा. D कुश्चित्वा.

878. 8 C निर्देत.

881. a. Correct दत्तं.

883. d. C तत्सर्वेमृत्युंसितम्. उत्युंसितम्. "Wiped out." The root is marked by Bohtlingk with a star.

884. Quoted by Kshemendra in his Auchityavicharacharcha from Bhatta Induraja.

886. γ. C इतोपि. In the Nitisataka. Ed. Tel. No. 76. Cited by Auf. from the Sp. under Bhartrihari. Samudr. 17. MS. β. जरणाधन: जिखरिपत्रिण: जोरते. γ. इतोपि.

887. a. Separate वैकुण्ठाय श्रियम्

888. 8. ८ नुतस्य न.

889. Râjat. III. 205.

890. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXV. 241 from the Sp. under Indrakavi, to whom it is also ascribed in the Sûktimuktâvali. Böhtlingk 7330 refers also to the Subhâshitârṇava. under Bhaṭṭa Indurâja. MS. विद्वमवनाय नमो  $\beta$ . शुक्तिमाला.

891. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ. In the Kâvyaprakâśa. Cited by Aufrecht from the Śp. under Srīśuka, as three of Aufrecht's MSS. read the name. In our MSS. of the Śp., and in the Sūktimuktâvali, where the verse is given, the name is Rīsuka, as Aufrecht's MS. A has it. Cambay Śp. MS. however has Śrī Śuka, and the reading in γ. বৰবাৰকৈ.

' 894. In the Sp. Ratnanyoktayah 4. MS. 8. यतो.

895. y. MSS. अनस्तिमात्रसारस्य. Our reading is from No. 2261, and from the Sp. where, Ratnanyoktayah I, the verse runs:

## अनस्तमितसारस्य तेजसस्तद्विज्ञस्मितम् । येन पानाणकण्डस्य मील्यमल्यं वसुन्धरा ॥

But perhaps अनस्तिमात्रसारस्य is right, the reference being to a division of things into आस्तिकाय and अनस्तिकाय.

896. There are frequent references in the verses in this section to the tripamani, a stone that can attract dry grass. Böhtlingk marks the word with a star. 975391. "The stocks,' and "a handle."

898. Panchatantra, Ed. Buhl, and Kiel. I. 75.

901. γ. C डबै:. In a. join रज परिधृतरोपि.

903. 8. A B D लज्जते.

905. y. A B D काचोपली. C कालोपली.

908. În the Sp. Ratnany. 12. MS. a. ये बाप्यय: खंडकं. 8. हि.

909. In the Sp. Ratnany. 15. MS. β. निर्मेलक्ष्यः γ. परिक्षयो.

912. In the Sp. Śankhânyoktayah 1. (Kasyâpi). MS. शिका-

914. β. Separate जगाने वस्त.

915. Correct author's name, "Jayavardhana."

917. In the Śp. Saākhâny, γ. 6. (Kasyâpi) MS. a. वीची च्छरावर्जिता:. आसर्वधामा सता. C ascribes this verse to Kavi Ratnâkara.

918. In the Sp. Śaākhany. 5. (Kasyapi). MS. 8. तेनाप.

920. In the Sp. Kamalanyoktayah 7, (Kasyapi). MS. a. संपर्कजाती.

921. Quoted in the Sûktimuktâvali under Bhația Bhallața. In the Sp. Kamal. 10, (Kasyâpi). MS. है. नामुबन.

924. The flower has all the other attributes of the dissipated man, and has "eyes" (dice) in its very heart—yet it is the home of Fortune. &c.

926, 8. correct विभान्स्व.

927. a. A B D omit नित्यं तथा.

930.  $\beta$ . संयुग. The same onomatopæic word as गुंग in No. 606, The verse is in the Śp. Kamal. 12, where (Cambay MS.) the author's name is given as Śukadhara. Auf. has Śrutadhara under whom he cites the verse from Śp. "Chetaḥ karshanti" the other verse which Auf. cites under that name is also in Cambay MS. ascribed to Śrutadhara. It should be noticed that the next verse 931 in our book is by Śrutadhara. Śp. MS.  $\beta$ . संयुग्गेर.

931. d. The one कमले is a vocative. The verse is in the Sp. Sam-kîrnânyoktayalı 11 (Kasyâpi). MS. γ. परिपूरितवद्वतीचे.

933. In y Bhaumaripu is a name of Vishnu.

934. a. Correct gsq.

938. β. C यजात्. In Sp. Marusthalânyoktayah 1. MS. β. कृच्छायदिष.

939. d. A अमर:.

942. a. ABD omit भार. In the Sp. Marusth, 4. (Kasyâpi). MS. a. पुष्पपुंज: १ व्योमार्गेसिजित.

. 944. a. A समुन्कथिता च (omitting मू:). B omits verse. C समुन्किथिता चच (sic). D समुन्किथिता च (omitting मृ:).

946. Given and translated by Aufrecht from the Sp. also under Narasiaha. Marusth. 5. Auf. a. विमनाः कि चोन्मादी क्षणादि किञ्चसे. β. पुन: पुनरि β. काश्चना ते किया:. δ. अजलदा Cambay MS. has पुनरि पुन:, but in the rest agrees with Aufrecht.

952. a. Join क्यान्त:शून्यो.

954. In the Panchatantra, Ed. Buhl. and Kiel. III. 46.

969. Given and translated by Aufrecht from the Sp. under Bhallata. Samkirnanyoktayah 57. Auf. है. जलनिये: कमणे. So also Sp. MS., which here writes the author's name Bhallata, as two of Aufrecht's MSS. do.

971. y. Joins तन्त्रणा.

978. a. C अस्पतया.

979. **ह.** C पन्नपुटेन.

981. 7. C प्रतीच्छति तदेव तदेव वस्तु.

984. 8. A सम्पन्

985. a. C य€्य.

987. Quoted in the Kâvyaprakûśa.

990. Ratnâkara's Haravijaya XI. 68.

992. Ratnâkara's Haravijaya XVI. 17. Har. MS. ६. भावाः कियास्व-परि.

996. 8. A omits one किमिन.

1001. Quoted in the Kâvyaprakâśa.

1004. a. C किमात्मत्वची. In the Sp. Samkirnayoktayalı 17. MS. y. बक्ते विषं वीक्षणं. है सर्वामंगलसूचकं कथय भी भीगि शक्षे कि त्विदं.

1006. γ. C मलयमेव नगाधिराजम्.—δ. A D सास्रोट. In some copies of the Nîtiśatala, Ed. Tel. No. 79.

1008. Compare No. 1028.

1012. 8. C सान्ति.

1013. a. C नयति शनु वि " " पा यहश्रेनाढर्थः

1014. B. C मुक्तामाणिरित्यमस्त. Quoted in the Kavyaprakâsa.

1015. C A डबर्सि sic. C उरसि.

į

1016. Quoted in the Kavyaprakâśa.

1019. a. C यश, corrected into यश. In the Śp. Sâmkîrnanyoktayah 20. (Kasvâpi), MS. 4. याधी. तृष्णी स्थित.

1021. Quoted by Kshemendra in his Auchitvavichâracharchâ from Bhatta Bhallata Anchit. MSS a, धनुरिदं मूर्केद्रियाखेवब. B. शिक्षा सा विज-लाईना प्रतिलयं सबीइलमा गति . १. मधनी हा हारि गीतं

1023. 8 C शक्ते च खल यन्खेदावहै.

1025. In the Panchatantra, Ed. orn. I. 12 (Böhtlingk 7322). Stands now in the Nitisataka, Ed. Tel. No. 30.

1026. The poet introduced his own name, or gets the name Vriddhi from this verse.

1027. In some copies of the Nîti- and Vairâgyaśatakas, Ed. Tel. Misc. N. No. 16. V. No. 37. Cited by Aufrecht from the Sp. under Vidyâpati. So also in the Cambay Sp. MS. (Parvatânyoktayah 2) where the readings are, a. प्रवीधमनतस्तेषामित्रा मुदी, \$. वेप्यूची. Tel. भमोदमुदिनास्तेषां न भिशा मुदी, \$. वेप्यूची, तेशा न नृष्णा हता. In the first and second lines अभिन्नी मृदी and तेषा न दूरे नृषाम are new readings and great improvements on the old ones, which are obvious corruptions. To the contented mind there is no difference between the mountain of gold and a clod of earth: while as for the avaricious man he cannot get at it. For whose good then was it made? The play on words in महने मे रोचने should be noticed.

1033. In some copies of the Vairagyasataka. Ed. Tel. Miscell. No. 18. Cited by Auf. from Sp. under Bhartribari.

1034. A Samasyâpûraṇam written on what is now the last line.

1038-9. Two verses, presumably by Vallabhadeva himself, serving as an introduction to his Spingan apaddhati.

1040. Kâvyâdarśa II. 141. Cited by Aufrecht from the Sp. under Dandin.

1041. Quoted in Śukadeva's Sûktasudhâkara as by Bilvamangala, with the reading in a. ৰাজানত্ত্ব. Böhtlingk 2057, refers also to Sâh. D. 321, and Kuvalay. 1156. Cited by Aufrecht from Śp. under Dandin.

1042. Quoted in Manirâma's Slokesamgraha, where it is attributed to Kâlidâsa with the reading in  $\beta$ . कठउवनम्नि.

1043. Bohtlingk 197 from Kavyapr. p. 52. नृष्टे विच्छेदर्भीरुता.

"This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose."—SHARESPEARE.

2. D. M. G. XXV. 460. Böhtlingk 7259 refers also to Subhash. 18. Auf. a. स्मरण अतवी भर्म: which Böhtlingk would put in the mouth of the Nâyaka. It will be seen that the Sbh. reading supports Aufrecht's way of taking the verse. Cambay Sp. MS. also स्मरण अतवी भर्म:

1045. In the Sp. Priyaprasth 5. In one or two of Hall's MSS. of Daśarûpavaloka as belonging to the Amaruśataka. See D R p. 188.

1046. Not in the Sisupalavadha.

1048. Cited by Aufrecht from the Śp. where also it is ascribed to Jhalajjhalavâsudeva, as Aufrecht gives the name. Now in the Amarusataka. Śp MS. β. यातेप्याह सवाध्यालङ्जलै: The signature गलङ्जलब-सुदेवस्य. In some copies of the Daśarûpavaloka, D R p. 188.

1049. तन्मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं वक्तम्.

"Teach me, only teach, Love!
As I ought

I will speak thy speech, Love!
Think thy thought."—R. BROWNING.

1050. Cited by Aufrecht from the Šp. 101, 6 (Cambay MS. Priyaprasthâna, 7,) also under Śivasvâmin. Auf. yâ bimbaushtharuchih kvachid arumamaṇih. So also Cambay Šp. MSS. Other variants. a. सञ्चवान.  $\beta$ . हासभीसद्शेः, भूयते.

1052. In the Śp. Priyaprasthâna, 2. MS. a. काले बलात्. β. स्थितया जनमलं

1053. Cited by Aufrecht from Sp. 107, 23, also under Morika.

1054. Compare Nos. 1062, 1090, and 1295.

1056. Quoted in the Daśarûpâvaloka as belonging to the Amaruśataka. DR p. 88 (Böhtlingk 937). Not in the Amaruśataka.

1057. Ascribed to Amaru in the Sp. Priyaprasthana 8. In the Amarusataka. Sp. MS. σ. नो हारदेशिंपता. β. तया निपातितं. γ. गंतुं प्रवृत्तः अटा. 8. पिय:

1058. Compare the verse दृष्ट: कातरनेत्रया in the Amarusataka (Böhtlingk, 2931), which is quoted both in the Sp. Priyaprasthâna 6, and in the Sûktimuktâvali, and is in both ascribed to Amaru.

1059. Quoted by Kshemendra in his Kavikanthâbharana and Auchityavichâracharchâ, and in both places ascribed to Amarûka. For पहाने in  $\beta$  Kavik. MSS. have दिनानि.

1060. She indicates, as in many of these verses, that she will not survive his departure. The verse is quoted in the Süktimuktävali and is there ascribed to Amaraka. It is in the Amarakaa.

1065. एव कुम कीरवान 'Here is a Kshîra tree.' They who 'convoyed' a traveller leaving home were wont to turn back when they came to running water or a Kshîra tree. See passage from Dâmodaragupta's Sumbhalîmatam given in Peterson's Second Report, p. 32. The verse is given and translated by Aufiecht Z. D. M. G. XXXVII. 513 from the Saduktikarņâmṛita under Taraṇinandin. Aufrecht also refers to Sp. 100, 10 (Kasyâpi), and Skm. 2,449 Auf.  $\gamma$ . विकासत्वि उर:स्थलमभूत्रितृद्यः. From Skm. Aufrecht gives the variants a bhavanâd for nagarâd,  $\beta$  uktâdhvagena priyâ  $\gamma$  tasyâ manyubharochchhvsat kuchayugâbhoga. 8 drisâ. Sp. MS.  $\beta$ . इति ममैः,  $\gamma$ . बिक्रितः स्ट्रक्टबंकुकं. 8 as in Aufrecht.

1064. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVII. 518 from the Saduktikarņâmņita, 2, 258 under Bhadantadhîranâga. Auf. a. आलम्बितभातसा. १. माधे

1067. Cited by Aufrecht from the Sp. 102, 5, also under Saka-vriddhi.

1069. हे. C कांक्षिन.

1070. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 556. from Skm. 2135 and Sp. 104, 9.

1072. a. C लेखा. Given and translated by Aufrecht from the Sp., also under Morikâ, Auf. रेखां निर्मरवाष्यांबुधीतगढतटा. Sp. MS. रेखा, and नटा. Compare No. 1086.

1074. Haravijaya, XXV. 18. Har. MS. γ विभिधमान. δ. शीर्यते वा.

1076. Attributed in the Sûktimuktâvali to Devagupta. Our colophon to 1077 should probably be एती देवनसस्य.

1078. Ratnâvali II. 14.

1079. A play on two paribhashas in grammar: असिद्धं बहिरङ्गमन्तरक्के and अन्तरङ्गबहिरङ्गयोरन्तर्द्धं बलीयः

1083. भतृदेवताभिः

"He for God only: she for God in him."-MILTON.

1085. A D write the Author's name Kalhana.

1086. a. B C द्वितस्य, a reading which D also has in the margin.

1087. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ from Bâṇa with the remark that it refers to Kâdambarî's condition when Chandrâpida went away. Auchity. MS. β श्रीकरशुक्तिवांश्वनासः. See Introduction under Bâṇa.

1089. B. C यातै:. y MSS. वराक्ष्याः.

1090. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 102, 7, under Bhallata. Auf. a नीडेपु. Cambay Sp. M. नीडीपु corrected to नीडेपु aud.

the name Bhallata, a "When the Sun had gone to his setting and the bird-laden trees were lost in darkness."

1091. In the Amarusataka. Ascribed to Amaru also in the Sp. and Saktimuktavali. Sp. MS. a. नयनजं यहारि संस्तेभितं.

1092. \$ C तस्या.. A साईम.

1093. 8. A D विलास:.

1095. In the Sp. Nâyıkâm prati Sakhhiv. 8 MS. γ. आई: कृत:. है. अंब्योपान्त: बोध्यमाज:. Ascribed in the Sûktimuktâsali to Mârulâ.

1096. γ. A B D सारवचनम्. In the Sp. Nâyıkâmp. Sakhîv. 9. MS. a. वाष्पतरलं. δ पतिता.

1097. In the Amaruśataka.

1098. In the Amarusataka. And ascribed in the Sp. to Amaru.

1099. In the Amaruśataka.

1100. In the Sp. Nayikan prati Sakhivachanam 2, MS. a. সামসাম্. y & The third and fourth lines of our No. 1099.

110i. y. A B D तस्य -- रागिणः.

1103. In the Bhujamgavijrimbhita metre.

1104. a. MSS. कि वेधसा. है. C कुम्भके . गृहकः जलपात्रविश्रेषः

1106. Compare No. 1115.

1107. y. C कीयं त्यन्का. Compare No. 1140.

1109. In the Sp. Viyoginîpralâpîh 2. MS.

स्वयमप्राप्तदुःखो यः स दुनौति न विस्पयः । न्वं स्मरपातदाहोपि दहसीति किमुच्यते ॥

1110. y. C वियोगम्.

1111. 8 C वस्त्रभ..

1112. In the signature A D omit एती.

1113. Given by Aufrecht from the Sp. 104, 4 under Bilhana. Auf. β. गणयित तस्य गुणान्मनो न दोषान्. γ. विगलित, and संगमच्छा. Sp. MS. agrees with Aufrecht, except that it has संगमाजा.

1114. In the Amarusataka. Cited by Aufrecht from the Sp. 104, 3, where also it is given anonymously. MS. उभयमेतदुवैत्यथ्वा सुर्य. 8. नियजनेन.

1115. a. MSS, "यह:. \$ MSS. कश्चित्.

Srikanthacharita Sarga XI. The verses are explained by the Commentator as follows:—

१९९९ —हे आलि साथि त्वं करदीयं हस्तसंचार्यं प्रदीयं। निविति हेती । चन्द्रमण्डलिमिति प्रसिद्धेनानेन पाण्ड्रतमोगुलकेन ज्ञुआन्धकारिषण्डेन मम चनुर्दृष्टि पिहितम्।
दीपस्यासभन्वमूचनार्थे करमहणम् । अन्त्रया तमसात्यर्थमन्धीकरणमनुक्तं स्यात्। नेर्दं
चन्द्रमण्डलभीय तुपाण्डुरं तमेगुलकं ततो मम दृष्टितिरीधायकम्॥ ६२॥

९९२० — इन्त कष्टे । कलकुन्याजेनैय चन्द्रः कोटरे मध्ये तिमिरं तमो धने । यत्कवैः विमिरकणेरिय माद्द्यां विराहणीनां दृष्टिमयं लुम्पति । वदा दिमत एव मकाशक-त्वादीपस्तस्य वियोगे चन्द्रोदयस्य कामोदीपकत्वाचदा विरहिणीनां सतो दृष्टिलोपस्य निमिन् चन्तेव कलकुन्धकारकणाः संभाव्यन्ते ॥ ५३ ॥

१९२९.—येन कालकूटेन शंभुरीयरोजरामर एवं तं कालकूटे इह जनो निन्दाते। एवेति नियमेनोपकारित्वं प्रतिपादितम् । विरहिषु विषये यम् पुं चन्दं लोकः प्रुषांशुं स्तीति सल्लाधं वर्णयति । विवेको हि विरलोल्यः । सर्वे एवं गतानुगतिका इत्यथेः । विषयक्षणा-चन्द्रो द्वःसह इति ताल्ययेम् ॥ ५४ ॥

१९२२.—हन्त कष्टे । नोस्मार्क निहन्तुं त्वं कलङ्कव्याजेनाचापि कालकूटं बहिति मधना-त्पूर्वं कालकुटसहर्गसादधुनापीत्यपिश्चव्योपन्यासः । नायं कलङ्कोपि तु कालकूट इति वर्ण-कृत्याभ्यां संभावनम् । यद्भयात्कालकुटभयं प्राप्येव राहुस्त्वां निगर्णि कण्ठावतीर्णमिय तूर्णं मुञ्चति वमति ॥ ५६ ॥

१९२३.—विधिना तब प्रभा केतकखण्डै नूनं कल्पिता । येनेति हेती । एतंत्रावो नः हारीरं कण्टकैरिव नुदान्त । पाण्डुरतरा युतियेषाम् । केतकानि सकण्टकानि सितानि च भवन्ति । निशाकरेति साकूतमामन्त्रणम् ॥ ५७॥

१९२४. --नूनं वितर्के । चन्द्रव्याजेन समृदादौर्वाभ्रेभीस्मनो भस्मस्यः पिण्ड उदगमहु-त्थितः । नायं चन्द्रः किं तु वडवाभ्रिमस्मपिण्डः । यद्धेतौ । अस्य चन्द्रज्ञब्दस्यपदेश्यस्य भस्मपिण्डस्य तृप्तिने घटते । काभिः खण्डिताजनस्य विराह्मणीवर्गस्य दगम्बु बाष्यं सच-दाभिः। अत्यर्थे रोदयतीत्यर्थः । भस्म च जलेन न तृष्यति ॥ ५८ ॥

१९२५.--कः मुकुमारशारीरः तव रक्षमिन्सहेत नाम । समर्थनायां लिट् । यदीयं त्वह्रिमन् संबिन्धनं स्पर्शे प्राप्य चन्द्रकान्तशिला आपि गलन्ति इवन्ति । दण्डापूपिकान्यायेन सुकुमा-राणां गलनं सिद्धम् ॥ ५९ ॥

१२२%--तयुक्त मृपपत्रम् । दियितो मम मुखं पद्मं भ्राघावसरे यहाह । वर्तमानसामिष्यं वर्तमानवहेति लट् । यदातो हिमांशोरप्यस्य संस्तवं योगं प्राप्यैव गम मुखं कामि रुजं व्यथां प्राप्तित । पद्मस्यैव संकोचकारी चन्द्रमाः ॥ ६० ॥

११२७.—हे पद्मनाभ नारायण त्वं करुणां कुरु भूयो विम्रहेण पुनः शरीरेण राहुं परिपूरय । भूयःशब्दो विम्रहशब्दसंबद्धः । येनेति हेती । नस्य राहोर्जेठरमुद्दं तदेव कोटरं तम शते स्वंवि-भव्यःशब्दो नोस्मान् जातु न विभुरयदाधेत । कुर्विति मार्थेने लोट् । विभुरशब्दाचत्करोतिति णि-जन्ताकिट ॥ ६९ ॥

1128-1135. Naishadhiyacharita. IV. 74, 70, 64, 59, 46, 54, 99, 57. In 1130 δ. C αςτ-ς. And 1133, γ. C λ.

1137. 8. A D हठास कचमहा: B हठास कचमह:

1138. Given by Aufrecht from the Sp. under Amarûka. For the construction गमनेनाथ भवत in which भवत is used in the same way as कृते or अलं. Aufrecht quotes Hemachandra. Sp. MS. γ. अनुभूता. It is doubtful if the verse is ascribed to Amarûka in Sp. In Cambay MS. the three verses that are our Nos. 1138, 1140, and 1143, stand in that order over the signature अमरकस्थती. The present verse is therefore

there given anonymously. With the lover here compare the courtier in Shakespeare:—

Polonius. My lord, the queen would speak with you, and presently.

Hamlet. Do you see yonder cloud, that's almost in shape of a camel?

Pol. By the mass, and 'tis like a camel, indeed.

Ham. Methinks it is like a weasel.

Pol. It is backed like a weasel.

Ham. Or like a whale?

Pol. Very like a whale.

Ham. Then I will come to my mother by-and-by.—They fool me to the top of my bent.—I will come by-and-by.

1140. Compare Nos. 1107 and 1146, and note on No. 771.

114!. In the Amaruśataka. Cited by Aufrecht from Sp. 113, 5, under Amarûka. See note on No. 1138. MS. a. प्रणयबहुमाने विगालिते १. तदस्प्रेक्यात्मेह्य.

1143. \$. C लज्जां भयात. In the Amarusataka. And ascribed in the Sp. to Amaru. See note on No. 1138. Sp. MS. कीडा ५. सरभसप्तरत.

1150. In the Sp. Viyoginîpralâpâh MS. a. 14. संविधान. 2. अतिकामत:.

1151. β C पुन:. For प्रस्थानं बलये: कृतं compare अवयन्ति यानि विरहे No. 1178. The bracelets cannot keep their place on her wasted arms. In the Amarusataka. Cited by Aufrecht from the Sp. under Amaruka. So also in the Sûktimuktavali. Sp. MS. a. अजी: γ. यातं. d. किमुन्यज्यते. Rückert (Böhtlingk, 4288) translates the last line—

"Und musst du denn reisen

Lebensgeliebter! verschmäh doch nicht das Freundesgeleit."
Rather "Since go they must [for she will die] why should they not go with this friend dear as life to them."

1152. Compare No. 2049.

1153. Compare No. 1146. The verse is in Sp. Viyoginîpralâpâḥ
12. MS. α. गदिनं for बदतो. β. तिष्ठत्रपि. γ. भवने प्राणास्त एते वृद्धाः.

1154. 8 С жач.

1155. Correct the signature to कस्यापि.

1156. ठ B इत्यं नया. Quoted in the Kâvyaprakâsa. Given by Aufrecht from the Sp. 131, 4 under Sankuka Mayûrasûnu. Also in the Sûktimuktâvali under Sankuka Mayûrabhattasûnu. Auf. a. मनो-प्यन्तुकं. y. कृता-तीक्षमी. ठे. सोढन्याः सिक्ष संभन्नं कथममी सर्वेष्ठयो दुसङ्गः. This

last is the reading of the line in the Sûktimuktâvali also. Sp. MS. agrees with Aufrecht, but writes नाउपेम. In Kâvyaprakâsa the last line is as in our text.

1161. a. A D পানিল কাল In the Amarasataka. Quoted in the Kavyaprakasa. Edd. β. বুই কুড, for which Böhtlingk 4893 had already suggested বুৱাৰুত্

1162. В. С सोढञ्यः.

1163. a. A C नायाति.

1164. 8 C लोचक:

1166. C puts No. 1167 before No. 1166 With the present verse compare No. 1175.

1167. 8. C विरस:.

1170. a. A D अनात्त्व, repeating that word further on in the line. In the Amarusataka.

1172. Cited by Aufrecht from the Sp. under Dorlatikabhima with the reading मुग्धे होलैतिकां निधाय न कृतो हारीपरीधस्त्वया in the first line, which is the only one given.

1175. у С ч чт. Compare No. 1166.

1176. In the Amarusataka.

1177. In the Amarusataka (beginning अङ्गल्यमनक्षेत्र).

1178. Compare note on No. 1151.

1180. y. C ज्ञारदाधनिव चंचलमायु.. The first three lines of this verse are borrowed from No. 3316, a different turn being given to the thought by the fourth line.

1181-2. Kirát. IX. 39 and 43.

1186. Cited by Aufrecht from the Sp. under Lonitaka, or Lohitaka, as two of Aufrecht's MSS. have it, Lohita is the name in Cambay Sp. MS. which has also, in a. यदिक्र होके महत्ता कथा, and in  $\beta$ . संपति सके.

1188.  $\gamma$ . C वसंतरिवताः. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 527, from Skm. also under Sîlâbhaṭṭârikâ. Aufrecht refers also to Sp. 105, 2, where the verse is given anonymously. Auf.  $\beta$ . एव  $\gamma$ . नवन्त्यन्थया. 8. निपुणं. Sp. MS. has एव नवन्त्यन्थया and निपुणं. C writes the author's name जीलाभद्दारिका.

1190-1. Râmay. Yuddhak. V. 6, and 10. In the Edd. these verses run as follows:—

वाहि वात यतः कान्ता तां स्यद्वा मामपि स्यक्त ! स्विम मे गात्रसंस्पर्शेश्वन्दे दृष्टिसमागमः ।। बहुतत्कामयानस्य शस्यमेतेन जीवितुम् । यद्दं सा च वामोक्टरेकां धराणमात्रिती ।।

\*\*\*\*\*\*\*\*

ζ

"Nur ein stilles Leben führen

Wo ihr Athem weht."-SCHILLER.

1192. Given by Aufrecht from the Sp. where also it is ascribed to Valmiki. Auf.:—

हारी नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । इदानीमन्तरे जाताः पर्वेकाः सरितो हुमाः ॥

Aufrecht also mentions as a better reading that of the Mahanataka where the verse is found.

### इदानीमावयोर्थेध्ये सारित्सागरभूधराः।

1193-4. Râmây. Yuddhak, V. 5 and 13.

1197. Given and translated by Aufrecht from Śp. 106, 3, also under Śilabhattārikā. Böhtlingk has pointed out, Z. D. M. G. XXVII. 637, that Aufrecht, who understands अगता instead of गता, wrongly refers the verse to the Nāyikā. But Nidrā and Chintā are not represented as rival mistresses, as Bohtlingk şays. He has let "Sorrow" usurp his mistress' place in his heart and "Sleep" refuses to serve a man so fickle.

1204. C calls the author Rupaka.

1205. Nâgânanda I.

1206. Ratnávali III.

1208. Given by Aufrecht from the Sp. 106,6 also under Dhairyamitra. Auf. ৪. বস্তুত্বা. So also Sp. MS.

1215. Compare No. 2515.

1216. 8. C चेतसा.

1225. In the Śringâraśataka.

1227. In the Sringarasataka.

1228. A Samasyâpûraṇam, the theme having been the first line of the following verse which occurs in the Hitopadeśa:

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचार । एवमाज्ञाप्रहमस्तैः कीडन्ति धनिनोर्थिभिः ॥

1229. The same, the theme having been the first three padas of the following verse of the Mahabharata:

यस्य केशेषु जीमृता नदाः सर्वोङ्गसीधषु । कुक्षौ समुद्राभन्वारस्तस्मै तीयात्मने नमः ॥

1230. The same, the theme having been the first three padas of the following verse which in some MSS. is, with some others, prefixed to Patanjali's Mahabhashya:

येनासरसमाचायमधिगम्य महेश्वरात् । कृत्कं व्याकरणं शोकं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 1231. The same, the theme having been the first line of the following old verse which will be found as our No. 3331:

# यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहिभैषेत् । दण्डमादाय लीकोयं ज्ञानः काकांश्व वारयेत् ॥

1232. Böhtlingk 3339 from Kuvalayananda 126b. Böht. refers also to SKDr under प्रेषित. Boht. B. भियाये प्रेषितं मनः y. तज्ञ तमेष रमते.

1238. In the Sringarasataka. Ed. Bohl. No. 16.

1235. In the Sringarasataka. Ed. Bohl. No. 14. The old reading in 3. तारास्त्र चुन् introduces the Sun, which has no business here.

1236. Ascubed in the Sûktunuktâvali to Sakavriddhi. Now in the Śringâraśataka. Ed. Bohl. No. 20.

1239. The author's name from C D. A विकित्रमेना (sic). B omits author's name. Bohtlingk 1369 from Panchat. Ed. orn. I. 209.

1242. A writes the author's name paguvatavinitadeva, and C Bhagavatavinitadatta.

1243. Ascribed in the Süktimuktavali to Chîâka.

1244. In the Sringarasataka Ed. Bohl. No. 74.

1250. 8. C विरह:.

1251. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXV. 458 from the Sarasvatikaņțhabharaņa II. 359. (Böhtlingk 5240) Auf. व तां तन्त्री.

1253. u. Correct महा: Given and translated by Aufrecht, Indische Studien, XVII. 169 from our book as an example of varnaniyama, the art of making a verse in which only four (as here), or three, or two, or even one consonant is made use of. Aufrecht refers to Dandau's Kâvvâdaisa 3, 83 fg.

1254. \$. C सबैभव ते. Given by Aufrecht from the Sp. under Prabhakaradova. Aut. है. चश्चो . So also Sp. MS.

1255. "If when my love is gone I only weep piteously, for what worse straits, say, am I reserving cursed death." She means that she ought to die. Given by Aufrecht, who takes it otherwise, from the Sp. also under Dagdhamarana. In his review of Aufrecht's paper Z. D. M. G. XXVII. 631, Bohtlingk says that जीज्यते, which Aufrecht gives as a variant for हचते, in B is die entschieden bessere Lesart—decidedly the better reading. There is a gap in Sp. MS.

1256. In the Śringaraśataka. Ed. Bohl. No. 85.

1258. β. B C तन्नोबदनपङ्कज तृ. γ. A B D विकसित. Compare with the verse No. 754, and the verses referred to in the note there.

1261. Rudrața's Kâvyâlamkâra VII. 66. Kâvy, MS. ६. संताप-

1263-4. In the Sambhalimata. See Peterson's Second Report, p. 32.

1267. a. C. दचनमधु नयनमधुकरमधरदलं.

1268. y. Correct विषमे.

1270. Böhtlingk 5194 from the Sântisataka in Haeberlin's Kâvya-samgraha.

1271. Not in the Mrichchhakatika.

1273. Sakuntalâ Act III.

1275. C transposes β and γ: and reads चलत्पद्पचा, कम्पितहारा, इदि रामा. In the Sringaraśataka. Ed. Bohl. No 9.

1277. In some MSS. of the Vikramorvasi. Bohtlingk 2246 from the Mahanataka.

1278. ठ С प्रमादगलितां. In some MSS. of Bilhana's Chaurapañchâśikâ.

1279.  $\beta$ . C आपाण्डरस्तन्तरे. C writes the author's name Chhamach-chhamitikâratna. Cited by Aufrecht from the Śp. under Chhamach-chhamikâratna. Now in the Amaruśataka.

1280. a. C निज्ञानिमीलितद्शी. Given and translated by Aufrecht from the Sp. under Bilhana.

1281. Ratnâvalî Act IV.

1284. 8. "When fate is adverse all roads lead to sorrow." Compare No. 1294.

1285. y. C प्युरत्वम्. Böhtlingk 4089 from the Amarusataka.

1287. a. C विपरीत बोधा γ. C यातां. δ. C ब्रह्मादयोपि. Write अवलाः. In the Śṛingâraśataka. Ed. Bohl. No. 10.

1289. d. Separate न यासि.

1291. a. C घृष्टगोरं. γ. A C D सार्वे, a mistake due to the way in which सान्त्र is written in Sâradâ MSS. Chaurapanchasikâ Ed. Bohl. No. 12.

1292. y. C क्के. Böhtlingk 4663 from Schiefner and Weber's collection of various readings to Bohlen's Bhartrihari, and the Panchatantra, Ed. Koseg., I. 224.

1294. β. С हिमशीतलाङ्गचा.

1295. Böhtlingk 3359 from the Amaruśataka. Böhtlingk takes the last two lines to mean that she made the signs she drew on the earth supply the place of the words she could not speak. But the খাবেমাউজনস্থ stands by itself as a sign of her deep distress (compare Nos. 1350)

and 1377); and the fourth line means "what next she did I have no words to say," it was too pitiful.

1297. हे. C अमरणमप्विद्धं. Malatîmâdhava Act I.

1298. Sakuntalâ Act III.

1301.  $\beta$ . C संजातिमथार्थधाम्.  $\gamma$ . C हसितानिवद्यमुदित. After this verse MSS. insert the verse कन्याकीतकामाधकेण No. 2238.

1303. Böhtlingk 6807 from the Amarusataka No. 32, and the Subhâshitârnava.

1304. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ under Amaraka. In the Amaruśataka.

1306. a. C यत्क न्दर्भ.

1309. Růjašekhara's Viddhašálabhañjikâ, Act I. Böhtlingk 2926, from the Kavyaprakàša, Såhityadarpana, and Kuvalayânanda, in all of which it is quoted.

1311. β. Α Β D प्रनदा समदा च सदा मुखदा. γ δ. С इदये निहिता यदि सा सुभगा क तप: क जप..

1312 a. C लग्नाः. β. A. B तव तन्. γ. C श्रासाधिकारे. δ. B C D नगुरालिङ्गितासि. Naishadhîyacharita VIII. 105.

1313. S. A B D श्रेण्या जर्जीरतम्. Gitagovinda I. 5.

1314. Gîtagovinda I 4. Verses 1313-4 are in C given after verse 1316.

1315. Naishadhiyacharita VIII. 103.

1316. y. C वर्य. 8. A C D प्रेमस्तव.

1317. Sarvâhita = Kâmadeva.

1320. 8. A सतनी. B C यान्ति सतनी.

1321. a. C राकाहिमांशुः.

1323. This and the next verse go together, and are given in the Saktimuktavalı also as a yugma, but under Diboka. Both verses occur in some MSS. of the Amarusataka, though the former only is found in the printed editions.

1324. β. С गरिमीं गहर.

1326. A writes the author's name Mârumâlâ, B Mânalâ, C Sârulâ.

1327. β. С तंकल्पस्थाम्. γ. В ह्यनुमता.

1328. Målavikågnimitra, Act III.

1329. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 539 from the Saduktikarņāmrita under Bharvu. Auf. a. विश्वते. β. सहा संम-भिभावते. सर्वथा. γ. पिवसि चैतदस्या मुर्खः ठे. समुन्दान्तरे.

1330. v. C D °लतिकाम A °लकाम् (sic).

1331. a. C महब्रविरह:. d. A B C विर्म D विन्ता corrected into विन.

1332. 8. C सम्पास्थास्थत. Sakuntalâ Act II.

1333. y. C नैराश्यपिशुने है. C उक्त.

1335. Given by Aufrecht from the Sp. under Netratribhagubrah-mayasasvin. Auf. a. बीडायोगात्रतवदनया संनिधाने \$. स्तनकलकायार्भन्युमन्तर्निगृद्ध. व. बिकतहरिणी.

1335-7. Meghadûta.

1338. v. B दर्शनमही तब हर्ल में मे.

1341. Nalachampû Uchchhvâs. III 34.

1342. γ. C D स्कीतायुगा. Böhtlingk 5440 from the Amaruśataka 10. Böhtlingk also notes that the verse is quoted in the Kûvyapiakâśa.

1343. This verse, which is a favourite one with the writers on rhetoric, and is quoted in the Kâvyaprakâsa, Sâhityadarpana, Kuvalâyâuauda, &c. is found in MSS. of the Vikramorvaśî Act IV. between vv. 33 and 34 of Bomb. Ed.

1345. 8. B तल सा. A omits the line.

1346. a. C अनग्रम्थन . Bohtlingk 7002 from the Amaruśataka 30. Bohtlingk also notes that the verse is quoted in the Sâhityadarpaṇa 324.

1348. y. A संभावन्. B omits the verse. C D सद्भावम्.

1351. d. C हसत्या हदन्. Bohtlingk 1938 from Amaruśataka 94 aud Commentary on the Daśarûpa, D.R. p. 81

1353. a. C प्रदात या. Aufrecht in Indische Studien XVII. 170.

1354. In the Śringâraśataka. Ed. Bohl. No. 15.

1355. 8. Correct तनारू Given by Anfrecht from the Sp. under Âkhicaroli, to whom it is also attributed in the Süktimuktavali. Auf. α. भूतानवहा सांग्रं विश्वत्वीत्मितम्, β. याचे त्यां दृष्ट्रिण प्रणम्य शिरसा भूयोपि भूयात्मम. 8. धरा. आनळ:. Our MSS of the Sarngadharapaddhati read in β. त्यां याचे दृष्ट्रिण प्रणम्य शिरसा भूयोपि कन्याञ्चालेम्.

1357. B. C कबरी. Gîtagovinda III. 6.

1360. a. C वियोगान्तरा.

1362. 8. A B निहादरिज्ञीकृतः. Given by Aufrecht from the Sp. under Nidrâdaridia, and by Böhtlingk (2406) from the Kâvyaprakâśa. जाने is used in Kâdambari, and in the Viddhaśâlabhañjikâ, and is still in common use in the Vernaculars, to introduce the relation of a dream. Compare the similar use of आहेत at the beginning of a story.

1363. Quoted in the Kâvyaprakâśa.

1364. Quoted by Nami in his Commentary on Rudrata. Böhtlingk 5961 from the Kuvalayânanda 74 b. Compare No. 1776.

13)6. \$. C मुखच्छायानुकारी. y. C गमनानुसारि. Böhtlingk 5050 from

the Sâhityadarpaṇa 318, Ed. Calc. 1830, p. 340, and the Kuvalaya-nanda, 156.

- 1367. d. C विस्मार्थते. Not in the Amarusataka.
- 1369. a. C तन्त्याः.
- 1373. a. C विधाम्यतां.
- 1374. β. С तत्पद्घ्यसितं.
- 1375. a. MSS. अयम In the Amarusataka.
- 1377. In the Amaruśataka. Ascribed also to Amaruka in the Sûktımuktâvali.
  - 1378. Chas apañchâsika Ed. Bohl. No. 11.
  - 1380. a. C मन्त्रता. Not in the Amaruśataka.
  - 1384. 8. C निर्मन्धमन्थर श्रेनव.
  - 1386. a. C लवाविघाँटतः
  - 1387. Rudrata's Kûvy lamkûra II. 17.
  - 1388. a. C कसुमामार्दाः
- 1393. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 558, from the Saduktikarņāmņita Auf. এঞ্. বিষক্তনাত.
  - 1394. Separate आलोक्य शोभातिशयं-
  - 1395. Haravijaya XXV. 39
  - 1397. a. C जर्गात बीक्ष्य. d. C बहुन्ममृत.
- 1401. 8 MSS. असर अवता. अमरभरत: is from the Sarugadharapaddhati. "Mandakranta" is the name of the metre in which the verse is composed. Compare Nos. 1937 and 2533. Cited by Aufrecht from the Sp. also under Vikatanitambâ.
- 1405. Given by Ausrecht from the Saduktikarņamrita Z. D. M. G. XXXVI.514, under Tutatita, "a name of the well-known Mimamsist Bhatta Kunaardasvamin" with the readings a β. द्वारस्तम्भानिषण्णया दियतया वकीकृतमीवया नासामागतवारि द्विन्दुः γ. कण्डनहरः है. संदिष्टं तव कान्तया पश्चिक नद्दतं व यत्वार्यते.
  - 1407. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M G. XXXVI. 548 from the Saduktikarnamita, where it is given anonymously. Aufrecht refers also to the Padyavali where the author's name is given as Rudra. He had already Z. D. M. G. XXVII. 7, cited the verse from the Sp. under Amaraka, with the note that that is is not in edd. and that it is quoted without author's name in the Dasarapa.
    - 1410. a. C गलदलसवलदः
    - 1411. In a join दाहोस्भः त्रवृतिषयः. Viddhasalabhaujika, III. 21.
  - The MSS, insert again between Nos. 1411 and 1412 the verse

1414. a. A B C एवं कुकूलम्.

1415. Not in either of the known works of Sambhu.

1416. In d. write भिषवानिया. Given by Ausrecht from the Śp. also under Śivasvâmin. Auf. B. निवेशयन्त्या.

1418. Given by Aufrecht from the Sp. also under Vasudeva.

1421. Gîtagovinda VII. 6.

1422. у. С ч न.

1423. 8. C त्रोगं. This verse stands in some MSS, of the Amaruśataka. Böhtlingk 3777 from the Kâvaprakáśa and Sâhityadarpaṇa.

1428. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 551, from the Saduktikarṇâmṛita and the Sp. in both of which it is given anonymously. Auf. y. सवर्षी एव.

1429. 8. C प्रधी त्वे.

1431. a. C श्वताक्षमी.

1434. Cited by Aufrecht from the Sp. also under Vararuchi.

1436. β. С कथं क्रणन्तीं. α. С कास्तृरिक.

1437. Cited by Aufrecht from the Sp. (rajanyâm ctasyâm surataparivarta) under Bîjâkara.

1438. Given in the Sûktimuktûvali under Diboks, with the reading in है. की लोकस्य.

1439. In a write धिसष्यतितरां. γ. C तं दृष्ट्रा खलु.

1440. β. C निपतिता नीवी. Given by Aufrecht from the Sp. also under Silabhattarika. Auf. a. भासः कि त्वरिता गता. β नीवी च गन्नागमातः

1444-8. Śrikanthacharita XII. 87, 88, 89, 90, and 92. The verses are explained by the Commentator as follows:

५४४४.—हन्त कटे मम कार्ये रमणानयनलक्षणं प्रयोजनं तस्य सिद्धिः साधनं तस्यै यान्त्या गच्छन्त्यास्तव मार्गे पुरोधे समीरो वायुः परुषे दु.सहोशूत् । जैत्यान्कामजननाच्च पर्यस्तः शिथलो बन्धो यस्य स कवरीनिवेशः केशविशाभोगो लुलिता विप्रकीर्णा अलका यस्य तक्कां गाहते सेवते । अत्र कान्तानयनार्थे विषष्ट्या दूत्या स्वयं कृतस्य निगृद्धस्य सतः कान्तोषभोगस्य प्रतिभेदः स्वामिन्या कवरीवन्धश्रीथिल्यकथनद्वारेण कृतः । एवमुत्तरभापि श्रेयम् ॥ ८० ॥

१४४५.—दुश्चारितन दुष्टवनिनैकं च स्तुं वित्तं तं मद्भतीरं संस्पृत्य त्वयावगाहः स्नानं किं कृतः। अथ दूत्युपभोगाख्यदुश्चरितकारी त्वया संस्पृष्टः । तथा गात्राण्याद्गीण्यासते त्वकलाटं निस्तिलकं त्रष्टविद्योषकं धत्से यश्च धारयसि । अङ्गानां स्वेदार्दत्वेन निस्तिलकत्वेन च प्रतिभेदः ॥ ८८ ॥

१४४६. — अथेत्याक्षेपे |स्विद्वितर्के | सुन्दरीति प्रकृतानुगुणमामग्राणम् । अद्वितीयैकाकिमी त्वं केन क्रमण स्वित् भायिता भयं प्रापिताभूः। भयाकुलिते वैक्षणे यस्यास्ते कम्पस्य भयजाः तस्य कला मिक्सित्तनुवन्धो नायापि शाम्यति निवर्तते । केन क्रमण कस्य भीषणस्य क्रमम- क्षिनेत्यभैः।। ८९ ॥

्रेष्ट, — कस्त्रीपङ्कात्कस्त्रीकरैमाञ्जनम् यस्य सोझरानौ नृतं ते दोषमनर्थमकरोत् । सीरभेण हेतुना सञ्जिनः सन्ता ये भृजास्तदंशनणैभैज्ञरं साभिधातमञ्जनक्षः यदिभाषि । पूर्वज्ञोके सुन्दरीत्वेन त्वसुपभुक्तेति सूचितम् । इह त त्विमहैव तदुपभोगं संकलस्य गतेति कस्त्यंज्ञरागमयुक्तया सूचितम् ॥ ९० ॥

१४४८.—िकमु वितर्के । तस्य नखानिख संप्रहारी इन्द्रयुद्धं केनापि सार्क प्रस्तुत आरब्धः किंमु आस्ताभूत । यस्य नखानिखयुद्धस्य वारणार्थे सहसा निर्विमर्श विदान्ती त्वं तस्य नखेरलेखः पाटनं तत्पथं गतासि । बहुनीहिसमासात्मकं तृतीयार्थकृत्ती जेतुं नखानखीत्यव्ययम् ॥ ९२ ॥

1447. MSS. ascribe this verse to Bhâravi. It is not in the Kirâtârjuniya. See also last note.

1459. In a write निःसङ्गमङ्गीर्मदनानलीत्य.

1460. An imitation of Kâlidâsa's verse in the Vikramorvasî Act I. No. 1467.

1461. Râjat. III. 415.

1465. у. А С कि मूर्तम्. 8. А В न तहा.

1467.  $\beta$ . C गृंगारैकरसमदो. 8. MSS. पुराणो विधि which may have been an adaptation of the compiler to make the verse of more general application. Vikramorvasi I. 9.

1468. γ. С नडक्बरान्-

1469. γ. A C D स्रद्धा.

1471. a. C नवा वलरी.

1472. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharcha from Dharmakîrti. Cited by Aufrecht (Weber's Indische Studien, XVI. 206) from the Skm. under the same. Bohtlingk 5850 from Kuvalayânanda. a. Böht. अजितः. b. Auf. स्वच्छन्दं वसतो जनस्य इदये. So also Böht. with चरतो. y. Böht. एवापि स्वगुणानुरूपरमणभावात्. b. Boht. तन्वामिमां तन्वता. In Kshemendra as in our book.

1473. y. C लालिततनयस्येह.

1475. a. A D संज्ञवरक्षिणाक्षस्थाः B संज्ञवरक्षणाय व (sic) सथा.

1476. Varahamihira's Bribat Sambita LXXIV. 1.

1477. Kshemendra's Chaturvargasam graha III. 3.

1479. a. Correct तमः स्तोमः γ. MSS. काण्डयुगले. Given by Aufrecht from Sp. 110, 8, under Devabodhi, to whom it is also ascribed in the Sûktimuktâvali. Auf. β. तदनु न च किंचिन्युनरभूत्. γ. तदनु कदली. δ. ततोवाची पची किमिदमिति चित्रेव रचना. Sp. MS. α. तमस्तोमं. β. As in Aufrecht. γ. अधस्तस्यावनैः तदनु कदली. δ. ततोवाची पची शिव शिव. Sûkti. MS. β. तदनु च न किंचिन्युनरभूत्. δ. ततोवाची पची शिव शिव. पचना.

C follows with this verse:

कि लावण्यसरोरहोइतिमदं शैवालजालं शशि-भान्त्याकान्तुमुपागतं मुखमृत स्वर्मीनवीयं महः। रोदुं कामिमनांसि तन्त्निवहः कि कृष्णपटस्य वा सज्जो मारवनेचरेण निहितस्तन्त्याः कचानां भरः॥

1480. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 98, 1, clso under Vararuchi. Auf. ८. कवरीभारविज्ञाः. Sp. MS. ८. कवरीभारविज्ञितः.

1484. Given and translated by Aufrecht from the Śp. under Bâṇa, with the note that one of his MSS. refers it to Puṇya (another has Kālidāsasya), and that the verse does not ring like one of Bâṇa's. Auf. a. विकवसमहाय:. y. किविन्द्रवकोशे. So also Śp. MS.

1485-6. The Naishadhiyacharita II 20 and VII, 22.

1487. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 370 from the Sp. under Bhâsa, to whom it is ascribed also in the Sûktimuktâvali. Auf. a. एचता. १३. भिनावनङ्ग. In our Sp. MS. the name is "Bhâla," which looks a little like a corruption from the verse (No. 1488) that both in this book and in the Sp. follows the present one. Sp. MS. As in Aufrecht.

1488. In the Śp. Keśapâśalı 8. In a write with our MSS. and Śp. MS. ਕੀਨੇ ਨਲਾਸਨੇਯੋਧੋ ਸੀਨੇ.

C adds the following verse:

वक्बाम्भोरुहलम्भवट्परतृला च्यामाहमापादयन् शङ्कामङ्कुरयन्कलङ्कुजनितां चन्द्रे मुखे रङ्गिणः । भूकोदण्डलताश्मनीलगुलिकभ्रान्ति स्मरस्याभय-न्कस्नुरीतिलकः करोतु भवतां कल्याणपारंपरीम् ॥

1490. Given by 'Schiefner und Weber' as occurring in some copies of Bhartrihari. Böhtlingk, 781. Böhtlingk also refers to lith. Ed. II. 1,75. Böht. a. समुद्धाः १. मुजगुक्कटिलः

1491. v. B C D लीलिकराम्. A लीलादिक्राम् sic. Kumaras. I. 47.

1495. In the Śringaratilaka attributed to Kalidasa. Böhtlingk, (1846) who reads in व कथामन्दीबरह्मम्, understands भूगते न च एउपते as 'one has never either heard of or seen,' taking the negative particle with both verbs. But is not the meaning, 'Such a thing we had heard of, never seen, but now we see it'?

1496. 8. C बक्तमिहागती.

1497. y. C तस्या:. 'The verse has occurred before, No. 1207.

1499. In y correct aged Kumaras. 1. 46.

1500. Naishadhiyach. II. 21.

1501. 8. A D बांच्छते. B बांच्छवते. In the Sp. Samkirnanyoktayalı. 15. Sp. MS. y. मुख्यापांग, 8. शाह:.

1502. Naishadhîyach. VII. 33.

1506. a. C तस्याः.

ģ,

1507. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M. G. XXXVII. 550, from the Saduktikarnamrita. Auf. a. अयं ते विद्वमच्छायी महदेश. 8. विपासातरलं.

1509. Ascribed in Manirama's Ślokessungraha to Govardhana.

1511. The signature कस्यापि is in C only.

1512. Naichadhíyach. VIII. 103. The verse has been given already, No. 1315.

1513. Ratnâvalî II. 9.

1520. β. С निकायधाम.

1522. Compare No. 2020.

1523. Cited by Aufrecht (kośasphitatarasthitâni paritah) from the Sp. 98,37 under Vijjakā. Sp. MS. β. मंत्रेमेण्डलम्. γ तदत्यहुते. The name is Vijjakā.

1526. Naishadhiyach. II. 25.

C inserts between 1526 and 1527 the following verses:

विलेकिता स्यान्मुखयुषमध्य कि वेधसेयं सुषमासमानी । धृत्युद्धवा यश्चित्रके चकास्ति निवे मनागृह्णियन्त्रणेव ॥

भीहर्वस्य.

कामिन्या मुखानिर्भितौ व्ययवंशाकावण्यकोशं कृशं मरवा चन्द्रविधित्सया विधिरय व्यमाशयोक्तिंचनः । एकं तिश्चित्रवेराहुदहरस्रावण्याधिन्दुं यत-स्ताद्वेन्दुद्वयसी चकारित चित्रके कापि स्फुटं निचता ॥

These two verses form a chibukavarnanapaddhati, and may have been inserted by someone who noticed the absence of such a section.

1528. Kumaras, I. 42.

1529. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 98, 45 under Bhâss. So also in Sp. MS.

1530. Ascribed, with the verse that follows, in the Süktimuktavali and Sp. also to Sakavriddhi. Aufrecht cites No. 1531; and gives and translates the present verse.

1532. Bilhana's Vikramānkadevacharita VIII. 62. Ed. a. इस्ते वकास्ति बाह्ययास्तस्याः कङ्कणमालिकाः C inserts between 1539 and 1540 the following additional verse:-

मनोर्भ सर्वमनोर्भेष स्तनद्वयं चञ्चलले।चनायाः। इतीव रुग्दोषनिवारणाय चके विधिश्चुकं कज्जलाङ्कम् ॥

1542. Kumāras. I. 40.

1543. Raghuv. III. 8. Edd. a. नितान्तपीवरं β. तदीयमालीनमुखं γ δ तिरश्वकार भ्रमराभिलीनयोः मुजातयोः पङ्काजकोषयोः धियम्.

1549. y 8 B लसदिति भङ्गमवाप्स्याति

मध्यमुरीजभरेण ॥

स्तनयगभारभरेण.

1553. Haravijaya XXIII. 8. Cited by Aufrecht from the Sp. 98 10 [misprint for 60] under Ratnikara. Sp. MS. β. रजहारै:.

1558. β· C १थजधनभारे.

1559. Given and translated by Aufrecht from Sp. 98, 70 also under Vâlmîki. Auf. ध. तन्त्र्यास्तज्ज्ञघनं धनम्. Aufrecht compares a verse ascribed in Sp. 136, 13 to Guyakara:-

> परिश्रमन्त्या श्रमरीविनोदे नितम्बबिम्बाद्रिगलहकुलम्। विलोक्य कस्याश्चन कोमलाङ्ग्याः पुंभावमन्योः सुद्द्योः ववाञ्छः ॥

1560. β. A C D विषमतर:

1561. Not in the Sisupalavadha.

1563. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 98, 69 under Jaghanasthalighataka. So also in our MS. See Introduction under Argata. The verse is quoted by Nami in his commentary on Rudrața's Kavyâlamkâra, XI. 7.

1566-7. Kumaras. I. 36 and 35.

1568. Cited by Aufrecht from Sp. 98, 73, also under Sakavri

1570. Bilhana's Vikramankadevacharita VIII. 8. *p*article

1571. a. A B D नेत्रपन्त.

1574. γ. D वचस्तथा. δ. C सहांकमविश्वता. In the Ama-ad heard

β. C आलिङ्गति. Cited by Aufrecht from Sp.

Samkula. Sp. MS. β. अङ्गक्षेषी. γ. यदपट्ट. .. 1207.

1579. In the Amarusataka.

Cited by Aufrecht from Sp. 112, 8 und varman or Bhagadattajñanavarman as Aufrecht te

NOTES. 51

correct form of the word. In Cambay Śp. MS. the name is Bhagadattavarman. Aufrecht notes that the verse occurs in the Amaruśataka. Śp. MS. a. स्मेंगे. Auf. bhrubhange 'ppi rachite drishtir.

1581. Cited by Aufrecht from Sp. 112, 3 under Amarûka. Ascribed to Amarûka also in Sûktimuktâvali. In the Amaruśataka. Sp. MS. a. कृता पादयो: अ पाणिस्या च निरस्कृत: है. जातशो.

1583. 8. C मानः क्रवार्याक्तः. Cited by Aufrecht from Sp. 112, 2 under Amarûka. Aufrecht notes that the poet's name is not given: and in our Sp. MS. the signature is Kasyûpi, indicating that the verse is not by Amarûka, to whom the verse that follows it, our No. 1581, is expressly assigned. Sp. MS. No variants. Bohtlingk 1363 reads in  $\gamma$  विश्वत, our reading विश्वत being given as a various reading. It should be preferred. Not to listen to his take would be an open insult of the kind she is described as carefully avoiding.

1584. In the Amarusataka,

1585. n. Correct उदस्य.

1586. In the Amarusataka. Bohtlingk 7001, gives the first two lines as follows:—

सा पन्युः प्रथमापराधसमये संख्योपदेशं विना नो जानाति संविश्रमाङ्गयलनं वकोक्तिसंसूचनं

Böhtlingk, who takes नो जानाति वक्षीकिसमूचन to mean "does not know how to give utterance to a vakrokti" (compare B R under संसूचनम्), notes that all his authorities—Amar. 26, Satak. 5, Kâvyapr. 25 (54), Sâh. D. 40. b.—with the exception of the Satakâvali read as we do 'वलना'. The object of संसूचनं, which does not mean "to express" but "to suggest, betray") is not वक्षांकि but "what is in her mind" or some such phrase.

ж. 1589. a. С मूचिते. у. MSS. चेतमी.

1590. Cited by Aufrecht from Sp. 112, 5 also under Bhima. Sp. वास्पष्टम्. γ. मय्यालापवाति प्रतीपवचनं सख्या. Böhtlingk 1043 who instant Amarusataka 42 and Satakâv. 8 reads in γ मय्यालापवाति 1528 सुन्या सहाभाषते. Sûktimuktâvali as in oor Sp. MS.

1529. Ang adarsa II. 93. In β join धूलतानतेकी.

Bhasa. So by Aufrecht from the Sp. 116, 3 under Amarûka. 1530. Ascisset the signature in Sp. is Kasyapi, as it is here, and Sp. also to the in the Cambay Sp. MS. the 4th verse, numbered and translates the second. The verse is in the Amarusataka and 1532. Bilhana and the second of the verse is in the Amarusataka and

1532. Bilhana Melmuktavali to Amaru. Böhtlingk 7102 refers

1602. . C कीप:. Ratnavali Act II.

1603. v. C म्य. The fourth line of this verse is the same as that of Bana's verse No. 1612. One or other verse, if not both, is therefore of the nature of a Samasyâpûrana.

1605. B. A B D निन्दासन्ते. In the Amarusataka.

1608. B. MSS. omit प्राणपतनमाधैक शरणे. It has been supplied from the Sûktimuktàvali, where the verse is ascribed to Amarûka. So also Böhtlingk 3965. 8 MSS स्तरतटनिस्द्रन which need not have been altered. In the Amatusataka.

1609. β. С ब्रथापि करणच्छेदे.

1610. Srifigûratılaka 3. In some copies of the Dasarûpavaloka DR. p. 187.

1611. Rudrata's Kavyalamkara VII. 90. Bohtlingk 2021 gives it from Kavvaprakasa 155, and Sah. D. 304.

1612. See note on No. 1603.

1613. Gitagovinda IA. 2.

1614. Cited by Aufrecht from the Sp. 114,1 under Kumaradasa. So also in Cambay Sp. MS. Bohtlingk 4443 gives Kusumadasa as name in Sp. Bohtlingk refers also to Amarusataka 53, Satakâvali 10, Sâh. D. 43, and Daśarûpâvaloka 78. In the Daśarûpâvaloka it is given as from the Amarusataka . but compare Hall's note at p. 35 of his preface.

1616. The two first words have been supplied from the Süktimuktâvali. Our MSS, are corrupt, or show a gap.

1617. In the Amarusataka. Bohtlingk 4554 reads a. भन्यालापेटलं खलु. y. तथाभूतं.

1619. Given and translated by Aufrecht, Indische Studien XVII. 169 from our book,

1620. 3. MSS. न युक्तमयं जन.. Our reading is from the Suktimul "ĸtůvali, where the verse is ascribed to Amarûka. So also Böhtlir er Sal- ngk 1505 from the Amaruéataka.

1621. In the Amarusataka. Böhtlingk 4317 a 8. मिय गौरवृङ्ग a. A. B. D नेन्नपन्तर

у. D वर्षे भग्नामात्. भृ कि मुख्ये न मणा कृतं रमणधीर्मुक्ता त्व्या. 1574. 1577.

1622. Ascribed in Sp. and Saktimuktavali to Amaraka. तच्छ्रोध्यमि.

1626. β. С दाक्षिण्यबलात्.

1627. है. C कार्टिनहद्ये. In the Amarusataka. 1628. ह. C मयापि परीक्षितं. In the Sp. 114,7 (Kasyapi). Sp. MS. क. मायाशाब्यैस्त्वयाप्यनिवित्तिनं भ. नेष्टा तेहः है omits हि. It has probably been added unnecessarily to avoid hiatus. See below. The verse is given and translated by Aufrecht, Indische Studien XVII. 169 from our book, with a reference also to the Sp. and the Subhashitaratna-bhandagara, p. 413. Auf. Sp. MSS. C D E. a. māyāsāthyais tvayā 'pyanivartitam. y. ne'shka'te'ham vrithā parikhidyate. Aufrecht gives our readings as variants, and adds that his three Sp. MSS. read, as his Sbhv. MSS. do, parikhidyase. So also our Sp. MS. It seems right. She hids him not give hunself so muc' trouble, i.e. as that referred to in the verse. For संग्र समंग्र, which Aufrecht construes samena gaten samain gatan, translating 'tuc Cleiches schickt sich Gleiches,' compare उत्प व्यवस्थान No. 55-3 and the context there. "Like has come to nke."

1629. Given and translated by Aufrecht from Sp. 114, 12 under Chandraka.

1630. 7. C प्रसमम्बद्धाः. Cited by Aufterht from Sp. 114, 9 under Vamana, to whom it is ascribed also in the Süktunuktavali. In the Amarusataka. Sp MS. No variants (भृकृष्टि).

1632. v. A B D कि त्य-यतारिमच्छ. 8. C सञ्जनजन...

1637. Anargharâghava V. 23.

1638-1641. Naishadhiyocharita XXI, 151, 163, 154, and 159

1644-5. Given and translated by Aufrecht, Indische Studien, XVI. 208 from our book. Aufrecht prints madhurasvana in 1644.

1648. . A C D लतानिय.

1649-50. Kathâsant âgara, LV.

1654. Quoted by Kahemendia in his Auchityavicháracharchá also under Kumáradása. Cited by Aufrecht from Sp. 133,5 under Kapilradra. So also m our Sp. MS. In the Spiñgárasataka.

1656. Calone gives the author's name complete. A ইম — — - ? D ইম — — - . B onnts

1659-60. Mankha's Sifkanthacharita VI. 50, 12, 8, 9, and 64. The commentator's notes are as follows:--

१६५९—इन्दिन्दिरेर्प्रमरेर्निर्भरो गर्भोन्तरो यस्य तक्तर्यकपुष्यभीषश्चितासवदभूत् । ईषश्चिता-सेवि धर्मरेर्भृतान्तरत्वोक्तिः परिमलातिदायमूचनार्था । आज्ञारेखाद्धेतो सञ्ज सनद्धं कामस्य संबन्धि सुवर्णेमयं मणीभाण्डमपिधानभिव । तदेव स्मरस्याज्ञालेखेण्वद्गमभृदिस्यर्थः ॥ ५० ॥

१६६०—कर्णिकारे सीरभरोर सोगन्ध्यामाय एव टोबस्त प्रकाशायता माणेन सह र्ष्टेबियाही वृद्धे यतः कर्णिकारवर्णगुणिहेनुभिः रतृति कुर्वत्याः । दृष्टिनासिकयोः स्वविषये गुणदोषद्द्यं-नान्तिप्राकरणसम्बेहित्यन्याससामध्योभावेन निर्णयरहिते विद्यादे समातिनोसीदित्यर्थः । कर्णिकारस्य वर्णसीभाग्यं सीगन-पाभावश्च कविना युन्त्या प्रतिपादित् इति कर्णिकारसृष्ट्वं इति प्रसिद्धिः ॥

९६६९ — वसन्त एव यण्टी त्यः सिंहः पलाज्ञानि किंज्ञकान्येव रक्ताद्रौ नवा यस्य तास्म-न्यति भीतो मान एव हस्ती सीभ्यः सकाज्ञाययौ पलायितः । साञ्चनाभुज्याजाहिमुक्ता त्यक्ता आयसी लाहमयी भृहुलापाङ्किर्येन । सिंहे च पलाज्ञे । पलं मासमभाति ।अत एव रक्ताद्रैनखे सित भीरः छोदितज्ञृहुलो गजापसरति ।। ८ ॥

१६२. - दक्षिणादिगर्के त्यक्तं समर्था नाभूत् । षण्मासान् रवेदं किणदिकस्यत्वात् । तथा दिखिणदिक्तासंगतः संगच्छमानः तत्संगमाद्या स रविश्व सदाल्पनापीभृत् । दक्षिणायने हिमम-यत्वात् । तयोरकेदक्षिणदिक्षोरन्योत्यं भेदकं पैज्ञन्मसमदोवागेपणं कश्वकारिति न जाने । लिङ्गविक्षेषादिक्षेपणसाम्याच दिगर्कयोः कामुकिमिथनन्यवहारप्रतीतिः । तत्पक्षे दक्षिणानुक्ता ॥ ९ ॥

१६६२.—अध्वगीत्यलटुक्तां विरहिणीनामङ्गे ये वाययः अङ्गारवर्षः स्फुलिङ्गवृष्टिः तन्स्याति ययुः । अङ्गिकणवर्षविद्वरिहणीनां चय्या चक्रित्यर्थः । तथा संभोगरसेन रितकीडया अलसालसा ये वसूनेत्राञ्चला अशिकटाकारतेः सादरं धार्यमाणत्वेन पूजिताः संभोगीपकारन्वात् । ते मलयाद्विगुहोन्यिता वायये। ववृधिरे वृद्धिं गताः । कामिषु विषये श्रोत्तसन्यित्मपन्ती सापानुमहज्ञान्तिः कीपप्रसादसामध्ये येवाम्। संयोगिषु प्रसादो वियोगिषु नियदः । अतः अहंयव साहंकाराः । अहं शुम्मोर्थेसिति यस् ॥ ६४ ॥

1667. Correct signature रुद्रस्य. β. С कलकलालाप. Kâvyûlannkâra II. 30. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 133,6 under Rudra. Auf. a. मिलनोल्बण. β. कलकलालाप. δ. थियं. ઇр. MS. मिलिनोल्बण. कलकलालाप: δ. धैर्य (भट्टइस्य).

1673-4. Kumaras. III. 29, and VI. 17.

1676. Kâvyâlamkâra III. 57. Has occurred already No. 730.

1677. Cited by Aufrecht from the Sp. 133, 1, also under Bhatta-bijaka. Aufrecht refers to Kâvyaprakâśa 146, and notes that only in the signature to this verse is the poet called Bhatta. In Sp. MS. the name is Vedavíkshaka. No other variants.

1678. Ritusamhara VI. 20.

1687. β. Α Β D संजायते कल्मधम्.

1688. तुहि:(तव). 'T'whoo! t'whee'

1699. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 134 iigh2 also under Srimadaavntivarman. Auf. a. दु सहतापभयादिव. Sp. MS ्रह सहसंतापभयादिव.

.च्या.

1703-4. Ritusamhara I. 13 and 20.

1707. 8. Correct धर्मागम:.

1708. Given and translated by Aufretavycht from the Sp. 134,31 under Banabhatta. Auf. β. स्वच्छंदकंदर हि. γ. तसगूररजसि. δ. ज्येष्ठ मासि खराकेतजसि. Also in the Sûktimuktây Amvali under Bâna. Sp. MS. As in Aufrecht (ज्येष्ट).

1709. Given and translate, and by Aufrecht from the Sp. 134,36

under Banabhatta. Auf. a. पानीयपानेशिनतो. β and γ are transposed, γ रूपालोकनकीतुकात्मचलितो. तृष:. δ. विहितो. Śp. MS. As in Aufrecht.

1710. σ. Join स्वेदास्मःकणिकाचितेन. In γ C has दूराध्यक्षम. The एते in the signature is not in the MSS.

1713. a. Join बाताकीणेविक्सीणे. Given and translated by Aufrecht from the Śp. 134,33 under Baṇabhatta. Auf. a. बीरण. \$. प्रकथ्यमानास्मि. ते. सुक्षे प्रयान्ति. Śp. MS. \$. प्रस्थाप्यमानास्मित. ते. स्वेदका. Otherwise as in Aufrecht.

1714. a. C तदा तु स्नातानां. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M. G. XXX I. 520 from the Saduktika nammita under Mangalarjuna. Auf. aβ.

## तदात्वस्नाताना मलयजरसैराईवपुषः। कचान्विभाणानां दरविकचमलीसुकुरिनः ।

1715. Cited by Aufrecht from the Sp. 134,32 under Banabhatta Sp. MS. a. मीटमीटमक्षेप. β. पंकेकमार्च. स्वल्पतीयैकुंडित्बा. γδ. कृत्वः जलाई कृतमुरासे जरन्तप्यां केंग्रांनी तीयं जरधापि पांथ पांथ वहात.

1716. Given and translated by Aufrecht from the Śp. 134,6 also under Dhârâkadamba. Auf γ. विन्ध्योपलाना है. संपन्त. Aufrecht notes that the verse is found in the Sarasvatîkanthâbharana with the variants pakshmâutarâlair in α, and dâvâgner vyomni laguâ in δ Śp. MS. corrupt, but readings as in Aufrecht.

1717. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 134, 5 also under Bhima. Auf. As in our book. So also in Sp. MS. (युक्ताविहासी).

1718. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 32, 19 under Mentha Auf. 7. वे वियोगेषि. So also in Sp. MS. But the author given there is Magha.

The verse is a Samasylpûrana on the double theme अतसी पुण्यांकाशं and न तथां विचले सर्थं.

1720. a. C साई. y. C व्याली.

1724. Mrichchhakatika Act V. 16.

1725. Mrichchhakatika Act V. 14.

1731. a. C अब्देमकुम्भनिभिन्ने.

1732. C omits.

1734. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 135, 2 under Sakavriddhi. Auf. ৪. নিব্যুহনাৰ্ omitting ৰন্ধ. So also in Sp. MS.

1744. β. C गिरयो विवाल्यातमधूराः γ. C कन्दलशावला. In the Śringåraśataka. Ed. Bohl. No. 43.

1745. y. C जीविषस्य:. The chhâyâ of a verse in the Murarâkshasa Act I. 21. The verse as it stands there (कीपाविष्ट: in ò) is given and translated by Aufrecht from the Sp. 135,23 under Bhojadeva. Telang notes that it is quoted in the Sarâsvatîkanthâbharana as an example of उत्तरवज्ञानिद्यान. Telang's Ed. Mudr. Notes, p. 7. For the idea of the first line Telang compares Meghadûta 3, and Raghu XIII. 28. Sp. MS. दर बाला बार्जाविष्ट:

1748. a, C कि गतेन दियता न जीवति.

1752. a. C भवनदृष्टिनिरोधकर्त कृतं.

1755. β. С чисци.

1756. a. Join सदोष.

1757. γ. Put a hyphen after বিদ্যালিকা. The verse is given and translated by Aufrecht from the Sp. 135,36 also under Kumaradasa. Aufrecht compares the anacreontic μεσονυκτίοις ποτ' উραις.

1759. A C D give αβ. B omits the verse altogether.

1761. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 135,29 under Jivanâyaka. Aufrecht notes that two of his MSS. read the name Jivanâga, while another has Jivanâga.

1765. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XIV. 582 (Böhtlingk 2009) from the Sp. 135,8. Auf. १. तदन्वेषणपराः, ै. चरन्तीय. Sp. MS. १. तदन्वेषणपराः. ै. निडहीपप्रायो चरतीह.

1768. Cited by Aufrecht (under Amarûka) from the Sp. 106,1, with the note that it is there given anonymously. In the Amaru-sataka. Böhtlingk 2965 notes that it is quoted in the Commentary on the Daśarûpa DR. p. 189.

1769. Compare Amarusataka No. 48 (Böhtlingk 4711).

1776. Given and translated by Anfrecht Z. D. M. G. XXXVI. 521 from the Saduktikarnamrita under Yasovarman.

1777. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 135,39 under Bijaka. In Sp. MS. (कृत मिथ्या किमाडव विजाकाया) the verse is ascribed to Vijaka.

1778. Ascribed in the Sûktimuktûvali to Vijjâkâ MS. है. स्नीन्वे स-माने सति.

1781. Bilhaņa's Vikramātikadevacharita XIII. 25.

1782. The same XIII. 38.

1788. In a write ম্বান্, Given and translated by Aufrecht from the Sp. 135,34 also under Bhima. Auf. ঠ. আৰুক্তা. So also Sp. MS. 1791. Râmâyaṇa. Kishkindhâkâṇḍa XXX 58. Cited by Aufrecht from the Śp. 136,2 under Vyâsa. So also în Śp. MS.

1793. a. Separate ना कहारमभा.. The verse is cited by Aufrecht from the Sp. 136,15 under Valmaks. So also in Sp. MS.

1796. 8. C. 34.

1797. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 136,5 under Gandagopala, "So sings the bucolic poet." Auf. Bohtlingk Z. D. M (1. 630 pointed out that Autrecht's reading in \$ दावनावर्णीन could not be right. It is the reading also of our Sp. MS.

1801. B. C. चंद इव हंस .

1811. Bhathakavva II 4.

1813. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 136,8 also under Javagupta. Auf. है, नीच शमनिष्णुता, १ अवस्था अन्य फर्ट. है, निश्चिष्यते So also Sp. MS.

1818. Given and translated by Anticelit from the Sp. 186,1 also made: Mahamanushva Aui, ह. नेत्रसंचिन, у सर्वक्रवा. Sp. MS ह. प्रतांच ना १ सर्वक्रवाः

1819 Bhatakâyya II. 19. Bohtingk 3250 notes that it is quoted in the Kâyya, raka'a and Salutvadarpana,

1821. Given and translated to Autrecht from the Sp. 130,6 also ander Bhâsa. Auf y. मुनेरिव अमेजिनता. Sp MS. a तीहणो, y. With Autrecht.

1824 In Srangárasataka. No. 17 Cited by Auticoht from the Sp. 130,7 under Bourtphari. Sp. MS. is corrupt, but agrees in the main with our readings.

1827-1831. Vikramānkadevacharīta XVI. 2, 8, 9, 14, and 15.

1832. Cited by Aufrecht from the Sp. 137,1 under Bijaka, to whom it is also ascribed in the Suktimuktavali.

1838. Given and translated by Anfrecht from the Sp 137,14 under Bharchu, as Anfrecht has the name. Sp. MS. signature and sic.

1843. Bohtlingk 4366 from Schiefner and Weber's collection of various readings for Bohlen's Ed. of Bhartribari. It will be seen that our MSS, confirm the emendations already made by Weber and Bohtlingk.

1848. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 138,4 also under Mahammushya. Auf. ड. सांत्रतं प्रमहाजन .

1849. In a write गर्भगृह स्तनतदेश One of Aufrecht's MSS. of the Sp omits the previous verse " on the other hand ascribes this far

better verse to Mahâmanushya." It seems most probable that No. 1848 in that MS. has fallen out. In Sp. MS. also No. 1848 is omitted; and No. 1849 is mixed up with the verse attributed to Svetâmbara Srî Chandra that follows. Auf. a. पावरणै: y. संतिजितेमाद शानो.

1851. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 138,1 also under Amritavarvardhana. Auf. ह. हिम्बल्यं. So also Sp. MS.

1854. Cited by Aufrecht (keśân âkulayan driśau) from the Śp. 138,11 under Bhartrihari, but with the note that it is not in the Śp. expressly assigned to Bhartrihari. The verse is corrupt in Śp. MS. It has रही, and the signature is कस्यापि. In the Śringâraśataka. In the Sûktimuktâvali this and the following verse are ascribed to Vankalavarta.

1855. Cited by Aufrecht from the Sp. 138, 12 under Bhartrihari. In the Sringarasataka. In Sp. MS. it is not assigned to Bhartrihari (Kasyapi). The verse there is corrupt.

1857. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 138, 13 under Banabhatta. Auf. β. तदनु तनुत्रो.

## γδ उत्कम्पी कर्पटांधे जरति परिजंड छिदिणि छिन्ननिदे। गति गति प्रकामं हिमकणिनि कणान्कोणतः कोणमेति ॥

1858-61. Rirâtâtârjunîya VIII. 14, 6, 7 and 19.

1862-64. Siśupálavadha VII. 55, 61 and 57.

1865. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 133, 19 also under Jayamâdhava. Auf. a. अभ स्थितं. y. अज्ञोबर्ड. है. मूलप्रात्पुनरि तेन पुष्पतीती. Sp. MS. As in Aufrecht.

1866. y. Join मुद्दकरपञ्चवे.

1868-9. Bilhana's Vikramankadevacharita X, 39 and 46. Aufrecht gave No. 1868 from the Sp. 133, 17 under Bilhana.

1870. Cited by Aufrecht from the Sp. 134, 25 under Jayamâdbava. So also in Sp. MS. a. कृततालकान्ताः १. स्तनस्थलेषु.

1872. Cited by Aufrecht from the Sp. 134, 26 under Jayamâdhava. So also in Sp. MS. y. सुद्धित्व. 1873-4. Raghuvańśa XVI. 62 and 65.

1876. The signature in C is महकस्य.

1878-80. Kirâtârjunîya VIII. 48, 37, and 47.

1881-3. Siśupâlavadha VIII. 18, 36 and 23. In 1883 & C reads

1884-5. Vikramānkadevachamta X. 71 and 75.

1886. In the Panchatantra. Ed. Bühl. and Kiel. I. 178. Kiel. a.

1887. Peterson's First Report, p. 40.

1889. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G XXV. 461 from the Sp. 118,4 also under Avantivarman. So also Sp. MS.

1890. Cited by Aufrecht from the Śp. 118, 3 where it is given as the joint composition of Vikramāditya and Mentha (Cambay Śp. MS. বিশ্বমানের কিন্দানিক্সমিনা). Aufrecht notes that the verse is frequently referred to, among others by Dandin. It occurs in the Mrichchhakatika. Böhtlingk 5883 refers also to Kávyádaráa 2, 226 and 362, and Kuvalayánananda 198, 6. Śp. MS. & বিশ্বনা. Böhtlingk notes that the only one of his MS. of the Śp. which contains the verse has বিশ্বনার.

1891. a. Join मृगशिर:पूर्णै.

1892. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 117, 5 also under Bhaita Upamanyu.

1893. Kiratârjunîya IX. 4. Ed. a. गम्यतां. ठे. हृदयानि.

1894. yd. Read उपेयाद्शीम. So A and D, showing a gap after भीम C उपेयाद्भान्तभीम. B omits the verse.

1895. a. Separate प्रोज्इय मिश्रं.

1896. In the signature dele va. It is not in the MSS.

1898-9. Peterson's First Report, pp 40-41.

1900. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M. G. XVI. 750 from the Sp. 117,7 under Bhojarûja. So also in our Sp. MS. No variants. Aufrecht's निर्मालितानि in 8, which Bohtlingk corrects, was perhaps only a misprint. All our four MSS, attribute the verse to Kâlidâsa, A C D by reading in the signature to the next verse एती कालिदासस्य (correct accordingly), B by omitting No. 1901 and reading कालिदासस्य as the signature to this verse.

1901. Kumaras. VIII. 57.

1903. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 117, 82 also under Mentha. Auf. u. अभिदृते. s. अमन्. Sp. MS. As Aufrecht, except that in 8 it has बहुचैन.

1904. B has a gap here which it marks as such, and which extends from भेटर्य, its signature to the last verse, to नाना in  $\beta$  of No. 1913. In  $\gamma$  of the present verse C D read माय not मान, and in  $\delta$  A writes स्थाति. The construction of the verse is obscure to us. Perhaps करुमानदा is an adjective, possibly in a double sense, agreeing with भी: and दक्षा should be taken as रहा and separated from निपर्येप. (?) 1906. C D write the author's name Doharaka.

1908. Ratnavali III. 6.

1909-1913. Haravijava XIX. 5, 43, 45, 35 and 64. C writes after No. 1909 थालज्यरबाकरस्पेदं पर्य which should probably be corrected नालरलाकरस्पेदं पदां, indicating that from this verse Ratnakara got the name of Talaratnakara. Compare remarks in Introduction. The present verse is given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 372 from Sp. 117, 2 under Ratnâkara. In & Auf. reads conjecturally इयोव, his three MSS. giving dvayeva, dvayena, and dvayecha respectively. Cambay Sp. MS. इथेन (verse is corrupt in this MS. B. चुड़ामिषत् पु. पृष्ठल, 8. नालक्ष्येव. नाकलक्ष्मी). Bohtlingk Z. D. M. G. XXXVI. 660 pointed out that 'तालहया, an adjective to नामलक्ष्मी:, is right, but his translation, in which he understands Nakalakshmî (personified) to be represented as wearing the appearance of having "taken out of Siva's hands his cymbals," is questionable. इरहस्तगृहीत must mean, as Aufrecht takes it, taken into, not out of, Siva's hands. With the Sun in the western horizon, and the Moon in the castern, the Heavens look as if in them Siva had grasped in either hand his cymbal for the dance.

In 1911 aß write याचिता मामृत्यज्य with C D. A has याचिता सामृत्यज्य sic. In 1912 & C reads द्यतिता.

1914. β. C repeats रोदिति for कूजित by mistake.

1916. In  $\beta$  write पत्रपत्यन्यं (i.e. the Sun) with B C D. A has पत्रपत्यन्ये. Cited by Aufrecht from the Sp. 117, 14 also under Chandraka. Aufrecht notes that the verse is quoted in the Daśarûpàvaloka, DR. p. 163, Sp. MS. a  $\beta$ . प्रतितरुष बीखते लंबमानं भानीविंब जलविल्लितेन.

1917. d. B C रसिक: In y. join तदन्त. संरोधं. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI, 556 from the Saduktikarņâmita 4, 147. Auf. d. नायासं गणयति. Compare Nos. 753 and 754.

1919. a. Read विरहाहती with A C D. B writes विरहागती. All four have हदयात which is perhaps right. B D चकाही.

1921. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 374 from Sridharadâsa 5,73 under Sâhasâūka. Auf. B. सहचरं ध्यात्वा मुद्दुशिकते. y. चक्राह्म. करोत्याकुला. ठे. यात्येष नास्तं राविः.

1922-5. Sisupalavadha IX. 6, 10, 12, and 23.

1927. Naishadhiyacharita XXII. 9. B writes कालः किरातः स्फूटपग्र-कस्य वयं व्याधायस्य दिनद्विपणिनिद्वीर्थीत निज्ञाह &c. (No. 1933 βγ) the copyist having omitted several lines.

1928. A C D agree in assigning this verse, which is not in the Naishadhiyacharita, but is found in Maūkha's Srikauthacharita XXV. 104, along with the preceding verse, to the Naishadhakartà. For B see last note. Maūkha gives the verse as a Samasyâpurana the first two lines being the theme, and the second two the completion. The commentator's note is as follows:—

राते चन्द्राय स्वामिने च हुन्यतोही दिनस्य शिरण्छेदामं छिन्नशिर सदृशं तथा बभुके-शासनुकुर्वान्त तच्छीलाः किरणा यस्य तद्रवेमण्डलं वियत आकाशान्यश्विमसमुद्रे पति । राजदृहः शिरच्छेद अभिनः।

एपापि युरमा आकाशलक्ष्मीः प्रोहामे तथा काष्ठासु दिशु अन्थिते संध्या एवाश्चिम्तिस्म-न्यियर्ग (दनस्यानुमरण कृत्वा तारकत्याजादस्थिशेषस्थितिर्जाता । राजदुहः पत्नी प्रियस्य पत्यरिन्धनोत्तितेशी अनुसर्ण कृत्वा अरियशेषा जायते ॥

1929. Vikramâñkadevacharita XI. 9.

1930. a3 D कालगणनायचनमधीमाण्डम् . y. A D विवरिवर्तितानने A writes the name Śaūkhaka.

1931-4 Nauhadhiyacharita. XXII. 12, 23, 24, and 28. In 1932  $\beta$  write  $\overline{\gamma}$  for  $\overline{\gamma}$  with MSS.

1935. Vikramûūkadevacharita XI. 8.

1937. 8. जधनचपलाया: Jaganachapalâ is also the name of the metre. Compare Nos. 1401 and 2533.

1938. Kirât. IX. 37.

1940. \$\beta\$. B C याती याम.. Böhtlingk 1191 from Såh. D. 48, and Dasarûpavaloka, D R 86. Edd. यात परमपि जीवेडजीवितनायो भवेतस्या..

1941. B writes the author's name Vibhûshanadeva.

1942. B omits the name Sîluka. C has Sîlaka.

1943. १. A B बात: D बात., corrected into बान्त: ठ. A आनुतरं B C आनतरं. Peterson's First Report, p. 41. Quoted by Rujjaka as by Pàṇini. (Pischel, 'Der Dichter Paṇini' Z. D. M. G. XXXIX. 95.) Böhtlingk 3748 from Kuvalayânanda, 816. Böht. ठे. सावे.

1946. Cited by Aufrecht from the Sp. 119, 1, where it is given as the joint production of Govindasvâmin and Vikațanitambâ. Cambay Sp. MS. गोविन्दस्वामिनो विकटनितंबायाश्च. In the Amarusataka. Sp. MS. व. नन्दस्ति.

1947. a. A writes कृत. C जधनस्थले. Cited by Aufrecht from the Sp. 119, 4 under Argata. In the Amarus. Böhtlingk 1136 and

Aufrecht refer also to the Daśarûpâvaloka, where the verse is given as from the Amaruśataka. Śp. MS. 8. अधिकं बासोन्कम्प.

1948. a. Join आजानुद्धतन्तुरा.

1950. v. Correct are with MSS.

1951. C writes the author's name Vayyahâsa.

1952. The XIth Sarga of the Vikramankadevacharita is in the metre of this verse, but the verse is not in Ed.

1956. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 371 from the Saduktikarņâmrita 2, 510 under Mahâmanushya, called there Kâśmîrakamahâmanushya. It will be noticed that our 1961 and probably 1960 are assigned to Mahâmanushya. A puts क्योर्पि after 1957, कस्यापि after 1959, and महामनुष्यस्य after 1967. B has the one signature केशामपि for the six verses. C D क्योर्पि after 1957, कस्यापि after 1959, and महामनुष्यस्य after 1961. It is possible that all six verses are by Mahâmanushya.

For the reason why the crow brings comfort to her whose husband is absent see note on No. 771.

1962. Ratnâvali I. 25.

1963. Kumâras. VIII. 63.

1964. Bilhaṇacharita, 32. Cited by Aufrecht from Śp. 35, 18 and 41, 15, under Bilhaṇa. Aufrecht notes that it is mentioned in the Sarasvatîkaṇthâbharaṇa. Böhtlingk 3473 gives it from the Sâhityad. and Śp. In the first of the two places where the Śp. has the passage the Cambay MS. reads the last line स्प्रश विनिद्या निजनी न येन. The signature is प्रवृद्धि विल्हणस्योकिः । उत्तराई राजकन्यायाः. In the second place the reading of the last line is दृष्टा महस्या निजनी न येन. The signature is a mere कस्यापि.

1965. Kirât. IX. 32.

1972-6. Siśupálavadha, IX. 29, 30, 31, 33, and 34.

1969. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XVI. 581 from the Sp. 120, 14 also under Pâṇini. Peterson's First Report, p. 39.

1977. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 98, 38 under Dhanadadeva. Auf. a. मन्दमनसः कुकवेः. Sp. MS. a. मंदमनसः.  $\beta$ . यत्स्त्रीमुखं तुक्षित्रियसमं करोति. The signature is श्रीधनदेवानां as often in Aufrecht's MSS. He corrects it to श्रीधनददेवानां. Böhtlingk 3149 from Subhash. 14.

1978. Cited by Aufrecht from the Sp. 35, 13 under Bhojadeva (Bhojanarendra, Bhojaraja). Aufrecht notes that it is quoted in the Sthityadarpana, p. 295. Sähityad. Addd. So also in our Sp. MS.

notes. 63

where the signature is पूर्वार्स राजी चंद्रमसं वर्णयित्व भीजराजस्य । उत्तरार्की च राजदर्शनार्थे छद्यचीरस्य पंडितस्य.

1980. Cited by Aufrecht (Index) from the Sp. under Javadeva. This and the verse which follows are from the Prasannaraghava, VII. 59 and 60. Sp. MS. Chandrodayavarnanam 11. a. दोलयन.

yð. ज्योत्स्नाकुंदलयन्दिशो धवलयत्रंभोधिमुहेलय-न्कोकानाकुलयन्स्तमः कवलर्यात्रदुःसमुज्जुभते ॥

The signature is कस्यापि.

1982. β. C D कतिचिद्वदन्ति कवयो.

1983. In the Sp. Chandrodayavarnanan 9 (Kasyapi). Sp MS. a. गगनकोडिक देशङ्करः y. ेछिदा. ह. इयं चाही कला जुंभते.

1985. 8. C स्विकाल. The moon is the empty vessel dipped into a larger vessel (the sky) full of water, that it may measure time by the rate at which it fills. This kind of water clock is still in use.

1986. In the Sp. Chandrodayavarnanan 8 (Kasyâpi),

1987. Given and translated by Aufrecht from the Sp. under Bhallata. So also in our MS. Ascribed in the Süktimuktavali to Bhimata.

1989. Ratnâkara's Haravijaya XXIII. 25. MS. ह. संतीषवान.

1992. β Separate द्यितीत कृतप्रस्प:. In γ write विद्याश्वपको with B C D. A, which writes the first word in the verse विद्याश्वपको.

1993. Given and translated by Aufrecht from the Sp. also under Phalguhastmi. With Aufrecht मनाभवकामुकम् is in the third line and निशायदनस्मितम् in the first.

1994. 7. C प्रमाभिक्षा में . A D प्रभागनका . Cited by Aufrecht (kapâle mârjâraḥ paya iti,) from the Śp. 120, 20 also under Bhâsa. Quoted in the Kâvyaprakâśa, in the printed texts of which also the first word is ज्याले. Aufrecht refers also to the Sarasvatîk. 3113. Śp. MS. a. ज्याले. All four of our MSS. have ज्याले, and the reading seems an improvement. The cat licks his own whiskers under the impression that there is milk upon them.

1996. Write the author's name Sarepha with A C D. \$. कल्यादि.

1999. Quoted in the Kavyaprakaśa.

2000. The signature in B is एतत् भर्तृराजस्य-

2001-2. Nalachampů VII. 28 and 31.

2003. a. A C D & --- . B omits the verse.

2005. a. A दर्पणो - - नां. C दर्पणो दिर - नां the gap filled up in another hand. β. A सन्दर्ग for पुष्पं. The syllables याभि are in A B D

याति.  $\gamma$  ठे. A पिंडाभूती: सरस्य स्मितमयरसरिस्य — कम — कज्यो — विवाधी जयिति सितृष्ट्या. B पिंडीभूत स्मरिविस्यतसमर्॰ sic. C सितृष्ट्या. D मृ — कज्योत्स्ता — पृथवापी जयिति सितृष्ट्या the gap being filled up in another hand. All four MSS. have the signature कस्यापि. The verse was cited by Aufrecht from two of his MSS. of the Sârñgadharapaddhati 120,25 under Kâlidâsa: and has been given and trapslated by the same scholar in his 'Strophen von Kâlidâsa,' Z. D. M. G. XXXIX. 309 from the Śp., our book, Alankâratılaka fol. 5b, and the Bhojaprabandha, where the verse is put in Kâlidâsa's mouth. Auf. a. तडागं.  $\beta$ . जायेनो.  $\gamma$ . हरस्य. The verse is in the Cambay Sp. MS. with Aufrecht's readings, and ascribed to Kâlidâsa.

2006. A Samasyâpûrana, the theme having been the last line of our No. 2097.

2008. Siśupálav. X. 3.

2009. Kirât. VI, 70.

2010. Siśupálav. X. 28.

2011. Siśupálav. X. 14.

2012. Kirát. IX. 58.

2013. Siśupálav. X. 5.

All four MSS. have the signature माय्य्य after 2008. In A 2009-13 follow with the signature अस्थित. In B 2009, 2010, 2011, 2013 follow with the signature मायस्य. C as A, with signature अर्थेवेतिए. D as A.

2014. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 121, 4 also under Nagnajit Sp. MS.  $\beta$ . न्दंबि.

2015. Not in the Kirâtârjunîya.

2016. Cited by Aufrecht from the Sp. 121, 7 also under Jayamá-dhava. Sp. MS. 8. समर्थित. y. अङ्गनासन.

2017. माणेनारी seems to mean a jewelled cup.

2018. B writes the name Vibhâkarakarman. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 543 from the Saduktikarnâm rita under Vibhâkaraśarman. Auf. ठ. तत्त्रमुखाङ्गाधातकान्तितया विनष्टम्.

2019. Maūkha's Śiîkantḥacharita XIV. 26. The commentator's note is as follows:—

श्रीणामुदरं प्रविशानमधु कामस्य वारुणं वरुणदैवतमञ्जानवावभी । यतो मुखरा द्विरेफास्तेषां रिणतं रुतं ते। निपालतं कृतसंस्कारं तथा बृद्धमानस्य खण्डने निर्पाला स्थितियस्य मानहरमित्यर्थः । मधे पीते मानत्यागात्तापद्मान्तो वारुणाञ्चत्वेनोत्पेश्वतम् । अश्रं च मन्त्रितं भवति ॥ २६ ॥

2020. Compare No. 1522.

. 2022. a. Write मध्नेन, with MSS. Haravijaya XXVI. 62. Cited

NOTES. 65

by Aufrecht from the Sp. 121, 2 also under Ratpakars. Sp. MSS. वधुनैय. The signature is क्षेत्रह्म which is apparently a mistaken repetition of the signature of the preceding verse व्ययत पानगोडीयु.

2023. Srîkanthach. XIV. 20. The commentator's note is as follows:--

पानार्थमुपेयुषः स्त्रमुखेन्द्रोमेधु प्रदक्षिणिमव चक्रे। यतो नतहेमकरकाणात्पातितं चषके आवर्तमानम् । महतः प्रदक्षिणं युक्तम् ॥ २०॥

2024. Râmāyana, Sundarakānda XX. 13.

2025. Cited by Aufrecht from the Sp. 122, I under Bhartrihari, but marked as not expressly assigned there to that writer. In the Sringara-sataka. In Sp. MS. as in our book (Kasyapı).

2028. Retnâvalı III. 12.

2030. Böhtlingk 6455 from Såh. D. 105, and Kuvalay. 111, b (90).

2031. DaśarûpAvaloka, D R. p. 168.

2033. No. 2035 is the converse of this.

2035. The poet introduces his own name, or gets the name Chandrodaya from this verse.

2036. In 8 write स्यन्दिति with the MSS. The construction is the cognate accusative. A C D all mark the gap at the third line. B omits the verse. The gap would come better at the second line.

2037. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 133,21 under Achala. In the Saduktikarnâmrita the verse is ascribed to Pâṇini (Auf. Z. D. M. G. XXXVI. 367). In Sp. and in Skm. our first and second lines are transposed. Auf. Sp. αβ (βα). पाणी. नीलेन्द्रांवर. γ. कवरी-मार निजकुलन्यामोहजातस्यहा. δ. नरुणि स्थानानि रक्षिष्यसि. As variants from the verse with these readings Aufrecht from Skm. γ kabarîshu bândhavajana, the reading of two Skm. MSS., and mugdhâśayâ for jâtasprihâ the reading of one. Sp. MSS. as Aufrecht from that book.

2038. Daśarûpavaloka, D.R. 80. In the Amaruśataka. Cited by Aufrecht from the Sp. 110,9 under Amarûka, but with the note that neither there nor in the Daśarûpāv. is the author's name given. Sp. MS. As in our book.

2041. Cited by Aufrecht (ghanaghanamapi drishtam vyoma) from the Sp. 115, 8 under Harigana. Sp. MS. Haragana as three of Aufrecht's MSS. have the name. Sp. MS. as. बातो मनुत्वाच्छिक ७. असुन्नम् आहरोगे. है, तव वचनपरिरम्म.

2043. Sahityad. p. 21.

2046. A Samasyâpûrana on the first words of the Mahâbhâshya अध शब्दानुसासनम् 2047. Kavyalamkara VII. 71. K. MS. द्यातानां and वेपमानाः श्रयने.

2048. a. Correct अक्षदीवन with all four MSS. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 512, from the Saduktikarņāmrita also under Jayavardhana (of Kashmîr). Auf. a. अक्षदेवन γ अन विशेष विक. δ. जीयतेथि वा. Compare No. 2110.

2049. Compare No. 1152.

2052. Cited by Aufrecht from the Sp. 139,9 under Vâmanasvâmin. Given and translated by the same scholar Z. D. M. G. XXXIX. 306, with additional references to our book and the Saduktikarnâmrita, in the latter of which it is ascribed to Kâlidâsa. Aufrecht notes that Skm. has priya for guru in a, and cha yad añchala in y.

2054. γ. С आलीजनेष्वनप a reading to which A's corrupt reading आलीजनेषु नप also points. Haravijaya XXVI. 80.

2055. γβ. विवश्तः C विवक्षुः

2056. Cited by Aufrecht from the Śp. 123,5 under Amarûka. In the Amaruśataka. Quoted in the Dasarûpûvaloka, DR. 152 as in the Amaruś. Śp. MS. १. द्वाद्वा. Böhtlingk 3869 gives Karnotpala as the name of the writer to whom the verse is ascribed in the Sp. but if his one MS. which gives the verse is not defective, his eye has wandered from the signature of v. 5 to that of v. 6 which is क्योंक्ट्य. Auf. "Böhtlingk's Angabe dass dieser Vers Karnotpâla zugetheilt werde, beruht auf einem leicht erklärlichen Irrthum." Böht. "Die Worte, 'Böhtlingk's Angabe, dass dieser Vers Karnotpâla zugetheilt werde, beruht auf einem leicht erklärlichen Irrthum' wird ein Dritter ebenso wenig wie Ich verstehen."

2057. This verse is quoted by Abhinavagupta in his commentary on Anandavardhana's Dhvanyâloka.

2058. Ratnâvali III. 9.

2061. Kâvyâlamkâra VIII. 33.

2062. d. A D omit बाला न येन marking a gap.

2063. d. write बहा यूनो: with MSS. Cited by Aufrecht from the Śp. 124,4 under Amarûka. In the Amaruk. Śp. MS. a. अन्युन्द्रेटा अयोकत.

2066. Given and translated by Aufrecht, Z. D. M. G. XXXVI. 539 from the Saduktikarņāmrita 2,691 under Bhatṭa Chuṇitaka. All our MSS. write the name Chulitaka with the exception of B, which has Chulita. Auf. 8. अवसरमासिस्टां- १. विराद्यायापुण मासे क्याइजीन.

2068. Compare No. 2083.

2069. Cited by Aufrecht from the Sp. 116,1 under Amaraka. In

the Amarus. Sp. MS. विदित्तकीदानुवंधच्छलः १८. दैषद्रकितकंधरः सपुलक्रमेगी-वसन्मानसामन्तद्देसललत्क्पोलफलकां.

2070. Ascribed in the Sp. (Aufrecht) and Süktimuktavali to Bhatta Induraja. In the Amarus. Our reading in γ प्रत: for the yea: of editions was anticipated by Böhtlingk (7023). Sp. MS. a. अठीकवचनै: पाटिता. β. कृतागसे. संलष्य. γ. प्रारंभे पुरतो. मनसिजस्वेच्छा. δ. कान्त:

2071. δ. Separate तन्यक्ष शाहर . In γ अभियुक्त: is a technical term in the Kâmaśâstra. Compare नैवाभियुक्ट स्वयं No. 2111.

2072. Nagananda III. 35.

2073. β. A C D शियाशियमुखान्त्रेमाज्ञानिर्दोहणः > Β शकाज्ञाम्

2074. In β write कृच्छात्स्राणं. A has सख्या for सख्या. γ A D यत्यसी. δ D प्राणाधिकरे. С प्राणाधिको.

2075. a. A D महस्थलभुवामुद्द मुलंघतां. C महस्थलभुवामुद्देलमुलंघतां. γ A D पीलुशामीकरीरवदनं. C पीलुशामीकरीव वदनं. At end of line all three M88. read दरा तर्षं, which in D is corrected as we have done, and in C to दराचर्षं . δ. A केसरसजाभारावलझं. Cited by Aufrecht from the Sp. 111,8 under Adbhutapunya. Ascribed to Adbhutaphulla in the Sûktimuktûvali. Aufrecht notes that it is quoted in the Daśarûpûvaloka, D R. 145. Sp. MS. has not got the verse at 111, 3.

2076. Cited by Aufrecht from the Sp. 124,2 under Adbhutapunya. In the Amarus. Sp. MS. 7. त्या. 8. इतिकालिय. What she says is that she is "too hot": and she tans herself with the ends of her dress so as to blow out the light.

2081. In the Amarus.

2082. ACD mark the gap. Bomits the whole verse, as it generally does in such a case.

2085. a. C प्रियश्यमतले.

2086. "Molesworth: sîtkâra m. the making of an inarticulate sound by drawing in the air between the closed lips.—Mallinâtha on Sisupâla 10,75 sîtkritani sîtkârâh dantanishpîdanâyâm sîd iti sabdaprayogah.—Bhâskaranrisinha on Vâtsy. Kâmasûtra fol. 59 a sîtkritam, sîd iti jihvâtâlusanyyogajah sabdaviseshah. Compare भ्रिक्शिट्यू." Aufrecht's note on Ratnâkara's verse प्रत्यप्रशानित Z. D. M. G. XXXVI. 373.

2089. Compare No. 2038. Indra has a thousand eyes: Ananta, two thousand tongues: and Kârtavîrya a thousand arms.

2090. Cited by Aufrecht from the Sp. 32,16 under Vijjakâ. Aufrecht had already given it (Z. D. M. G. XXV. 459) from the Saras-

vatikanthabharana 1,122,5. Compare Böhtlingk, 7480. Auf. 76. हुं हुं मुख्य मममेति (Böht. मम मेति ) च मन्दं जिल्पतं जयति मानधनायाः.

2092. a. Correct विधननम्. Kirât. IX. 50.

2093. Write y8

## वक्षभेन सुरते न तद्धिया-शोकतां कथामियात्रिशाकरः ॥

2094. Sisupâlav. X. 62.

2096. β. B समुखे. γ C हे. Cited by Aufrecht from the Sp. 124,13 under Kumârabhaṭṭa. Sp. MS. β. कि कि शठास्यकरणीस मुखोत्थितीस. γ. हा. δ. मणयानुक्ला:.

2097. A Samasyûpûrana on the same theme as No. 2006. In the Sûktimuktûvali the verse is ascribed to Vaidyaśrîbhûnupandita.

2099. A and D mark a gap in fourth line as we have done. C has पति भुजयोर्निष्पादान्त त्रियाणि न दीयते. B omits the verse.

2105. Cited by Aufrecht (karakisalayam dhûtvâ dhûtvâ) from the Sp. 126,4 under Amarûka. Ascribed also to Am. in the Sûktimuktâvali. Not in the Amaruá. Śp. MS. a. करिकशलयं धून्या धून्या ६ रम्या तन्यी-महमुद्द्रशिक्त. The ascription to Amarûka in the Śp. may be due to the fact that this and the following verse are together there also.

2106. Cited by Aufrecht from the Sp. 126,5 under Amarûka. In the Amarus. Sp. MS. β. त्रानं तथा निजांगुकं. γ. अंगे पिधानम.

2107. Cited by Aufrecht from the Sp. 124,12 under Mûrta. Sp. MS. β. नैनां चपल निनरां. γ. विदयत इति. Signature मूर्नस्य. All our MSS. have इव in the third line, but it should probably be corrected to इति.

2109. In the Amaruś.

2110. Cited by Anfrecht from the Sp. 122,9 also under Gopâditya. Sp. MS. β. अपूलता, γ. कराम. कतास्तस्य.

2112. Cited by Aufrecht from the Śp. 127,6 under Amarûka. In the Amarus. Sahityad. 81. Śp. MS. γ. अपायकनात्. 8. व्यावस्त्रपदः.

2113. In the Amarus.

2114. Cited by Aufrecht from the Sp. 124,5 under Amarûka. In the Amarus. Sp. MS. a. श्रेहत. y. मा मा मानद मातिमामिति.

2117-8. Two Samasyas on one theme. In 2118 व write कथंकार as one word.

2120. Cited by Anfrecht from the Šp. 125,2 also under Bâna. Šp. MS. B धरिक्षमक्षिकानिका:. है. गुलित:.

2124. Sisupalav. X. 74.

2128. Cited by Aufrecht from the Sp. 125,1 also under Sesivar-dhane. Sp. MS. है, बलान्त पत्युर्पार प्रमदा अवीह.

2133. In the Amarus.

2135. In the Śringaraśataka.

2139. Bhattikâvya XI. 21.

2141-2. Two Samasyâs on the same theme. A C D omit No. 2142. It is cited by Aufrecht from the Śp. 130,8 under Vijjakâ. Böhtlingk 3080 from Kâvyapr. 33 (70) and Sâhttyad. 41. Sp. MS. y. সাপিছিন র কা. 8. বছব: corrected to বছবা:. Compare Nos. 2147 and 2151.

2143. In the Amarus.

2146. In 8 write कितवेनैत्य with C D A कितवेनै, with त्य written above in another hand. B कितवनित corrected into कितवेनीत sic. The reading in D is a correction also. In the Amarus. The reading भाषित, in the first line (Böhtlingk 1634) should be discarded.

2147. Cited by Aufrecht from the Sp. 130,9 under Amarûka. In the Amarus. Sp. MS. a. नीवि·. β. वासी विक्रथमेखलागुणधृतं ै. कीयं का वयमव

2161. Compare No. 2165.

2163. Śiśupâlav. IV. 20. The verse, which is quoted in the Kâvyapr., procured for Mâgha the name Ghanṭâmâgha. See Introduction.

2164. Bhattikâvya II. 6.

2166. Compare Nos. 753, 754.

2167. Haravijaya XXVIII. 119. The verse is given by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 374 from Śrîdharadâsa's Saduktikarņâmrita 1,460, with a reference also to Śp. 129,2. Auf. β. शिततानिमान. ठ. कस्यवाता. Śp. MS. a. स्फुटतरमणि. γ. प्रचुरलघुनितंबाभागरुद्धाः ठे. रत. चीत-वाताः. (Kasyâpi.)

2168. In the Sp. Prabhatavarnanam 4. Sp. MS. σ. पनवजासमेते. β. दिवतन γ. कम्मेमि:.

2169. Anargharaghava II. 2.

2170-90. From the eleventh book of the Sisupalavadha. In No. 2170 y correct योवनोहान, and in No. 2182 a separate मम न्यम्. In No. 2187 a C has एव रिक्रन्. दुग्लं in No. 2182 is the Kashmîr way of writing the word, and is given as a synonym in the Dvirûpakosha.

2192—2211. All, except No. 2208, from the nineteenth book of the Naishadhiyacharita. In 2194  $\gamma$  separate स्वर्शिरचना यासाम. In 2196  $\gamma$  C D स्थूलान्करे:, corrected in D. In 2202  $\gamma$  C प्रमाधर. 2204  $\gamma$ . A C D प्रतिभासु था. C D प्रतिभासू था. B omits the verse. In 2209 A C D

तीक्ष्णसुरात्सवितुः करानिषर (A करातिमिर). and निरदीदरत् (B omits 2208 and 2209.) In 2211  $\beta$  B C D अक्ष्णां.

2212. हे. B C तारास्कर्थ. D तारक्षयं corrected to ताराक्षयं. A ताराः कथं. The reading in text is that of Śp. MS. Cited by Aufrecht from the Sp. 130, 3, also under Amarûka. In the Amarus.

2214. Cited by Aufrecht from the Śp. 130, 6 under Amarûka. In the Amaruś. Śp. MS. β. तस्योपहारं वधुः. γ. चंद्योः प्रटे. (Kasyapi.)

2215. Cited by Aufrecht from the Sp. 130, 6 under Amarûka. In the Amarus. Sp. MS. a. ললাব্যছদলক.

2217—8. Given and translated by Aufrecht from the Śp. 128, 2 and 128, 1 (also from the Sarasvatikaṇṭḥâbharaṇa?) where they are assigned to the poets at Bhoja's court (भाजराजसेवककविवगेर्यः) Auf. 2217 (Böht. 6174) a. कलो सुजना इव. β. and γ. transposed. β. सर्वनापि. δ. अनुयोगिनाम्. 2218. γ. क्षणं. Sp. MS. 2218 γ. क्षणं. 2217 αβ. कलो सुजना इवाट्यपस्ति (β γ. transposed as Aufrecht has them).

2221—2222. A yugma from Ratnûkara's Haravijaya XXIX. 10,

2223. Viddhasalabhanjika I. 12. Ed. β. कवियन्यु. Cf. कवित् No. 2211.

2224. a. C omits न supplying ति in margin. β. A is illegible after विलास, but the last syllable is v:. C विलासिबल्तिसुयः. D विलासबिलितसुयः (originally त v:, and so agreeing with A).

2227. Cited by Aufrecht (bhrûchâturyât kunchitântâh) form the Sp. 139,6 under Bhartrihari. In the Śringâraś. Śp. MS. a. भूचात्यीन. β. स्निग्धा हारा. γ. लीलामंदमस्थितं.

2228. In 8 write आगमः with A C D. B has आरसि. y C मदाविला.

2229. In the Śringâraśataka. Quoted in the Daśarûpiwaloka, D.R. 162. Compare the next verse.

2232. Has occurred already, No. 1270. Here in & A B D have ककान्यहत्र्योद पातिता: (B पातित:). C कुकान्यहत्र्योद निपातिता:.

2233. Given by Aufrecht from the Sp. 139, 5 under Bhartrimentha. Auf. y. कान्ता. Sp. MS. a. मधु रिकिसित. y. कान्ता. The name is Bhartribhata. विभूतयोन्या: "The rest is dust and ashes." Compare शेषस्त चिन्तामय: No. 2249. A pun on the word विभृतय:

2234. Kāvyālaṃkāra VII. 41. Kāvy. MS. β. आहमन्तृहे. γ. कि. Cited by Aufrecht from the Sp. 132,13 under Rudra (Rudrața Rudrabhața Bhațtarudra). Sp. MS. β. आहमन् विरोध. γ. बांकाविकासीहर. 2236. In the Sringâraśataka.

- 2239. β. A पुत्र - दिने marking a gap. So also C g being written

in by a second hand. B omits the verse. D gq - (24, (4) being written in by a second hand.

2242. a. A C D ममेति corrected in C D. β. C प्रध्यस्त्रीये. B omits the verse. In the Sringâras.

2243. y. A C D केरी. B omits the verse. We have conjectured कोरी "a woman of the Kîra country."

2244. v. Write मनस्वी मनी with A C D. B omits the verse.

2245. In the Śringâraś.

2246. a. MSS. (the verse is not in B) सन्मार्गस्तावदास्ते. Cited by Aufrecht from the Sp. 28, 15 under Bâṇabhaṭṭa. Aufrecht notes that the verse is generally ascribed to Bhartṛihari. In the Śṛingâraś. Quoted in the Hitopadesa. Sp. MS. ठे. इदि न. The name Vânabhaṭṭa.

2247. B C तथात्र.  $\gamma$ . C पापाहमेका. 8. C अवसरस्वाज्ञति. This may also have been the original reading of D, which now however has अवस्थ अव

2248. a. C दर्शनम्. γ C विरात्कथमपि. क्रमात्संगमे. Has been given already No. 2066.

2249-50. Chaturvargasanigraha. III. 10 and 11. MS. 2249.

2251. β. В चषकमदिर: С चषकमदिरान्दोलिता.

2253. Böhtlingk 1389 from the Sp. Tejasvipraśańśa 5.

2254. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 140, 1, also under Sandilya. See also Böhtlingk, Z. D. M. G. XXVII. 637. 'Or,' in Aufrecht's translation should be 'and.' By laying down his life the brave warrior secures all three blessings. He pays the debt, wins eternal fame, and secures a heavenly bride.

2259. Compare No. 593.

2261. a. A येन पाणकण्डाय, पाण being corrected to पाषाण in margin. p. योना for येन. γ. A अतस्तिमित for अनस्तिमित. Has occurred already, No. 895.

2262-4. Šisupâlav. II. 45, 49, and 46.

2265. γ. B C विदेश. Compare No. 2271.

2266-8. Kirât. XI. 61, 62, and II. 20.

2269. a. A भृता धनुषि for धृतधनुषि. B. B नंतसंति (न वसंति!) y ö. B रिप्रसंतिकेषु गणना केषुनरागेषु y. C रिप्रसंत्रकेषु. A omits काकेषु The second verse of the introduction to the seventh uchchhvåsa of the Harshach.

Given and translated by Aufrecht from Śp. 140, 5 under Bânabhaṭṭa. Auf. a. নাৰ্থনালিন. Kashmir Ed. as in our book. Śp. MS. as Aufrecht.

2270. a. A C D अंगनवीयी. B अनंगतीयी. y. A वाल्मीकश्च. ठ. C वीरस्य. The first verse of do. Cited from the Sp. 13, 7 by Aufrecht, who refers to Böhtlingk 82, where the readings from Sp. are a. अङ्गणवेदिवेसुधा. ८. कृतप्रतिज्ञस्य. Kashmir Ed. अङ्गणवेदी वसुधा and कृतप्रतिज्ञस्य. Sp. MS. a. अगणवेदी. ठ. कृतप्रतिज्ञस्य.

2271. In the Śambhalimata. Peterson's Second Report, p. 31. Given and translated by Aufrecht from the Śp. 140, 7 under Dâmodaragupta. Śambhalim. MS. 8. अंगुल्या:.

2272. ह. A नास्त्यत: In some copies of the Nîtisataka. Tel. Ed. Misc. No. 2. A's rending in ह is probably meant for नास्त्यत:, which Böhtlingk 499 gives as a variant. So also Telang's variant (conj.) नास्त्यवं: may be meant for the reading we have given from three of our MSS. "What need the man who is struck down in the forefront of the fight reck of victory or heaven: the joy of hearing the cry "well done" from both the armies is itself his priceless reward." Böhtlingk and Telang read अवनमुखस्येन नात्यम् translating the one, "der Beifallsruf beider Heere ist das, was er vor Allem gern hort;" the other, "Praise from both armies is exceedingly pleasant to the ear."

2273. Given and translated by Aufrecht from the Sp. 140, 8 also under Indrasinha. Resembles the verse यदचेतनीप पाई in the Nîtiś.

2275. 8. B दैवं दिश्यत्पथजयं sic. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ also from Chandaka. The order of the lines in Auchity. is 3, 4, 1, 2, and the readings of MS. are एवैव, मे सदा प्रतिज्ञा, पश्यान्त, देवं नियच्छति. If यदिच्छति is right the construction is elliptical.

2277. a. Separate सन् तुरना. Bohtling's 5712 from the Subhâshitârṇava. In the Śp. Samasyâkhyanam 10. This and the next three verses are four samasyâs on one theme. Śp. MS. No variants. (Kasyâpi.)

2278. In the Sp. Samasyakhyanam 11. Aufrecht eites it as from the Mahanataka. Sp. MS. १. तथा देवता. (Kasyapi.)

2279. In the Sp. Samasyakhyanam 12. Sp. MS. a. घडो. β. कंदैर-शनामित दुस्थं वपुरिदं. γ. तथाप्येकोगस्त्यः सकलमपिवद्यारिधिमर्मुः

2380. Böhtlingk 6145, from the Subhâshitârnava.

2281—2. Bâlarâmâyaṇa II. 51 and I. 48. A C D put कस्यापि after No. 2281, and बालरामायणे (C अयं बालरामायणे राजशेखरविर्धिते) after No. 2282. B has करकावि after No. 2281, and no signature after No. 2283. In 2282 5. C has राम: करोति.

2283. A C D omit. Cited by Aufrecht from the Sp. 140, 35 as from the Mahâuâṭaka. Sp. MS. a. स्णातकोग. ठ. कि विद्धार्थमहोता.

2284. Cited by Aufrecht from the Sp. 146,1 as from the Mahânâṭaka. Aufrecht notes that the verse is not in the Edd. Sp. MS.  $\beta$ . निर्धाया.  $\gamma$ . उचन्तमय तपनं किम बारयापि. ठै. कीनाश्रपाशमथवा किम.

2288—90. Râjat. VIII. 2767, 2723, and 2724, 2289 β C समस्तीमनि वस्तु. In same verse γ write काम with MSS. In 2290 β write जन्मते with A C D. B omits the verse,

2298. β. C कार्यकाले च. A better reading.

2299. विलासिन्य: सक्टन्य.. Compare No. 2376.

2300. है. C निलैंडज: की न पंडित:.

2301. In C the two lines are transposed. The verse is given so and translated by Aufrecht from our book, Indische Studien XVI p. 209. Compare with it No. 2333.

2302. Kshemendra's Kalavilasa, 1X. 6.

2305. Ascribed in the Süktimuktavali to Ichchhata. Pavana-vijaya is the name of a work.

2306. The expressions in this striking verse are taken from the Chamakasûkta of the Yajur Veda.

2309. Given by Aufrecht from the Sp. under Bânabhaṭṭa. In the Sûktimuktâvali it is ascribed to Vyâsa. Auf. a. मृत्यु: β. बसुरक्ते. γ. , इश्वारिणीव and स्वर्णतं.

2310. β. विषशुक्त apparently stands for शुक्तविष.

2311. An ironical exhortation to a glutton not to spare his stomach

2312. a. बद्धं "To catch it thereby?" C has बंधं. Âţikâkroda or Aţikâ (No. 2313) would appear to be some favourite dish.

2317. β. Write सत्तागारे.

2318—9. Aufrecht in Weber's Ind. Stud. XVI. p. 210. In 2319 & Auf. has विन्यस्त. The reference in 2318 is to the ceremonial attending a gift to a brahmin. The donor lays down the present, then takes water in his own hand and pours it into the outstretched hand of the brahmin, who thereupon says देवस्य त्वा अवविभिन्नो and the gift is complete. In 2318 & separate देवस्य त्वे. 2319 is given in the Sp. under Dipaka.

2820. A variation on an older verse which treated the physician with more respect:—

## व्याधेस्तस्वपरिज्ञानं वेदनायाच निम्नहः । एतद्वेयस्य वैयत्वं न वैदाः प्रभुरायुषः ॥

- 2321-2. Aufrecht in Weber's Ind. Stud. XVI. p. 209-10.
- 2323. हे. भातुबादीपदेशिन:. "Doctors in Alchemy."
- 2324-9. Verses directed against the Kâyastha, who was and is a favourite object of aversion. In No. 2324 the name he goes by is derived from the first syllables of kâ-ka, Ya-ma, and stha-pati.
- 2325. y. C कलनमायुर्ज. There is a story in the Kathâsaritsâgara of how Yama's head clerk Chitragupta shielded a protégé of his own, who was given to thieving, from the due punishment for his crimes, by altering the record (नकारान्तरलेखय = inserting a "not") in Yama's book concerning him. Our verse refers to this or some such story.
  - 2329. A prahelikû, the answer being कायस्थः.
- 2330. A verse put together merely to bring together the syllables that make up the coarse word चित्र. See Kâvyaprakâsa Ull. VII.
- 2331. a. Correct with C चित्रका. 8 Write सप्त जीवनहेतव:. The verse is a play on the letter च् (Compare No. 2325): but the meaning is not clear.
- 2333. Compare No. 2301. The meaning of आज्ञानिक: is not clear. Is it the name of a people? C fills up the gap here with मिस्ति:. रिश्वत: would also do.
  - 2335. a. C रूपविशेषेण.
- 2336. Apparently the same as that which is cited by Aufrecht (Upayuktakhadirabîṭaka) from the Sp. 143, 26 under Kshemendra. It may have been taken by Sârngadhara from one of Kshemendra's books on rhetoric. Compare Aufrecht's remarks in Weber's Ind. Stud. XVI. p. 207.
  - 2338-9. In the Sambhalimatam. In 2338 a C यदप्रतं.
- 2341. a. The 'yâpya' is one whose disease the physician can alleviate, but not cure. He is a mine of wealth to the doctor. In  $\gamma$  the second  $\overline{\gamma}$  may be superfluous, but the missing word or words would perhaps justify it.
- 2342. Is apparently the same as the verse in the Pauchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 174.

पर्येङ्केष्यास्तरणं पतिमनुकूलं मनोहरं शयनम् । तृणमिव रुघु मन्यन्ते कमिन्यश्रीर्यरत्त्रुव्धाः ॥

2843. a. C सहमहत्त्वं गेहे च ते. B. C वेन स्वं स्वा. "Though I have but two cows I have a wife to support, and in my house the outgoing of money is a thing unknown (because there is none to go out); therefore, O man! take some steps to make me rich in rice." The names ... of the six kinds of grammatical compounds are woven into the verse, which is given in Kshemendra's Kavikanthabharana under Bhatta Muktikolaśa.

2345. *β*. С दःखमिखले.

2346. Refers to some story of which the four heroes are Changa, Sambhu, Saura and Syamalaka.

2349. a. C पारितोषकभाषी. In B. Correct पनार्थचौर्य. "There be six things a man should take the moment they are offered, lest he get no second chance of taking them: a bribe, a reward for good tidings, rent, a good saying, stolen goods, and one's share of a heritage." Occurs again below No. 2889.

y. C जीव-तृ. " Verily the man is a fool who does not go on marrying cheerfully till he is seventy: they get their living by spinning and pounding : does the bull, say, provide fodder for his kine?"

2351. a. C बहलीभवन्ती. The first line is an old proverb which is

quoted in the Hitopadesa.

A play on the letter z. Compare No. 2331. The general sense seems to be that the word कुटनी shows that the word भट्ट: must, in spite of the double letter, be put in the same entegory of opprobrious terms as विटः, चेटः, and the like. But the verse is obscure, and मुद्द is an unknown word.

2353. The hypocrite. In 8 he is made in one and the same action to commit three several crimes.

2354. The goldsmith magnifies his craft. The hills look at his images and rejoice that men have ceased to make figures of the gods in stone.

2356. In the Sp. MS, B. हेट्यः पतिः स च निरन्तर चाटकारी.

2357. The glutton speaks. His favourite dish is fish prepared with all manuer of spices, &c. and served up on a bedwork of cold white boiled rice.

2358. y. Write कार्थी. C काथीमसैन्ध्रवयुतां, a better reading. Curse on the churl who doles out painfully to me the food I like, and is liberal only with what is of no value.

2361. Apparently a description of a gallant who frequents the temple and standing by the Nandi ( भवल ) ogles the passers-by. महेलक : · is an unknown word.

2362. A Samasyâpûranam, the theme for each line being taken from Pâṇini सर्वस्य हे VIII. 1, 1. इस्तो यूना &c. I. 2, 65. एकी गोने IV. 1, 93. बांगुंबच I. 2, 66.

2363. 8. C न योगी.

2364-5. An enumeration of the devices the goldsmith employs to divert the attention of his customer, who sits by him to make sure, if he can, that all the gold supplied is actually used in making the ornament ordered. From Kshemendra's Kalâvılâsa.

2366. अलोमर्स भगम्. Compare Houtum-Schindler's Article on the manners and customs of the Parsees in Persia. Z. D. M. G. XXXVI. p. 86.

2367. हे. C सा स्त्रीरा. Attributed to Haragana in the Sûktimuktâ-

2374. Cited by Aufrecht from the Sp. under Vriddhi.

2376. ठे. C प्रत्यहमार्चेकामुक:. Dream not of entering the वैश्यायतनम् unless you have the wherewithal to propitiate the goddess of the place, the कहनी.

2378. y. The metre and the sense alike require पुत्रशातृजनाशिष:.

2379. ह. C जित्यलग्रकलहक्के शार्चयोः

2381. ह. Separate स मन्मथः

2382. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 7.

2384. y. "Khandakhâdyam" is Śri Harsha's book, "Khandana-khandakhâdyam.

2386. Ascribed in the Subhâshitahârâvali to Madhuravâṇî. MS. in d न्यून्.

2387. ह. ८ जिनितं भवेत.

2388. β. эн. Sc. "women."

2390. d. C किचिद्दित. The first line is the beginning of a mantra: the third and fourth are from a verse which is in Bhartrihari, our No. 2231.

2391. a. C बान्तेपि यः.

2396. है, प्रतिरसम् + आसे.

2398. β. Read with C दहन्त्यशिशिरा:.

2399. a. C वसनं स्यादस्य. 8. C साई. Bhringi, Śiva's attendant, is represented as made of bones alone. His state in that respect is here attributed to his despair at his master's many and glaring inconsistencies.

2400. From this writer's Prabodhachandrodaya. II. 9. The verse, is put into the mouth of Ahamkara or Pride, who boasts of having

NOTES. 77

married a woman better born than his mother, and of having put her away for a fault falsely attributed to her distant connection.

- 2401. 8. The suphemism source is equivalent to our device of indicating the word we do not wish to use by its first letter and a dash.
  - 2404. Compare note on No. 2376.
- 2405. The Bhujamgavijrimbhita metre. After this verse the MSS, give for a third time the verse क-याकोतकमात्रकेण. No. 2238.
  - 2408. a. C गायति नृत्यति हसति च
  - 2409. Kâvyalamkara VII. 32.
- 2410. ज्यात. "Jyot" is a word formed in imitation of the sound children make when they alternately close and open the mouth with the hand. Compare next verse.
- 2412. Bhattikâvya II. 9. Given by Aufrecht (who has also our reference) from the Sp. under Bhatta Svâmin. Auf. 7 सरीप:
- 2415. Given by Aufrecht from the Sp. under Uthața, to whom is also ascribed in the Subhâshitâhâravali. Böhtlingk gives the verse (991) from the Subhâshitârṇava. Auf. 8. समित and रष्टद्वरम्.
- 2416. हे. C पुन्तिग्तः. Cited by Aufrecht from the Sp. also under Ravidatta. Compare with this reference to the traveller's woes the verses on the same subject given from Dâmodaragupta's Sumbhalîmatam in Peterson's Second Report, pp. 26-7.
- 2419. Cited by Aufrecht (âkarshann iva gâm vamann iva khurau) from the Sp. also under Sinhadatta.
  - 2420. y. C त्रोथतुण्ड. Harshach. Uchchhv. III.
- 2421. In γ correct कार्ट. Given and translated Aufrecht from the Sp. under Divirakisora, Auf. अतिमुखरजैने. γ. भीरुः.
- 2422. Cited by Aufrecht (aghrayaghraya gandham vikatamukhaputo) from the Sp. under Mayura.
  - 2423. **B. C** विलोक्य.
- 2425. Given and translated by Aufrecht from the Sp. under Maysira. Auf. a. प्रस्तुतं. B. किचिन्कंचैक.
  - 2438. β. С दग्धदेह.
  - 2444. y. s. न कुलस्य b. नकुलस्य.
- 2445. Marry none but buxom brahmin girls: beware of taxing pious brahmin men.
  - 2446. Vindhyavâsî is a name of Vyâdi.
  - 2447. Sähityad. X.
  - 2451. ve. "If you doubt what I say why not consider the lotus

which is never without "beauty" like that of your feet, and which, as every one knows, is the home of Śrî.

2452. Böhtlingk 6923 from the Kuvalayananda. In β Böht. corrected संस्तृयते into संस्तृयसे, and reads हुथै:.

2453. Given by Aufrecht from the Sp. under Sarasvatikuţumba. Auf. 7 देव.

2454. "Your drum is beaten: but the vessel that is broken by that beating is not it, but the heart of your foe: and that vessel being broken, the water flows not from it, but from the eyes of his mistress."

2458. a. a. त्वाम् + अधवत · b. त्वा + मधवत .

2460. अक्षराणामकारीहम् " I am Alpha and Omega." From the Bhagavadgîtû X. 33.

2461. A Samasyîpûrananam on जन्ती हस्तिकवाटयोः Pîn. 111. 2, 54.

2462. अगम्यगमनान् a. Forbidden intercourse; b. Going to places that are hard to reach.

2466. The likeness stops with परप्रन्ययकारी:. you inspire the opposite of 'confidence' into your foes.

2467. डपसर्गाः कियायोगे. Pân. I. 4, 59.

2475. She (Victory) is his goddess from love for him, because the stars would have it so, and because they were many: victory in the fight left his foes and settled on this king's breast (?).

2477. γ. अमू: + धन्येन.

2481. भजते. "Repairs to." भजन् "Distributing gifts to."

2482. Kâdâmbarî. Bomb. Ed. p. 12.

2483. y. उपनिषु. a. The forests that line the shore of the outer sea; b. Groves.

2484. What was seen in the bud in Arjuna is seen in flower and fruit in you.

2485. The syllable that stands at the end of a pada, though there be no anusvara or the like, no vriddhi, no conjunct consonant, and though the vowel proper of the syllable be short, is nevertheless long by position: so your foes, to whom also all these epithets apply, can hope to attain dignity only by crouching at your feet.

2487. y. Bandhujîva is the name of a flower.

2490. Quated in Kshemendra's Kavikanthabharana. Kavik. MS. gives author's name as Salladra, which is probably a mistake.

2494. Cited by Aufrecht (gâyantu, &c.) from the Śp. uuder Vâlmikikavi. Quoted by Nami in his commentary on Radrata's . Kâvyâlaṃkaraγ. Nami MS. α β. किन्दीभिरुपंग्यंत्रहरेषु γ. कीरेन्द्रकराख .

C adds here the following verse :-

## भूभिपाल भुवो भारस्त्वदुबेस्तीति का स्तृति.। शिरसा धृतश्रेषा यन्मृतिस्तव तदबृतम्॥प<sup>०</sup> कृष्णकस्य.

2498. The net you made—as none ever made before—of your wondrous virtues (strings) is nothing: this is new, that when it touches the ear, it entangles the viewless feeble minds of men.

2500. β. जदसंगति a. "frequenting the water"; b. "dwelling with fools."

2502. a. Read न लोभरतो भनान् to be afterwards taken as नलो भरतो भनान् है. Read विश्वविद्यातन°. है. मांधाता a. "my pretector," b. "king Mandhâtâ."

2503. a. घटयसि " Bring to a close."

2505. सहेतय in  $\gamma$  answers to निरायुधा in  $\alpha$  and so on. सहेतय: a. सह + ईतय: b. स + हतय: सानुचरा: a. सानु + चरा: ; b. स + अनुचरा:. वारणा: a. "obstacles"; b. "elephants."

2508-9. Naishadhîyach. XII. 97 and 20. 2509 8 C मञ्जूपत:.

2511. तदम्बरे in y answers to रामे in a and so on. The first two lines contain an enumeration of things that for whiteness may be put on a level with his fame: the second two lines of things as dark as his foes disgrace.

2512. Srikanthach. XXV 126. The note in Com. is as follows — त्वदीययात्रामु समवेतस्य संघाटितस्थात एव दुर्धरगतेर्दुर्वेहधायनस्य सैन्यस्य मर्देनेन फणगणे क्रेशितिप शेषस्यापकारद्वयं जातम् । सैन्यमर्देनाधःपतिते रज्ञाभि अधितमपि दृष्टिकालुष्यं शेषो यत्र पाप । तथा हरू क्रहेतुं पदातिभिहनादं च यत्राभूणोत्ततः ॥

2513. Given by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 364 from the Saduktikarnámnita under Karkarája. Aufrecht notes that the verse is quoted, without author's name, in the Sarasvatík, 1, 115. 4, 207, Śp. 72, 8, Kávyap. p. 162. Khandapraśasti 66. Auf. व. संप्रामाञ्चनायोत. 5. कीरित्तुला. "In Skm. a samgatena, and & kîrtiranaghâ." Aufrecht points out a passage in Subandhu's Vâsavadatta, at p. 40 of Ed., which this verse closely resembles.

2514. By Sambhu. In the Rajendrakarnapûra.

2515. "The Earth has had many kings: but you alone have enjoyed her." The king here must be Harshavardhana. See Introduction. Compare No. 1215.

2516. γ. ते देवीपतयस्त्वदस्तिहताः (so correct) "they, struck down by your weapons have the nymphs of heaven for their brides." For Karna see note on No. 186.

2517-27. In the twelfth canto of the Naishadhiyacharita.

80 Notes.

2518. γ. Сधारमक्षेतव.

2526. β. C सम्युखं.

2528. β. असुरक्षण. a असु+रक्षण. b असुर+क्षण. द्वारि a. "pleasant," b. "taking away."

C adds here the following verse:

छिद्रशस्तुः रहितोपि सदैव भूत्वा योत्यन्तमेष गुणसंतितमातनोषि । भूमण्डलाभरणमञ्जलकृत्सुवंशमुक्तामणि स जयतात्युक्षोत्तमस्त्वम् ॥

एती लेखस्य.

2533. Compare No. 2485. "Jaghanachapalâ" is also the name of the kind of âryâ in which the verse is written. Compare No. 1401.

2534. γ. Separate स बलम्. Râvaṇa was warned that he must not take Sîtâ away by force.

2535. In the Rajendrakarnapûra. Compare No. 2564.

2537. Böhtlingk 1776 from the Kavyapr. and Sahityad.

2540. γ. С आहता. 8. C तब देव. Srîvarapandita's Rajat. I. 380.

2544. Given and translated by Aufrecht from the Sp. also under Mâtangadivâkara. Cited by the same scholar Z. D. M. G. XXXVI. 514, from the Saduktikarņâmrita under Tutâtita, which, as Aufrecht notes, is a name of the famous Mimânsist Bhatṭa Kumârilasvâmin. Auf. 8. देव क्योंति:. "In Skm.  $\gamma$ . dese dese; and 8. hanta for deva."

2546. Given and translated by Aufrecht, Indische Studien XVII. 171, from Abhinayagupta's Kâvyâlokalochaua.

2547. The "physician" Harichandra invokes curses drawn from his art on the enemies of his king. May they at each season be forced to act in violation of the rules prescribed for that season, and so waste away of themselves.

2549. a. C नानं दानं a. "power to cut"; b. "liberality" and so with the other words.

2550. नि: शब्दवर्षणभिवाम्बुधरस्य. "It droppeth, as the gentle rain from heaven upon the place beneath."—Merchant of Venice. Compare No. 2578. In the Rajat. III, 255.

2552-3. Naishadhlyach, XII. 65-6. In 2553 8 correct यज्ञ-कोणीज. B. C किरे:. y. C तरंगश्रणा.

2554. Ascribed in the Sûktimuktâvali to Bilhaṇa: and in the Subhâshitahârâvali to Khanjakavi. This and the following verse are two samasyâpûraṇas on the theme कृतक मन्ये भये विश्वताय. The king's glory does not act in accordance with the gender of the Sanskrit name for it.

2556. c. C जगन्नगीसुरमदी.  $\beta$ , दीवा "a garland." प्रसिद्दसमाला. Mallinatha's note on Kumâras. III. 22. 8. भूपालसण्डेस = अपालसण्ड.

2558-9. Naishadhiyach. XII. 81 and 17.

2560. The 'wealth,' which this king has given to his suppliants in such profusion that they have turned part of it into earnings, is the speaker in the verse. Other kings held it dear as life: this king counted it of no more worth than more dross.

2560-1 Vikramāškad. XVII. 11 and 12.

2563. All else your glory has made white. Vyajaninda.

2564. Given by Aufrecht from the Sp. also under Batnakara. Auf. a. कहबककरायात. y. चरणघटनाबंध्यो.

2565. a. C ताताबहरूने. Men say the San refills with light the wasted moon: or that the moon himself by penance recovers its lost lustre: this is idle talk, it is the glory that fills it again with light.

2568. The first two lines are a dialogue between the poet and the critic.

2569. a वैचित्रः a. "wild shrubs;" b. " chamberlains with rod in hand." And so with the other words.

2570. B. C प्रयास.

2578. Compare No. 2550.

2579. d. Compare 2584 a.

2583. Cited by Aufrecht from the Sp. under Hanamat.

2586. β. सर्वाः. Compare No. 2429. Swords are still in India valued according to the country they come from.

2587. The words are chosen so as to give a sense both with तृष्टेन and रहेन in d e.g. महापदं a. high place; b. great misfortune. समलेक्तं b=समलं नेकृतं a. नदीत वाजि b. न दिन्तवाजि. a. भूषिता b. भू + उषिता:.

2590. Compare No. 2233.

2592. Given by Austecht Z. D. M. G. XXXVI. 375 from the Sadûktikarņamrita under Harichandra. Aus. a. वस्त्रं साक्षात्.—y. खणमपि भवतो नैव मुच्चन्ति राजन्—8. स्वेच्छातो मानसे, and तीयलेशाभिलाषः.

2598. Rajendrakarnapûra 7.

2599. As you are आकाराहीनकान्ति 'of unimpaired beauty' may the host of your foes be काराहीनकान्ति: 'have their lustre dimmed in jail.' And so with the other words.

2601-6. In the twelfth canto of the Naishadhiyacharita.

2607-28. All, except 2614, which is possibly an interpolation, from Sambhu's Rajendrakarqapûra. 2607 = 52. 2608 = 47. 2609 = 48. 2610 = 51. 2611 = 33. 2612 = 4. 2613 = 11. 2615 = 18. 2616 = 23.

2617 = 24. 2618 = 26. 2619 = 39. 2620 = 49. 2621 = 50. 2622 = 54. 2623 = 56. 2624 = 59. 2625 = 60. 2626 = 63. 2627 = 67. 2628 = 60. 2607. Your glories, 'old' though they are, move without stumbling over hill and sea. a. मालये = माया आलये Compare etymology given for माधव:. 2608. δ. C सह संस्थुनीनापाथ:. 2625. γ. a. तं वेकुण्डम्. b. सं वै कुण्डम्.

2629-30. Naishadhivach. XII. 38 and 104.

2631. Vâsavadattâ, p. 123. Ed. a. अतिपृण्यैकहृदयो. - y. अन्यर्थ स्वाति.

2633. Compare note on No. 25. The अर्चेन. which is the signature to No. 2634 shows that that verse is a second verse by Baka. No. 2633 therefore refers to No. 2632.

2637. β. Write सत्ताशनम्

2638. Anargharâghava, VII. 71.

2640. Daśavatarakbandapraśasti, 78.

2641. In the Sp. Nîti 1. Compare Nos. 2660 and 3437.

2642. Böhthingk 1278 from Šp. Sadáchára 50 (52). Šp. MS. \$.

2645. "Others mistrust, and say But Time escapes:

Live now, or never:

He said, What's Time, leave Now to dogs and apes, Man has Forever! "-R. Browning.

2646. Mahâbhârata, Udyogaparvan XXXIX. 64. Böhtlingk 174, gives it from Mahâbh. V. 1509.

2647. Mahâbhârata, Śântiparvan CXL. 23. Böhtfingk 3652 gives it from Mahâbh. XII. 5269  $\beta$ . 5270  $\alpha$ . and the Śp. Nîti. 13. Śp. MS.  $\beta$ . न शठा न च मायिन: a reading which Böhtlingk, who gives न ज्ञीबा नाभिमानिन:, also mentions. शथरमतीक्षिण: is Milton's "still to seek."

2649. Mahâbhârata Udyogaparvan CXXIX. 30. Bohtlingk 5997 from Mahâbh. V. 1152, 4339.

2650. Böhtlingk 269 from the Sp. Ntti 14. Sp. MS. β. अमतीकारकी-पर्न. γ. स्थिरारेमं बदान्यं च. ठे. टपतिष्ठते.

2652. Böhtlingk 5245 from Vriddha-Chân. XIV. 14, Sp. Nîti, &c.

2656. Böhtlingk, 770 from the Pañchatantra, Ed. Bühl. and Kiel.

2657. Böhtlingk 1887 gives

कृत्वा बलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति । अपथ्यमिव तहुक्तं तस्य नाथीय कस्पते ॥

from the Mahâbh, XII, 5020.

2653. Mahábhárata, Śântiparvan CXLVIII. 51. Böhtlingk 1666 from the Mahábh. XII. 5062 β. 5063 α.

2659. Mahabharata, Santiparvan CXXXVIII. 139 and CXL. 51. सामध्येयोगात. Compare एतदिवाय सामध्ये No. 2666. Böhtlingk 3671 gives the verse from Mahabh. XII. 5927 p. 5928 a. 5050.

2660. Bohtlingk 44, from Śp. under Vyâsa, Samtoshapraśanśā 1. Sp. MS. 8. अकृत्य सरुवारात.

2661. In the Hitopadesa, Ed. Schl. Sp. Samtoshaprasańsâ 1. Sp. MS. β. सुद्धान्यांप तथायांति.

2662. Bohthugk 5181 from the Hitopadesa, Ed. Schl. Pr. 28.

2663. Böhtlingk 866 from the Sp. Sautteshaprasansa 5. Not in Sp. MS.

2664. नाहमस्मीति साहसम्. Compare No. 2654. Boltlingk 3048 from Sp. Niti, 27. Sp. MS.

#### धनमस्तीह वाणिज्ये किंचिदस्तीह कर्षणे । सेवायां किचिदस्तीह भिक्षा नैव च नैव च ॥

2666. Mahâbhârata, Śântiparvan CCCXXX. 13. Böhtlingk 4209 from the Mahâbh. III. 14079 &c. (with एतदिशानसामध्ये " dieses ist die Macht des Wissens." Compare Note on No. 2659).

2669. Bohtlingk 7111 from the Mahabh. III. 12518.

2670. Mahabharata, Udyogaparvan XXXIX, 76.

2672. Bohtlingk 2158 from the Subhashitarnava.

2676. Compare the verse in the Hitopadesa Ed. Schl. 1,106 नापभोक्त न च त्यक्तं.

2678. Bohtlingk 1210 from Vriddha-Chân. XIV. 7 and the Subha-

2680. Bohtlingk 3082 gives

r

धन्यास्ते पुरुषाः श्रेष्ठा ये बुद्धचा कोधमुस्थितम् । प्रदीतमवतुम्यन्ति दीत्रमग्निमित्राम्मसः ॥

from the Râmâyaṇa, Ed. Gorr. V. 51, 4, and 3075

धन्याः खातु महात्मानी ये बुद्धा काममुन्धितम् । निरुत्धन्ति महात्मानी दीत्रमधिमिवाम्भसा ॥

as the reading of the Bombay recension in the same place. "दुःखातिकः यदिव महात्मपद्रपौनरुक्यं न दोषाय Comm."

2682. Böntlingk, 5927 from Chân. 99. (Weber) Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. III. 57, Sp. &c.

- 2684. Böhtlingk 115 from Hit. II. 9. and Sp. Sadachara 51 (53). Sp. MS. p. g.
- 2685. Böhtlingk, 5640, from Sp. Nîti, 17, Sp. MS. a. यहर्थ. y.
  - 2688. Böhtlingk, 4862, from Šp. Nîti, 19, Šp. MS. γ. সাণ্ডিকৰ-
  - 2690. Compare verse in the Hitopadesa Ed. Schl. I. 27.
- 2691. In the Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 82. The verse there reads:

#### शिरमा विधृता नित्यं तथा बिहेन पालिताः । केशा अपि विरज्यन्ते निःकेहाः किं न सेवकाः ॥

- 2692. Böhtlingk 4970, from Sp. Rajauîti 120. Sp. MS. (124) y. उत्त्वज्ञ तहम्. Compare Bohtlingk's note.
- 2694. Mahabharata, Adiparvan LXXXVIII. 12. Bobtlingk 3527 gives the verse from the Mahabh. I. 3562, Samskritapathop. 58, and Śp. Niti 52. Śp. MS. a. संवलनं . In y & transposes द्या and हानं.
- 2696. Böhtlingk 2222 gives the verse also from Śp. Rajaniti 117. Mahabharata, Udyogaparvan XXXIV. 25. Śp. MS. (21) 7. जोकं यः
- 2697. In the Mahâbharâta. Udyogaparvan XXXIX. 24. Böht-lingk 6888 gives it from V. 1469 and 2465.
  - 2699. Böhtlingk 2722 from the Prasangabharana.
- 2700. Böhtlingk 6527 from Hit. Ed. Schl. I. 203 &c. Böhtlingk joins जीकारातिभयत्राणं and translates accordingly. Attributed in the Subhâshitahârâvali to Bahila.
- 2701. Böhtlingk 3370 from the Panchatantra Ed. Kosegarten II. 190, the Hitopadeśa Ed. Schl. I. 200, Śp. &c. With भिन्ने निरन्तरे compare the "friend that sticketh closer than a brother."—Prov. xviii. 24.
  - 2705. Hitopadeśa Ed. Schl. III. 98.
  - 2706. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. 195.
- 2707. Böhtlingk 7181 from the Sp. Nîti, 42 (41). Sp. MS. खलवस्यजेत्. सोदरं. ठे. १ जर्न.
  - 2708. Mahabharata, Vanaparvan 28, 26.
  - 2709. Mahâbhârata, Vanaparvan 28, 28.
- 2711. Böhtlingk 6769 from Sp. Nîti 2, and the Prasangabharana, Ép. MS. a. संगति विवाद मैत्री च.
  - 2714. Mahabharata, Udyogaparvan XXXIV. 32. Edd. ध. प्राचनपत्रः.
- 2715. Bohtlingk 4350 from the Mahâbh. XII. 2704, and the Hitopadesa Ed. Schl. III. 101.
  - 2716. Mahâbhârata, Udyogaparvan XXXIV. 29.

- 2716. Böhtlingk 6603 from Vetalapanchavinsati in L. A. (III.) 3, &c.
  - 2719. Böhtlingk 7122 from Sp. Nîti 12.
  - 2720. Böhtlingk 479 from the Vikramacharita.
- 2723. Bohtlingk 3306 from Sp. Daivâkhyâna 1, the Pañchatantra Ed. Buhl. and Kiel. II. 138, and the Hitopadesa Ed. Schl. Pr. 29. Not in Sp. MS.
  - 2724 Böhtlingk, 4419, from the Subhâshitârņara.
  - 2725-6. Mahâbhârata, Anuśasanaparvan as above 16, 17.
- . 2728. Compa: Hitopadeśa Ed. Schl. Pr. 12, and Palchatantra Ed. Buhl. and Kiel. Pr. 2.
  - 2730. Böhtlingk 5971 from Chân. 10, Hit. Ed. Schl. Pr. 16 &c.
  - 2731. Mahâbhârata, Udyogaparvan as above 23.
- 2732. Böhtlingk 4047 from the Mahabh. XII. 4114, and the Hitopadesa Ed., Schl. I. 143.
- 2783. Bohtlingk 2832 from the Mahâbh. XII. 4167. the Śp. Nîti, 56, and the Pauchatantra Ed. Koseg. III. 135, 138. Sp. MS. ह. मा द बेकमदायिनी.
- 2731. Occurs more than once both in the Udyogaparvan and in the Santiparvan of the Mahabharata.
- 2735. The labour and the gult is theirs: sitting at case, through them he deceives his foes and waves strong.
  - 2737. Hitopadeśa, Ed. Schl. 1, 70.
- 2740. Böhtlingk 5020 from the Mahâbh. V. 1107, the Pañchatantra Ed. Buhl. and Kiel IV. 113 and the Sp.
  - 2742. Panchatantra Ed. Bubl. and Kiel I. 331.
- 2744. Böhtlingk 4210 from Sp. Rajanîti 46 (41). Sp. MS. as in our book. Böhtlingk corrected নহনা: into হামৰ: and হুকাংখ, as he read the two last words of the verse, into কালৈ কি.
  - 2750. Mahabharata. Udyogaparvan XXXVIII 45.
- 2752. Böhtlingk 7249 from the Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. III. 80, the Hitopadesa Ed. Schl. III. 14, the Sp. &c.
- 2753. In d correct ব্ৰিছন্ Bohtlingk 1957 from Kam. Nitis. X. 35, the Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. II. 21, the Hitopadesa. Ed. Schl. III. 48 and Sp.
  - 2754. Mahabharata. Adiparran CXL, 21.
  - 2755. Mahabharata. Adiparvan CXL. 82, and Santiparvan CXL.

2756. Mahabharata. Adiparvan CXL. 75. and Santiparvan CXL. 34.

2757. Mahâbhârata. Âdiparvan CXL. 83, and Śântiparvan CXL. 30.

2758. Bohtlingk 3654 from Vriddha-Chan, VII. 12 and the Subhashitarnava.

2759. Böhtlingk 5367 from Vriddha-Chan. XIV. 10, and Sp. Nîti 9. Sp. MS. 8. तहव कुर्यान्सदा वियं. हे. गीतं गायन्ति.

2760. Mahâbharata. Santiparvan CXL. 58. Edd.

## क्रणशेषमधिशेषं शञ्जोषं तथेव च । पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न धारयत् ।।

2761. Mahâbhârata. Âdiparvan CXL. 79, Sântiparvan CXL. 20: Edd. αβ. वर्थों तु शक्यते भोक्तं कृतकार्थीवमन्यते ।

2762. Bohthagk 3837 from Śp. Rajaniti 24 (22). Śp. MS. β. आम-पोरिस्वज्ञया.

2765. Mahâbhârata. Udyogaparvan XXXVIII. 8, and Sântiparvan CXL. 68.

2766. Böhtlingk 3848 from Sp Rajaniti 62 (55), Sp. MS.

#### सिद्धान्नमिव राजेंद्र सर्वेसाधारणाः स्त्रियः। परोक्षे च समक्षे च रक्षितव्याः भयत्नतः ।।

2767. a. C. माउर :. The Mathara or Mûthara is the President of a Matha.

2768. y. Join अध:शय्यां.

2769. Böhtlingk 2227 from Sp. Niti 75. Sp. MS. a. समता पूर्वम्.

2770. Böhtlingk 421 from the Subhâshitârnava.

2771. Böhtlingk 2371 from Bhartrihari Ed. Bohl. I. 81, Vriddha-Chân, XVI. 2, the Panchatantra, Ed. Bühl. and Kiel. I. 135 &c.

2772. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. IV. 88.

2773. Hitopadeśa Ed. Schl. II. 112.

2774. Varâhamibira, Bribat S. P. 74, 9.

2776. Mahabharata Śantiparvan CXXXIX. 96. Böhtlingk refers also to Sp. Nîti 81. Sp. MS. है. जीन्यते.

2778. Mahâbhârata. Anuśasanaparvan CIV. 138.

2779. Manu IX. 5.

2780. Manu II. 215. Böhtlingk 4809 refers also to Hitopadesa Ed. Schl. on I. 120 and Sp. Sadachâra 57 (55). Sp. MS. a. 4.

2781. Mahábhárata. Anusásanaparvan XXXVIII. 15.

2782. Mahâbhârata. Vanaparvan CCXXXIII. 12.

- 2783. Mahabharata. Anusasanapar an XLV. 13.
- 2784. Mahâbbârata, Sântiparvan CXL. 26.
- 2785. Mahâbhârata, Udyogaparvan XXXIV. 21.
- 2787. Mahâbhârata, Udyogaparvan XXXVI. 61.
- 2788. Böhtlingk 6337 from Sp. Nîti 84. Śp. MS. α. बजत्यधः प्रयान्यु-चै: β. चेटितै: γ δ. अध-कृपस्य खनकः उद्धे प्रासादकारकः
  - 2789. Mahâbhârata. Udyogaparyan XXXIX, 2.
- 2791. জলম্বণি "Even on smooth threshing-floors." See the use of the word in No. 1813.
  - 2793. Hitopaleśa Ed. Schl. I. 66.
  - 2794. Yajaavalkya I. 334.
  - 2795. Rajataramg. VI. 75.
- 2796. Böhtlingk 4345, from Sp Meghanyokti 4. Sp. MS. a 8. पाष्ट्रपेयस्य मालिन्यं दोष. कीभीटर्वायण
- 2797. Mahâbhârata. Udyogaparvan CXXIV. 26 Edd. y 8. श्लोबन्ते व्यक्तने तस्य सहदो न चिरादिव.
- 2799 In the Nîtisataka, Ed Tel. No. 57. Bohtlingk 3185 refers also to Sp. Rajaniti 98. Sp. MS. व. दहत्येव हतायान:
- 2800. Pañchatantra, Ed. Buhl. and Kiel. II. 50,119. Böhtlingk 1926 refers also to Chán. 73. Vriddha.-Chân. III. 13 and the Hitopadesa Ed. Schl. II. 11.
- 2803. Manu VIII. 26. Böhtlingk 848 refers also to the Pañchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 44, the Hitopadesa Ed. Schl. on II. 46 and III. 33, &c.
  - 2804. Bohtlingk 1502 from Vriddha-Chan. IV. 18.
- 2805. Böhtlingk 1506 from the Pañchatantra Ed. orn. I. 232 and the Hitopadesa Ed. Schl. II. 122.
  - 2806. Hitopadesa, Ed. Schl. I. 197.
  - 2807. Mahâbhârata. Udyogaparvan XXXIII. 37.
- 2808. Böhtlingk 3935 from the Mahabh. VIII. 2116. In 8 Böhtlingk has altered the আনস্থাই of Edd. which is also, it will be seen, the reading of our book, to আনসাধি.
  - 2810. a. C प्रत्यक्षे. Böhtlingk 4237 from the Mahabh. XII. 4221.
- Edd. ै. मष्टलोकपरावरः.
  - 2812. Mahábhárata. Udyogaparvan XXXIX. 61.
  - 2815. γ. C निराधार:.
  - 2816. Mahabharata. Santiparvan VIII. 19.
- 2817. Panchatentra Ed. Buhl. and Kiel, I. 78. Hitopadesa Ed. Schl. II. 68.

- 2819. See on No. 3228.
- 2821. Böhtlingk 1837 from the Mahabh. XII. 3221.
- 2826. Manu VIII. 13. Bohtlingk 6838 refers also to the Paraźarasmriti as quoted in Aufrecht's Bodleian Catalogue, 265.
  - 2827. Śp. Rajanîti. 68. Śp. MS. नरके वजेत्.
- 2829. Manu VIII, 335. Bohtlingk 4065 refers also to Sp. Rajaniti 68 (65). Sp. MS. a. पिता माता गुरुश्रीता. हे स्वधमें यो न तिष्ठति.
  - 2832. Manu VIII. 170.
- 2834. Böhtlingk 4223 from Sp. Rajanîti 34 (31). Sp. MS. y. च.
- 2837. Mahâbhârata. Udyogaparvan XXXIV. 4 (a \$. सुमं वा यदि वा पापं द्रेड्यं &c.)
- 2838. Mahâbhârata. Udyogaparvan XXXVII. 15. Râmâyana. Aranvak. XXXVII. 2.
- 2840. Mahâbhârata Udyogaparvan XXXVII, 16, and Sabhâparvan LXIV. 17.
- 2841. Pañchatantra Ed. Koseg. III. 205. Böhtlingk 4202 refers also to Śp. Rājanîti 9. Śp. MS. त. राज्य.
  - 2842. Mahabharata, Anuśasanaparvan LXI. 33.
  - 2843. Pañehatantra Ed. orn. I. 68. Hitopadeśa, Ed. Schl. II. 72.
- 2844. Pañchatantra Ed. Bühl. aud Kiel. 1. 72. Hitopadéśa, Śp. Schl. II. 70.
  - 2848. Hitopadeśa, Ed. Schl. II. 3.
  - 2849. Hitopadeśa, Ed. Schl. III. 112.
  - 2854. Quoted in the Kavyaprakaśa.
- 2855. β. नायमेकान्तः. Compare वैष एकान्तः Panchat. III. 56, 18 (Quoted by Böhtlingk, sub voce).
  - 2864. Compare No. 1487.
  - 2865. y. separate न महद्रि.
- 2869. Böhtlingk 130 from Sp. Rajaniti 113. Sp. MS. a. अपि तेजस्ट्यपि नृप:.
  - 2874. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 378.
  - 2879. Pañchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 324.
- 2884. See Benfey's Panchatantra, I. p. 281, Benfey gave rijur murkhas which Böhtlingk 6113 has already corrected.
  - 2885. 8. Separate आ मर्पात्.
  - 2889. Has occurred already No. 2349.
  - 2892. Panchatantra Ed. orn. I. 49. Hitopadeša Ed. Schl. II. 62,
  - 2893. अपि पिबन्तम् should perhaps be अतिपिबन्तम्

2894 y. C कूचे लानं. Böhtlingk 139 from the Subháshitárnava. 295, and Sp. Níti 83. Sp. MS.

अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनाहरो भवति । लोकः प्रयागवासी कूपे स्नानं समाचरति ॥

2895. Compare No. 3446.

2898. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. J. 22. Hitopadeśa Ed. Schl. H. 24.

2902. Pauchatantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 322.

2904. Kirâtârjunîya, II. 30.

2905. Not in the Kirâtârjunîya. Böhtlingk 6922 gives the verse from Śp. Nîti 15. Śp. MS. as in our book.

2906. Bohtlingk 4119 from Vetâlapañchavinsati. See Bohtlingk's note, and compare the verse अधानमा Hitopadesa I. 146, to which he refers.

2911. Hitopadeśa Ed. Schl. III. 121. Panchatantra, II. v. 131.

2912. Panchatantra Ed. Koseg. II. 130. Hitopadeśa Ed. Schl. 1. 166.

2915. Kırâtârjunîya, XIII. 7.

2916. Kirâtârjunîya, I. 30. Cited by Aufrecht from Sp. 75, 122.

2917. Not in the Kirâtârjunîya. Quoted in the Kâvyaprakâśa

2919. Mahabharata, Śantiparvan CLXVII. 40.—Ed. γ. तथीं:.

2923. a. Join अवेक्ष्यकारिणी. The word is a compound of the same kind as वहयेन्द्रियं No. 2649. A C D omit this verse, Mahâbhârata, Anusâsanaparvan, II. 12. Ed.—a. अनपेक्ष्य.—β. अतिकूलवारिनीम्.—γ. अलज्जां.—δ. योषितां परिवर्जयामि.

2924. Pañchatantra, Ed. Bühl. and Kiel. III. 113.

2926. In some copies of the Hitopadeśa. See Lassen's note on p. 110 l. 18 of his and Schlegel's edition. Böhtlingk, who refers also to Chân. 65 &c. says that in the Śabdakalpadruma the verse is, under the word परिश्रङ्गीय:, ascribed to Udbhata.

2930. Pañchatantra Ed. Koseg. III. 245. Hitopadeśa, Ed. Schl. II. 104.

2933. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 17. Cited by Aufrecht from the Sp. 10,1 under Bhartrihari, but marked as not there expressly assigned to that writer. Sp. MS. β. तृणिस्तलप् लद्मानि तान्तरणिइ. γ. महिमिलितिमिलिदश्यामगण्डस्थलानां. It is the first of three verses which stand over the signature कर्यापि.

2934. In the Nitisataka. Ed. Tel. No. 96. Cited by Aufrecht from the Sp. 75, 110, under Bhartrihari, but marked as not there expressly assigned to that writer. Sp. MS. (Rajaniti 116). an fauth: "To the bitter end."

2935. Panchatantra Ed. Buhl. and Kiel III. 43.

2938. Böhtlingk 3899 from Varahamihira's Yogayatra 2, 5, as given in Weber's Indische Studien, 10, 168.

2940. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 81.

2943. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 11.

2944. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 62.

2945. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 42.

2946. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 22.

2947. Böhtlingk 1171 from Bhartrihari (Schiefner and Weber).

2948. Böhtlingk 7239, from the Subhâshitârnava.

2950. Cited by Aufrecht from the Sp. 38, 6, under Vyâsa. The verse had already been given by Aufrecht Z. D. M. G. XVI. 749 from the Sarasvatîkanthâbharana. In the Panchatantra, Ed. Bubl. and Kiel. III. 108. Sp. MS. க. अवस्थिता.

2951. Mahâbhârata. Udyogaparvan CXXIV. 37. Ed. 78. न ६ धर्मा-देपैत्यर्थ, कामो वापि कदाचन. "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.—Matt. vi. 33.

2952. Compare Hitopadesa Pr. 3:

## अजरामरवत्थाको विद्यामर्थे च चिन्तयेत् । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

In that form the verse is given in Sp. Dharmavivritti 5, under Vyasa immediately before our No. 2950.

2953. येन स्वयन्गन्तस्यः.

"They rest from their labours; and their works do follow them."—Revelation xiv. 13. Compare next verse.

2954. Manu, IV. 241.

2955. Mahâbhârata. Sântiparvan CLXXXI. 7. Pañchatantra Ed. Bühl. and Kiel. III. 99.

2956. Pañchatantra Ed. Buhl, and Kiel. III, 961.

2957. Mahâbhârata. Śântiparvan CCCXXI. 46.

"But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal."—Matt. vi. 20.

2958.

"There are in this lond stunning tide Of human care and crime. With whom the melodies abide Of th' everlasting chime; Who carry music in their heart Through dusky lane and wrangling mart, Plying their daily task with busier feet, Because their secret souls a holy strain repeat."--KERLES

2960, Y. C निम्नताष्टानि.

"The mind is its own place, and in itself Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."-MILTON. Mahabharata Anusasanaparvan XII 2-5. 2964.

**2**966. Bohtlingk 4759 from Sp. Dharmavivriti II. Sp. MS. a. मन्द्रवेस्त है. कर्तच्या है. अभावे दृश्तिग्यथा.

2972. Mahabharata. Anusasanaparvan CIV. 20. Böhtlingk 3923 from Sp. Sadáchára 56 (54).

2973. Mahabharata. Udyogaparvan XXXIII. 58 :-हाविमी पुरुषी राजन्स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः । प्रभुश्च क्षमया युक्ती दरिद्राध प्रदानवान् ॥

2975. Böhtlingk 4031 from the Prasangabharana.

2982. Compare Böhtlingk 1507.

2984. Hitopadeśa Ed. Schl. I. 60.

"And whosoever shall give to drink unto one of these little 2986. ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward."-Matt. x. 42.

2988. Pañchatantra Ed. Rühl. and Kiel. IV. 10. Böhtlingk, 2198 refers also to Râmâyana Ed. Bomb. IV. 34, 12 and Sp. Pâtakavivriti 9. Sp. MS. लोके for राजन in y: otherwise as in our book.

2990. Bühtlingk 4856 from the Sp. Pâtakavivriti 6. Sp. MS. 7.

आपि चेतेषां.

2991. Böhtlingk 35, from the Sp. Pátakavivriti 8. Sp. MS. 7 & चौडालान् जन्मना सह पंचमः

Böhtlingk 3340 from the Sp. Niti 66. Sp. MS. 2992.

> न पत्रः पितरं देष्टि स्वभावात्स्वस्य रेतसः । बाह्मणानां हि विदेशी जायलेन्यस्य रेससः ॥ तथा चोक्तम्।

यः सुतः मितरं देष्टि तं विष्यदन्यरेतसम्। यस्त नारायणं द्वेष्टि तं विद्यादन्यरेतसम् ॥

2991-4. Mahâbhârata. Anuśasanaparvan XIII. 2-5.

2995. Böhtlingk 949, from the Sp. Dharmavivriti 10. Sp. MS. है. आईसादम आङ्क्षेत्रं. हे माईवेंच.

2997-8. Mahâbhârata. Udyogaparvan XXXV. 56, 7. No. 2997, also in Vanaparvan II. 75. The two verses are quoted together in the Hitopadeśa Ed. Schl. I. 7, 8. Böhtlingk 1091 refers also to the Sp. Dharmavivriti 9. Śp. MS. 2297.  $\beta$ . सन्य भूतिः समा 2298 not there.

3001. Mahâbhârata, Vanaparvan 2, 49. Pañchatantra Ed. Bühl. and Kiel. II. 154. Hitopadeśa Ed. Schl. I. 178.

3002. β. С जलकुम्भवातेरापि.

3003. Mahâbhârata, Âdiparvan 80, 2. Manu IV. 172.

3004. a. Correct कानुरुषिकन्यात्.

3006. Hitopadeśa, Ed. Schl. II. 44. Böhtlingk 1016 refers also to Panchatantia, Ed. orn. 1, 20.

3008. Panchatantra, Ed. Bühl. and Kiel. III. 97.

3010. Bohtlingk 823 from the Mahabh. XIII, 6414 and Sp. Sadachara (39). Sp. MS. गाईस्थ्यो.

3011. Compare Bohtlingk 131.

3012. Compare Manu III. 117. Böhtlingk 2951 refers also to Sp. Sadachara 396 40 a (m only one MS.) Sp. MS. (v. 40) y. भोज-

3016. Mahabharata, Vanaparvan 2, 56.

3018. परस्य दारान्मनसापि नेच्छेत्.

"Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery: But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart."—Matt. v. 27, 28.

3023. Compare Nos. 2995-6.

3024. Böhtlingk 3131 from the Mahabh. I. 654, and Sp. Dhar-mavivriti 14. Sp. MS. a. रतिभेवत नः सततीच्छितानां.  $\gamma$ . इह. 8. नैवानभावम्. (Kasyapi).

3027. y. C तहा देविक्येन.

3028. y. C कालेप्यबालोप्यसी. Rajataranginî, IV. 135.

3029-35. From Kshemendra's Chaturvargasamgraha I. 5, 3, 11, 13, 19, and 20. In 3032. a. C ਪਸ਼ਤਸਪਤ।

3037. Böhtlingk 1307 from Vriddha-Chân. VII. 14, the Pancha-tantra Ed. Bühl, and Kiel. II. 157, the Hitopadesa Ed. Schl. I. 14, and Vikramach. 76.

3040-1, Naishadhiyach. V. 88 and 91.

3042. Böhtlingk 4824 from the Prasangabharana.

3043. B. C यान्त्यन्यदीने.

3044. Böhtlingk 1624 from the Dharmaviveka in Hüberlein.

3045. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 100.

3047. Böhtlingk 208 from the Mahâbh. III. 16782, XII. 5977.

3048. Mahâbhûrata, Udyogaparvan 36, 30.

3049. Panchatantra, Ed. Buhl. and Kiel. IV. 28.

3050. Mahabharata, Udyogaparvan 31; 41.

3054. B. C पात्रेपेणम्.

3059. γ. C आधार्मक.

3061. Hitopadeśa Ed. Schl. I. 73.

3062. Kshemendra's Kalâvilâsa VI. 2.

3066. B. C इति नी वितर्क:.

3069. a. C अहत.

3071.  $\beta.$  C भृत्यानुबुन्या.

3072. For the opening of the verse compare Böhtlingk 1992.

3073. Not in the Sisupalavadha.

3074. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 98. Telang in y. सन्क्रियां. For चिक्रकां compare next verse.

3075. The 'Chakrila' is the ring of the umbrella.

3076. B. C होस्य. Bohtlingk 3092 from the Vetâlapañchavińsati and the Subhâshitârnava:

धर्मे पत्रजितस्तपः प्रचलितं सत्यं च दूरे गतं १थ्यी मन्दफला नृपाश्च कुटिलाः शस्त्रायुधा बाद्मणाः । लोकः भीषु रतः स्त्रियोधि चपला लोल्ये स्थिता मानवाः साधः सीदति दुर्जनः प्रमद्यति प्रायः प्रविष्टः कलिः ॥

े 3077-8. Prabodhachandrodaya, II. 1, and 5. In No. 3078 a. C

3079. \$. C कमैकफलर: y. C किमपरे: In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 94. Cited by Aufrecht from the Sp. 29, 2, but marked as not expressly assigned to that writer there. Santisataka 1. Sp. MS. (v.3) \$. कमैकफलर. y. किममरानै: (marked as a mistake) कि च विधिना.

3080. β. C qτ εqτ Mahabharata, Anusasanaparvan 1, 75.

3081. Mahâbhârata, Śântiparvan CLXXXI. 16; and Anuśâsanaparvan VII. 22.

3082. Mahábhárats, Śantiparvan CLXXXI. 12, and 322, 13. 3086.

"The days of our age are threescore years and ten; and though men be so strong that they come to fourscore years, yet is their

strength then but labour and sorrow; so soon passeth it away, and we are gone."—Psalm xc. 10.

3088. Mahabharata, Santiparvan 331, 9.

3091. Mahabharata, Udyogaparvan 38, 33, and Santiparvan 174, 30.

3092. Mahâbhârata, Sântiparvan 331, 41.

3093. Panchatantra, Ed. Bübl. and Kiel. II. 169, and III. 169.

3094. Mahâbhârata, Udyogaparvan 35, 40

3095. Mahabharata, Sabhaparvan 81, 8; and Udyogaparvan 34, 81. "Quem Deus vult perdere, prius dementat."

3096. C omits this verse. Mahâbhârata, Sabhâparvan 81, 9; and Udyogaparvan 34, 82.

3097. Mahabharata, Sabhaparvan 21, 11.

3098. Mahâbhârata, Santiparvan 321, 51.

3100. B. C = 7. In the Nitisataka. Ed. Tel. No. 96.

3102. a. C भाण्डादेर. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 95. Cited by Aufrecht from the Sp. 29, 1 under Bhartrihari, with the note that the signature in one of his MSS. is Kasyapi Bauddhasya. Sp. MS. a. भाडादेर है. सदा संकटे. 7. कपालपाणिएटके भिक्षाहनं कारितः. दे सूर्यो आस्यात नित्यमेव No signature. The verse that follows is

क्रिनित्पाणी पातं घाटितमापि [कर्षि] विघटय-त्यश्चस्यं केनापि क्रिनिद्घटमानं घटयति । तदेवं सर्वेशामुपारि [परि]तो जाग्रति विधा-युपालम्भः कीयं ननु तनुधनोपार्जनविधी ॥

Compare Aufrecht Z. D. M. G. XXVII. 78 from whom we have taken कार्य and पति. The signature is रामचंद्रभद्दानां to whom both verses are perhaps to be understood as ascribed. They are followed by three verses standing over the signature एते मत्हेरे:, and the first कर्यापि in this MS. is at the end of v. 6.

3103. Kathâs. LXXXVI. 45 and 79. A. C तत्स निश्चित. In y 8. 8. C transposes हि and न.

3104. This verse is only in B, which reads तुरंगमा पवनस्यापि जवाति-शायिनां, रिवरिति तथाप्यरेंदुखं नहि नाशीचीस्ति कृतस्य कर्मणः

3106. See Note on No. 3102.

3107. "For life's belm rocks to the windward and lee,
And Time is as wind, and as waves are we."

A. SWINDURNE.

3108. Compare No. 3123...

3109. Böhtlingk 3970 from the Sp. Daridraninda 5. Sp. MS. \$. श्रीतं सेवे सुक्त्यतां.

- 3110. Compare No. 3115.
- 3111. Böhtlingk 3208 from the Sp. Daivakkyanam, 10. Sp. MS. (11) No variants.
- 3115. Böhtlingk 5306 from Devaganas given by Aufrecht, Z. D. M. G. XXV. 25, 456.
  - 3120. Has occurred already, No. 716.
  - 3121. Siśupâlavadha, IX. 6.
  - 8122. For हड्डस्य read हड्स्य.
  - 3124. The केपामापे stands in C at end of No. 3125.
- 3125. a. C 香代的時. In the Nîtisataka, Ed. Tel. 91. Panchatantra Ed. Bühl. and Kiel. II. 19. Hitopadesa, Ed. Schl. I. 45. Böhtlingk 2060 refers also to Śp. Daivākhyāna 9 (11). Sp. MS. (10) a ß transposed.
- 3126. Cited by Anfrecht from Sp. 141,4 ander Bhartrihari, but marked as not expressly assigned there to that writer. Stands now in the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 92. Sp. MS. No variants (Kasyâpi).
- 3130. Aruna (Anûru) the charioteer of the Sun has no feet. C omits No. 3131, and has the signature सोमस्य under No. 3130.
- 3132. \$. C भूराभरो. Rájataraūgiņî VII. 805. For the story of Vriddhakshatra and Srutâyudha. See Mahâbhârata Droṇapacvan CXLVI. 92 ff.
  - 3133. Râjatarañgiņî IV. 125.
  - 3135. y. C निनदता. With 8 compare No. 2465.
  - 3136. For इह सरजात मार्गे compare इयत्येतस्मिन्...अध्विन No. 530.
- 3137. 8. C कार्ड्यात. Cited by Aufrecht from the Sp. 29, 17 under Vijjakâ. Stands now in the Vairâgyasataka. Ed. Tel. No. 98. Sp. MS. a. भयातं. 8. मनो मे.
  - "Fool! All that is at all
    Lasts ever, past recall,
    Earth changes, but thy soul and
    God stand sure:
    What entered into thee
    That was, is, and shall be,
    Earth's wheel runs back or stops: Potter
    and clay endure."

R. BROWNING.

8139. a. A महः कल्पितं.—In the Vairagyesataka, Ed. Tel. No. 10.

3141. Cited by Aufrecht from the Sp. 29, 3 under Bhartribari. In the Nitisataka, Ed. Tel. No. 90. Sp. MS. (4) ১. সাম্পর্কের্থান্ত্রা সাজন.

3142. a. C ब्यायच्छ अपि.

3143. γ. A B D समस्तं. 8. C कारणं. In the Nîtiéntaka, Ed. Tel. No. 84.

3146. y. C इत्यापुदानां. Arjuna is the speaker. He has been looted by Bhills on the way back from Dwarka.

3147. Naishadhiyacharita, I. 120.

3149. a. C काटक:. s. C कृष्णसर्पः Compare the verse given by Böhtlingk 6432.

3151. This verse is in the Âtmanusasanakavyam of Gunabhad-charya, pupit of Jinasenacharya. Nîtisataka, Ed. Tel. No. 88.

3152. β. С तुणप्रायतां. अम्मोधि स्थलतां स्थलं जलिता.

"When I have seen the hungry ocean gain Advantage on the kingdom of the shore, And the firm soil win of the watery main, Increasing store with loss, and loss with store."

SHAKESPEARE, Sonnet LXIV.

3153. In some copies of the Vairûgyasatak. Ed. Tel. Miscell. No. 24.

3155. B. C विन्दाति.

3157. 8. C विषीदाती.

3159. Rajatarangini, I. 231.

3160. Mahabharata. Santiparvan CCCXXI. 88.

3161. αβ. C सन्तो हि न विशाजन्ते हीनार्थस्य भृत्रां गुणाः Pañchatantra, Ed., Bühl. and Kiel. II.

3162. γ. Correct η Απέτα. Râmâyaṇa, Ed. Gorr. VI. 62, 40. (Böhtlingk 2226). The verse Aufrecht cites ("chaṇḍâlas cha daridras cha. 25,12. Herausgegeben von Bohtlingk") is in Sp. MS. somewhat different:

#### र्चडालभ दारिइस ब्रावेती सद्द्याविह । 'चाडालोपि दरिब्रोपि सर्वकर्मसु निर्दितः ॥

3164. Mahâbhârata, Udyogaparvan 72, 22: and 134, 12.

3165. Mahâbhârata, Udyogaparvan 72, 29. Pañchatantra, Ed-Bühl. and Kiel. II. 87.

3168. Compare No. 1228.

.

3170. Mahabharata, Udyogaparyan 107, 7.

3173. 8. C व्यवन रत. Böhtlingk gives (3084) from the Panchatantra, Ed. Koseg. V. 65, the verse:

> धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभद्ग कलक्षयम् । परहस्तगतां भयां मित्रं च विषमस्थितम् ।

3175. खद्मभाष्यम् The speech of the Khasa country, a district of Kashmir.

3178. Cited by Aufrecht from the Sp. 150, 4, under Bhartibari. In the Vairagyasataka, Ed. Tel. No. 13. Sp. MS. Page wanting.

3179. 8. रविजस्य किमारित निजा. "llas death forgotten us."

3180. Given by Aufrecht from the Sp. 25, 7, under Magnakavi, to whom it is ascribed also in the Bhojaprabandha. Auf. B. त्यामञ संकचित, - है. कि प्रावलिंग्वतेन. Sp. MS. a. याजा. in p with us, in ह with Aufrecht.

Put in Mâtrigupta's mouth in the Râjataranginî. Quoted 3181. by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ under Karpatika, by which name Matrigupta is probably meant. For जीतेनोड नतस्य 111 व compare प्रगलितदुद्धासिकीवृधितकाय: in No. 1850.

3184. Hitopadeśa, Ed. Schl I. 132.

3185. \$ C सापि न मया न तथा. Bohtlingk 510 from the Sp. Daridraninda 11 and the Subhashitarnava. Sp. MS. 8. कह्य दोवाये, followed by the answer दारिहदीय:. One of several verses over the signature केषामण्यति ।

a. रात्री जानु: At night he tries to keep away the cold by

bringing his knees up to his belly.

3191. у. С तन्माखत्यत्र.

3192. v. C अपूर्णात्सह.

3194. β. Correct ग्रतां.

3195. Böhtlingk 1190 from the Panchatantrs, Ed. Koseg. V. 24, and the Vikramacharita.

3196. a. C सदैव for स्वकीय. In the Vairagyasataka, Ed. Tel No. 8

3197. a. C मुधेव. ठे. वर्त्तुलमुखी मृश for निरं. Antiecht (XXXVI. Z D. M. G. 514) gives a verse from the Suduktikarnaunta which resembles this:

महेहे मुसलीव मूबकवधूम्पीन माजीरिका मार्जारीव शुनी शुनीव शृहिणी बाच्यः किमन्यो जन। कि च अन्त्रमधूर्णमाननयनेसानद्रमुनीगतैः कर्त्तुं वाग्व्यसमक्षमेः स्वजननी बालै समालं वपते ॥ The poet's name is given in the Saduktikarnamrita as Durgata, which Aufrecht suggests is a name made to fit the verse. "We know of a Durgadatta; but, so far, not of a Durgata." Compare माजीरी विज्ञान: । स्त्री माजीरी । माजीरी [ शुनी ] गुनीव मृहिणी बाच्या [ बाच्य: ? ] कियान्यो जन इति दारिश्ववर्णनम्. Ujjvaladatta's Commentary on the Unadisutras, p. 90. Daridryavarnamam is perhaps not so much the name of a book (Aufrecht's pief. XIX.) as of this verse, or the section of a book which contained this verse, and "Durgata" is possibly to be explained in the same way.

3200. Böhtlingk 5581 from the Subhashitarnava.

3201. 8. एकि कि कि न करोति.

3203. a. C सपाद ठे. C गमनमन्यदेशान्तरम्.

3204. **8.** C ज्ञान्यालये.

3205. Böhtlingk 2590 from Vriddha Chân. KVI. 15, Kuvala-yananda 137a (113 a), the Śp. Yachakaninda 9 (8) &c. Sp. MS. मामव प्राधियन्यति.

3207. ह. C उत्पहन्ते. Hitopadeśa Ed. Schl. II. 20.

3210. у. С न तनिशति.

3214, 8. C जीवन गण्यते.

3221. Kathâs, LX. 38.

3222. C B. न तै:

3224. Hitopadeśa Ed. Schl. II. 24.

3226. y. C पहुता. Bohthagk 4521 from Sp. Dhanaprasaisa 10 and the Subhashitarana. Sp. MS. s. मुर्सचगुरुसंघने. y. मुखे कहुकता.

3227. 8. C शृध्यत्येव.

3228. Has occurred already No 2819. The verse is in the Hitopadesa Ed. Schl. III. 198.

3229. In the Nîtisataka, Ed. Tel. No. 48.

3231. β. C omits न. γ Correct मतिनाविशेषो. Hitopadeśa Ed. Schl. 11. 149.

3232. » C दोषोपेनं ते, C धनलवमदकीतो.

3237. v. C विज्ञानवदनाः

3238. Kshemendra's Sevyasevakopadeśa 54.

3239. Bajataramgini V. 327.

3240. Panchatantia Ed. Bühl. and Kiel. II. 147.

C adds after No. 3240 the verse

न सेनया न बालना पौरुषेण धनेन च । वेताला लितिपालाच दैवास्थिष्यान्त कस्पाचिन् ॥ Böhtlingk 1618 from the Panchatantra, Bomb. Ed. I. 14; 8242. Sp. MS. s. अस्ति, (Bhartribareh). Cited by Aufrecht from the Sp. 27, 1, under Bhartribari.

3243. Böhtlingk 5682 from the Subhashitarnava.

3244. y. Correct वित्तेन: Mahâbhârata, Sântiparvan CCLXXVI. 7. वर्षमानेन वर्षते.

"Grows with his growth and strengthens with his strength."

3246. d. C year. Mahabharata, Santiparvan CCXXIV. 62 and CCXXVIII. 8. See Böhtlingk 1048 and 1051. In Skandha XI. of the Bhagavata Purana the verse runs

#### भाशा हि परमं दुःखं नैशाश्यं परमं मुखम् । यभ संख्यं कान्ताशां मुखं मुख्या विद्राला ॥

3261. In the Vairagvasataka, Ed. Tel. No. 6.

3262. With the closing words compare those of No. 3193.

3263. v. C विपद्धादक्षा ठे. C काममन्त्रिय: Chaturvargasa: graha IV.

3264. y. Separate बद्दनपरिताहीषु घटना. Given and translated by Aufrecht Z. D. M. G. XXXVI. 528 from the Saduktikarnampita under Salapani. Quoted by Kshemendra in his Kavikarthabhari na. The author therefore cannot be "the Salapani who wrote the Suritiveka," if that writer's date is correctly given by Aufrecht as about 1150. In the Saragadharapaddhati, Saktimuktavali and Padyampitatarangini the verse is ascribed to Vidyapati.

3266. Quated by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ under Vyâsa.

3270. Bhagavadgità, II. 28. C inserts after No. 3274 the verse

#### अतिकान्तमतिकान्तमनागतमनागतम् । वर्तमान्सुखश्रान्तिभेदो भोगदरिक्योः ॥

3280. Någånanda IV. 56.

3281. a. Write भकार्यम्. C कृतं वा स्यात्र. Mahâbhârata. Śântiparvan II. 15. CCLXXVII. 13 aud CCCXXI. 73.

3283. S. C पनिनां. Hitopadesa Ed. Schl. I. 159.

3287. Mahabharata. Santiparvan CLXXXIV. 15.

3288. Mahâbhârata. Sântiparvan CCCXI. 25.

3290. Hitopadeśa Ed. Schl. 1. 3.

3295. 8. D स मुख्यति.

3298, 8. C स्नेह.

١

8303. d. C sts.

3308. B. C विलीयते.

3312. 8. C स्वममेबैतन्. Kshemendra's Chaturvargasamgraha IV. 4.

8314. Bohtlingk 5209 from the Subhashitarnava.

3315. Böhtlingk 2270 from the Subhashitarnava.

3316. रे. C कुरुत धर्ममनिन्यम्.

3319. Cited by Aufrecht from the Sp. 147,6 under Bhartrihari. In the Vairagyaśataka. Ed. Tel. No. 112. Sp. MS. है, होने. ठ. यमधानी यमधिकां The verse is a striking analogue to Shakespeare's "All the world's a stage."

3320. 8. C विविधं.

3321. Prabodhachandrodaya, I. 29.

, 3322. a Join ক্ষত্ৰপুৱ. C has কট খুৱ β গালা. γ Join यथाप्यसुचिरं. Compare No. 3385.

3326. Cited by Aufrecht from the Sp. 148,4 under Bhartrihari. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 68. Sp. MS. β. रोचैत for भीतये. γ. किंचित. र्याकर.

3327. In the Vairagynsataka, Ed. Tel No. 7.

3328. Cited by Aufrecht from the Sp 151,2 under Bhartrihari. In the Vairagyasataka Ed. Tel. No. 37. Sp. MS. a. महान्यतय.. सामंतचन्न. ५. डिंक: सा कथा. ठे. सब्वे.

3331. y. C शैरवी रावरीब्रा-

3334. Böhtlingk 5221 from the Subhâshitâinava. The verse is a very old one. Compare No. 1231, and Rhys Davids' Buddhist Birth Stories, p. 201.

3343. a. C अधोमुखैकरन्त्रेण.

3346. 8. C अवमान:

3344-5. Bhagavadgîtâ, II. 62-3.

3347. a. C ਚਵੇਜ:. Cited by Aufrecht from the Sp. 19, 10 under Bhagavat Vyâsa. Hitopadeśa Ed. Schl. I. 135. Sp. MS. No variants. 3850. Hitopadeśa Ed. Schl. I. 176.

3352. Mahabharata, Adiparvan 75, 50.

3356. As in Panchatautra. Occurs in the Panchatantra, Bomb. Ed. I. 401; II. 114, in the form-

यथामिषं जले मत्स्येभेक्ष्यते श्वापदेर्भृवि। आकाशे पक्षिमिश्चेव तथा सर्वेत्र विश्ववाम् ॥

Böhtlingk 5160 refers also to the Mahabh. III. 86, and the Hitopadeša Ed. Schl. I. 174. Aufrecht marks the Panchatantra verse (21, 6) as one of the five verses which alone in the Sp. are expressly assigned to Vishuusarman, the author of the Panchatantra. Sp. MS. (7).

· 3361. है. C बारायिष्याति.

3362 and 3363. Are transposed in C.

3364. Rajataramgini V. 6.

3365. Kiratarjuniya, XI. 34.

3366. y. C काले for शेषे. Compare No. 3302.

3373. Compare No. 3278.

"How well I remember the aged poet Sophocles, when in answering to the question, 'How does love suit with age, Sophocles,—are you still the man you were?' 'Peace, he replied; most gladly have I escaped that, and I feel as if I had escaped from a mad and furious master.' That saying of his has often come into my mind since, and seems to me still as good as at the time when I heard him. For certainly old age has a great sense of calm and freedom; when the passions relax their hold then, as Sophocles says, you have escaped from the control not of one master only, but of many."

The Republic. JOWETT's translation.

3380. In the Sringarasataka. Ed. Bohl. Bohtlingk 4677 refers 146 also to Panchetantra Ed. orn. I. 151, and notes that in some of Schlegel's MSS. the verse stands as II. 109. With the opening अमृतं बदन्य योशितां it is quoted in the Kuvalayananda.

3383. C has the signature अभ्योषस्य. In the Spingarasataka. Ed. Bohl. No. 2. It will be noticed that Böhtlingk 3383, note, anticipated the reading of our four MSS. in a.

3385. Compare No. 3322. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 62.

3386. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 16.

3387. In some copies of Śringáraśataka. See Böhtlingk 2599, note. Böhtlingk refers also to Śp. Vishayopahása. Sp. MS. a. स्वाद् स्रामि. y. कामाब्री. सुहदतरम. ठे. पतीकार. The verse, which is No. 11 of its section, follows two that are expressly assigned to Bhartrihari (एती मनहरें) and its own signature is कस्यापि.

3388. a. C धनविश्वित. Bohtlingk 6854 from Santis. I. 29.

3390. 

β. С गुल: for कर:. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ under Chandaka. In the Vairâgyaśataka, Ed. Tel. No. 18.

8396. Quoted by Kshemendra in his Auchityavichâracharchâ under Parivrâjaka. In the Vairâgyasataka, Ed. Tel. No. 12.

3398. γ. C ਜੂਗੇ. ਹੈ. C ਸਦ:. In the Vairagyasataka, Ed. Tel. No. 9.

3401. C has signature कर्यापि.

3403. C has signature एती भहनारायणस्य.

3406. C has signature केषामपि.

3410. Has occurred already No. 534, where it is attributed to Sankuka.

3412. ह. C त्वचे रीरवी.

3413. Quoted by Kshemendia in his Auchityavichâracharchâ under Srimad Utpalarâjadeva. In the Vairágyaśataka, Ed. Tel. No. 113.

3424. y. C कल्कप्रकार:

3426. Pañchatantra Ed. Bühl, and Kiel. II. 51. Böhtlingk 6102 refers also to Chân, 3.

3428. Mahâbharata, Sabhaparvan V. 112, and Udyogaparvan 39, 66.

3429. Pasichntantra Ed. Bühl. and Kiel. I. 242. Hitopadeśa Ed. Schl. II. 125 ( $\gamma\delta$  before  $a\beta$ ). Böhtlingk, 1818 refers also to the Mahâbh. II. 1448.

3430. y. C विषमशिक्षिता विधा-

3431. Böhtlingk 6705 from the Subhashitarnava.

3433. है. C वेदमन: Bohtlingk 4272, from the Sobhashitarnava.

3434. A Samasyâpûranam on the theme which has already yielded No. 2426, and which is also the theme of the verse that follows this. 3435. C omits. Böhtlingk 1204 from the Sp. Daridiavarnava 1.

Sp. MS. ठे. कचा इव.

3437. \$3. Separate बची प्रमाण. A omits author's name.—B C D दिञ्चगस्य. Böbtlingk 2505 from the Mahâbh. III. 17402, and the Subhâshitârnava 163.

3438-9. The quotation is from the Kumarasambhava I. 3. No. 8439 is not in C. Böhtlingk 1441 gives 3439 from Ghatakarpara's Nîtisâra 17.

3441. Böhtlingk 602 from the Vikramacharita. विदात्राणां is a great improvement on the former reading चिन्तात्राणां.

The poet's cry is that of Milton:

"Alas, what boots it with incessant care To cultivate the homely shepherd's trade, And strictly meditate the thankless muse."

3413. ह. С विलोक्यमानं.

3444. Böhtlingk 826 from the Panchatantra. Ed. orn. I. 16, and the Hitopadesa Ed. Schl. II. 42.

3445. Böhtlingk 4807 from the Vikramacharita.

3466. Has occurred already No. 2281. C adds after No. 3446 the verse प्रशासक्षमस्मेव Prabodhachandrodaya 10.

3447. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 77.

3449. Comits the signature.

3451. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 73.

3452. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 76.

3453. In the Śringaraśataka. Ed. Bohl. 53.

3455. In the Vairagyasataka. Ed. Tel. No. 3.

3456. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 8.

3457. In the Nîtisataka. Ed. Tel. No. 41.

3458. In the Nitisataka. Ed. Tel. No. 56.

Quoted in the Kavyaprakasa as an example of the alamkara called Samuchchaya. Shakespeare's sonnet—

"Tired with all these for restful death I cry."

is a good parallel.

3459. In the Nitisataka.

3460. Silhaņamiśra's Śantiśataka III. 22.

3465. y. C तदाब्यं.

3467. In the Vairagyaśataka.

3468. 8. C मूर्जा .

3169. 8. Correct बहुमता.

3470. In the Panchatantra. Ed. Bühl. and Kiel. I. 146.

3473. a. C मानधनातिदूरम्. In the Vairagyasataka. Ed. 24.

3474. 8, C मध्यस्त्यास्था न चेले मम त्विय. In the Vairâgyaśâtaka. Ed. Tel. No. 30.

3475. In the Vairagyasataka. Ed. 50.

3477. 8. Write धर्माञ्चारपाच.

3478. β. С मां मा स्पाक्षीज्ञनोन्यः. A D give up to विहाय only.—B to नर भी:.—C reads γ δ.:

क्कीवं मूर्ज कदयं यदि भवति जनं संभिता श्रीवराकी तर्निक सा गईणीया कचन बहुमतः कस्य न स्वार्थे इष्टः।.

3480. v. C धाम्यसे भ्राम्यसे, है. C शेखरं.

3482. y. C त्वामपि धियो.

3483, B. C अमरेब्बवेक्य दियतां सभां. C omits 3484 and 3485.

3485. Cited by Aufrecht from the Sp. 103, 10 under Rajasekhara Böhtlingk 1079 from Sahityadarpana 112. Sp. MS. ६ नपन. पर्वेक्श्विस 3486. हे. C मंगलायतनोः 3490. B. C धुनभारतसंहितं.

3492. 8. C बाह्या-पन्तरे.

3493. Ascribed in the Mukundamâlâstava to Kulasekhara.

3499.

"—the Mother with the Child Whose tender winning arts, Have to His little arms beguiled So many wounded hearts!"

MATHEW ARNOLD.

3501. 8. C करणोक्तयः

3503. 8. C quis.

3505. γ. C संतमः. 8. श्वरणं. The signature in C मृनन्दस्य-

3508. Add signature आकु-तादेच्या .

3511. १. С अबल कृपणं माम्-

3514. β. C न क्तेव कथा.

3518. β. C तत्म्मृति: Quoted in the Sarasvatikanthabharana.

35 '0. Sankaráchárva in the Shatpadî.

3522. 8. Cमा मा मुच.

3525. 8. C म यहिलस्तिम्. In the Saundaryalharî.

## BOMBAY SANSKRIT SERIES.

Edited formerly under the superintendence of G. Bunier, Ph. D., and F. Kielhorn, Ph. D., continued under that of P. Pierrson, M.A., and R. G. Bhandarkar, M.A., the former Superintendents being now regerees.

| Nos I. III, and IV., Pauchatantra, with Notes by Dr. Kiell |       |      |    |
|------------------------------------------------------------|-------|------|----|
| and Dv. Buhler                                             | R     | -    | R  |
| Book I, 5th Elition                                        |       | () i | 10 |
| Books H. & H1 2nd Edition                                  | •••   | ()   | Ð  |
| Books W. & V and Edition                                   |       | 0    | 6, |
| Nos H., VII IX and XII. Nagogibha as Periblishend          | กร์ค- |      |    |
| khara with Translation by D. Kolborg                       |       | ١,   | 0  |
| No. V. VIII, and XIII. Kabdeer's Rugh wanda, with M        | fal-  |      |    |
| Imatha's Commentary, and Aores, ox S. P. Pan               | dit.  |      |    |
| W.A                                                        |       | 1    | 11 |
| M.A                                                        | Ρ.    |      |    |
| Pandit MA (Cader revision)                                 | ,     |      |    |
| No. X., Douleas Disabana a chaota, with Notes, by          |       |      |    |
| Bubler Part I                                              |       | 1    | 0  |
| No. XI. Buntuhan's Viti and Vanagya Satakas, with No.      | -     | •    |    |
| by K. F. Telang, M.A. Seemd alition, revised               |       | 1    | () |
|                                                            |       | •    | "  |
| No XIV. Billema's Vikramankade icharita, with Introd       |       | ,    | ۸  |
| tion, by De Bubler                                         | ***   | ľ    | 0  |
| No XV. Bhayabhûti's Melatimidh va with Notes, by R         |       |      |    |
| Bhandarkar, M.A                                            | • • • | :3   | 10 |
| No XVI., Kidalisa's Vikiamorvasi, with Notes, by S.        |       |      |    |
| Pandd, WA                                                  | 3     | 2    | Û  |
| No XVII., Hemsebandra's Desinbranchia, with a Gloss        | uy.   |      |    |
| by Dr. Pischel and Dr. Buhler, Part I                      | · :   | :}   | 4  |
| Nos. XVIII XIX, and XX Patanjali's Vyakaranama             | 111-  |      |    |
| bháshya, by Dr. Kielhorn Vol. 1, Parts L. H.               | and   |      |    |
| III , Rs. 2 each*Put                                       | (     | f)   | 0  |
| Nos. XXI, XXII, and XX'I, Do Do by Do, Vol.                | ΙŤ    |      |    |
| Parts I II, and III, Rs 2 each Part                        |       | :    | ٨  |
|                                                            | _     | •    | •  |
|                                                            | Ðı    | , .  | 1) |
| A A Fuhrer                                                 | •••   | υ.   | 12 |
| No. XXIV. Radambari, by Bina and his Son-Part I.           |       |      | _  |
| Sanskrit Text Edited by P Peterson, M A 2nd c              |       | ŧ    | 8  |
| No XXV. Somesyara leva's Katikanmada edited by A           | กน้ำ  |      |    |
| Vishm Kâthayate                                            |       | 1    | £  |
| No. XXVII., Vréukhadatta's Mudrarakshasa with Comm         | ien-  |      |    |
| tary and Note, by K T Telang                               |       | 1    | 14 |
| Nos XXVIII. XXIX, and XXX. Patenjales Vyhkaramaus          |       |      |    |
| Shishva by D. Kiethorn, Vol. III. Parts I                  |       |      |    |
| pud III Rs. 2 - ach Part                                   | •••   | 6    | ŗ. |
| Acted and against any and see                              |       |      | •  |

# वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय माल नं के प्राचिता विकास